#### श्रीभगवत्-पुष्पदन्त-भृतवलि-प्रणीतः

श्रीवीरसेनाचार्यं विरचित घवला-टीका-समन्वितः। तस्य तृतीय खंडः

### बन्ध-स्वामित्व-विचयः

हिन्दीभाषानुपाद तु उना म रिष्पण-प्रस्तावनानेकपरिशिष्टै सम्पादित

#### सम्पादक

नागपुरस्य नागपुरमहाविद्यात्रय सस्कृताध्यापक एम् ए, एट् वा, डी लिट् इ युपाधिधारी र्रीराहालो जैनः

सहसम्पादक

बाठचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

#### सशोधने सहायको

∘या वा, सा सृ,**प देवकीनन्दन** सिद्धा तज्ञास्त्री डा नेमिनाथ-तनय आदिनाथ उपाऱ्याय , एम् ए., डी लिट.

#### प्रकाशक

श्रीमन्त शेठ शितायराय लक्ष्मीचन्द्र

जैन साहित्योद्धारक-फड कार्याज्य

अमरावती (बरार)

बि. स. २००४ ) वीर निर्वाण-सवत् २४७३ ( ई. स. १९४७

मृत्य रूपक-दशकम्

प्रकाशक —

भीमन्त ग्रेठ सिताबराय लक्ष्मीचन्द्र, जैन-साहित्योडास्कफंड-कार्याख्य अमरावती ( बरार )



मुद्रक---टी. एम्. पाटील मैनेजर सरस्वती मिटिंग प्रेस, अमरावती.

# **ŞAŢKHAŅ**ŅĀGAMA

0F

#### PUŞPADANTA AND BHÜTABALI

WITH

THE COMMENTARY DHAVALA OF VIRASENA

## VOL. VIII BANDHA-SWAMITVA-VICAYA

Edited

with introduction, translation, indexes and notes

BY

Dr. HIRALAL JAIN, M. A., LL. B., D. Litt., C. P. Educational Service, Nagpur-Mahavidyalaya, Nagpur,

ASSISTED BY

Pandit Balchandra Siddhanta Shastri.

with the cooperation of

Pandit DEVAKINANDAN Siddhānta Shāstri Dr. A N. UPADHYE M. A., D. LITT.

Published by

Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandra, Jaina Sähitya Uddhārakā Fund Kāryālaya, AMRĀOTI (Berar).

1947.

Price rupees ten only.

# Published by— Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandre, Jama Sahitya Uddharaka Fund Kāryālaya. AMRAOTI [ Berar ].



Printed by-

T. M. Patil, Manager,
Saraswati Printing Press,
AMRAOTI (Berar).

# विषय-सूची

|   |                      |                    |             |           | 5.0  |
|---|----------------------|--------------------|-------------|-----------|------|
| ? | प्राक्कथन            |                    | ••••        | ••••      | ?    |
|   | 8                    |                    |             |           |      |
|   | <b>प्रस्तावना</b>    |                    |             |           |      |
|   | Introduction         | n                  |             |           |      |
| 8 | विषय-परिचय           | ••••               |             |           |      |
| २ | बन्ध-स्वामित्व-विन   | वयकी विषय-सूची     |             | ٠         | 9    |
| ş | शुद्धि-पत्र          | ••••               |             | ••••      | 20   |
|   | २                    |                    |             |           |      |
|   | मूल, अनुवाद व        | ौर टिप्पण बन्ध-स्व | शमित्व-विचय | <b>१-</b> | -३९८ |
| ٤ | ओघकी अपेक्षा         | बन्धस्यामित्य      |             | ••••      | 8    |
| ₹ | आदेशकी "             | **                 |             | ••••      | 83   |
|   | <b>३</b><br>परिशिष्ट |                    |             |           |      |
| 8 | बन्ध-स्वामित्व-वि    | चय-सूत्रपाठ        |             | ••••      | 8    |
| ₹ | अवतरण-गाथा-स         | ची                 | ••••        | ••••      | ₹१   |
| ŧ | न्यायोक्तियां        | ••••               | ••••        | ••••      | ,,   |
| 8 | प्रन्थोल्डेख         |                    | ••••        | ****      | ٠    |
| 4 | पारिभाषिक शब्द       | (-सूची             | * ****      | ••••      | ,,   |

#### प्राक्-कथन

षट्खण्डागम सार्तवें भाग खुदाबम्धके प्रकाशित होनेके दो वर्ष पश्चात् यह आठवां भाग बन्धस्वामित्व-विचय पाठकोंके हाथ पहुंच रहा है । इस भागके साथ पट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्ड पूर्णतः विद्वत्संसारके सम्मुख उपस्थित हो गये। कागज, मुद्रण व व्यवस्थादि सम्बन्धी अनेक कठिनाइयों व असुविधाओंके होते हुए भी यह कार्य गतिशील बना हो रहा है, इसका श्रेप प्रन्थमालाके संस्थापक श्रीमन्त सेटजी व अन्य अविकारी, भेरे सहयोगी एं. बाल्चन्द्रजी शाखी तथा सरस्वती प्रेसके भैनेजर श्रीयुत टी. एम. पाटीलको है जो इस कार्यको विशेष रुचि और अपनत्वके साथ निवाहते जा रहे हैं। इन सबका में हर्यसे अनुगृहीत हूं। उन्हींके सहयोगके बल्पर आंगका कार्य भी समुचित रूपसे चलता रहेगा, ऐसी आशा है। नवें भागका मुद्रण प्रारम्म हो गया है।

रागपुर महाविषाकय, नागपुर ७-९-१९४७

हीराठाठ

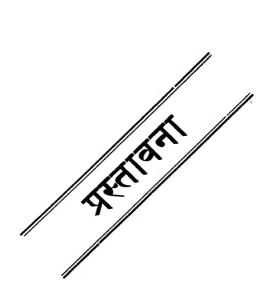

#### INTRODUCTION.

The present volume contains the complete third part (Khanda) of the Satkhandagama. It is called Bandha-samittavicaya which means ' Quest of those who bind the Karmas '. Out of the 148 varieties of Karmas, it is only 120 that are capable of being produced directly by the soul. The author of the Sutras has mentioned, in the form of questions and answers, the spiritual stages (Gunatthanas) and the detailed conditions of life and existence (Marganasthanas) in which specified Karmas may be forged; Fortytwo Sutras are devoted to the Gunasthana treatment, and the rest 282 to the Margana-sthana. The commentator has enlarged the scope of the treatment of the subject by raising twentythree questions and answering them in relation to all the Karmas. In this way, good many details about the Karma Siddhanta have been exposed and the whole work is very important for a thorough study of Jaina Philosophy.

#### विषय-परिचय

इस खण्डका नाम बन्धस्वामित्व-विचय है, जिसका अर्थ है बन्धके स्वामित्वका विचय अर्थात् विचारणा, मीमांसा या परीक्षा । तदनुबार यहां यह विवेचन किया गया है कि कैनसा कर्मबन्ध किस किस गुणस्थानमें व मार्गणास्थानमें सम्भव है। इस खण्डकी उत्पत्ति इस प्रकार बतर्लाह गई है —

कृति आदि चौशीस अनुयोगदारों में छठेव अनुयोगदारका नाम बन्यन है। बन्यनके चार भेद हैं — बन्य, बन्यक, बन्यनीय और बन्यवियान। बन्यवियान चार प्रकारका है — प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और प्रदेश। इनमें प्रकृतिबन्य दो प्रकारका है — सून प्रकृतिबन्य और उत्तर प्रकृतिबन्य से सम्प्रकृतिया एष्ट १२७ के अनुसार उत्तर प्रकृतिबन्य भी दो प्रकारका है, एकैकोत्तरप्रकृतिबन्य और अव्योगद्वरप्रकृतिबन्य। एकैकोत्तरप्रकृतिबन्य से समुक्तीर्वनादि चौशीस अनुयोगद्वार है जिनमें बारहवां अनुयोगदार बन्यस्वामित्व-विचय है।

इस खण्डमें २२४ सूत्र हैं । प्रथम ४२ सूत्रोंमें ओघ अर्थात् केवल गुणस्थानानुसार प्रस्त्यण है, और रोप सूत्रोंमें आदेश अर्थात् मार्गणनुसार गुणस्थानोंका प्रस्त्यण किया गया है। सूत्रोंमें प्रश्नोत्तर क्रमसे केवल यह बतलाया गया है कि कीन कीन प्रकृतियां किन किन गुणस्थानोंमें बन्धको प्राप्त होती है। किन्तु धवशासारेंग सूत्रोंको देशामरीक मानकर बन्धल्युण्डेट आदि सम्बन्धी तेवीस प्रश्न और उठाये हैं और उनका समाधान करके बन्धोदयल्युण्डेट, स्वोदय-परोदय, सानतर-विस्तर, सप्रस्त्यप-अभयप, गति-संयोग व गति-स्वामित्व, बन्धाल्यान, बन्धल्यान, बन्धल्यान, सादि-अवादि व धुव-अधुव बन्धोंकी व्यवस्थाका स्पर्धीकरण कर दिया है, जिससे विषय सर्वांगपूर्ण प्रस्तित हो गया है। इस प्रस्त्यणाकी कुछ विशेष व्यवस्थायें इस प्रसार हैं—

सान्तरबन्धी—एक समय बंधकर दितीय समयमें जिनका बन्ध विश्वान हो जाता है वे सान्तरबन्धी प्रकृतियां हैं। वे ३४ हैं — असातावेदनीय, लीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नस्कगित, एकेन्द्रियादि ४ जाति, समजनुरस्तरस्थानको छोड़ रोप ५ संस्थान, अबर्यमनाराज-संहननको छोड़ शेष ५ संहनन, नरकगय्यानुष्ी, आताप, उच्चेत, अबरास्तविहायोगति, स्वायर, स्थान, अपर्योप्त, साधारणशरीर, अस्पर, अञ्चन, हुमेग, हुस्यर, अन्तदेय और अवराक्तिर्ति। निरन्तरबन्धी — जो प्रकृतियां जबन्यसे भी अन्तर्महर्ते काल तक निरन्तर रूपसे बंधती हैं वे निरन्तरबन्धी हैं। वे ५४ हैं — धुवबन्धी ४७ (देखिये पू. ३), बायु ४, तीर्थकर, बाहारकशरीर कीर आहारकशरीरागोर्थां।

सान्तर-निरन्तरबन्धी— जो जबन्यसे एक समय और उत्कर्षतः एक समयसे छेकर अन्तर्सृद्वेतिक कांग भी बंधती रहती हैं वे सान्तर-निरन्तरबन्धी प्रकृतियां हैं । वे ३२ हैं — साताबेदनीय, पुरुषदेद, हास्य, रित, लियगित, मनुष्यति, देवगित, पंचित्रिय जाति, औदारिक-हारीर, बेक्तियकसरीर, समचतुरस्त्तंस्थान, कोदारिकसरीरांगोपांग, बैक्तियिकसरीरांगोपांग, बक्रपंस-छहमन, विरंगतसानुष्यं, मनुष्यत्रयानुत्र्यां, देवगतानुत्र्यां, परवात, उच्छ्वास, प्रशस्तिबहायोगित, क्रम, बादर, पर्योप्त, प्रत्येवसरींग, स्थिर, ग्रुभ, सुमग, सुस्यर, आदेय, यशकीर्ति, नीचगोत्र क्रीर कंचगीत्र ।

गतिसंयुक्त — प्रश्नके उक्तर्से यह बतलाया गया है कि विवक्षित प्रकृतिके बन्धके साथ बार गतिसोंमें कीनसी गतियोंका बन्ध होता है। बैसे— मिण्यादृष्टि जीव ५ झानाबरणको बारों गतियोंके साथ, उच्चगोत्रको मनुष्य व देवगतिके साथ, तथा यशकीर्तिको नस्कर्गतिके विना शेष २ गतियोंसे संयुक्त बांधता है।

गतिस्वामित्वमें विवक्षित प्रकृतियोंको बांधनेवाके कीन कीनसी गतियोंके जीव हैं, यह प्रकृपित किया गया है। जैसे — फ् झानावरणको मिध्यादिक्षेत असंयत गुणस्थान तक चारों गतियोंके, संयतासंयत तिर्यंच व मनुष्य गतिके, तथा प्रमचादि उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्यगतिके हीं जीव बांधते हैं।

अध्यानमें विवक्षित प्रकृतिका बन्ध किस गुणस्थानसे किस गुणस्थान तक होता है, यह प्रगट किया गया है। जैसे — ५ झानावरणका बन्ध भिष्यादृष्टिसे केकर सूरुमसाम्यराय गुणस्थान तक होता है।

सादि बन्ध — निवक्षित प्रकृतिके बन्धका एक वार न्युच्छेद हो जानेपर जो उपशानक्षेणीसे अष्ट हुए जीवके पुनः उसका बन्ध प्रारम्भ हो जाता है वह सादि बन्ध है। जैसे — उपशान्त-कषाय गुंजेंस्थानसे अष्ट होकर सुक्पसान्यराथ गुजस्थानको प्राप्त हुए जीवके ५ ज्ञानावरणका बन्ध।

अनादि बन्ध — विवक्षित कर्षके क्यके ब्युव्धितिस्थानको नहीं प्राप्त हुए जीवके जो उसका बन्ध होता है वह अनादि बन्ध कहा जाता है । जैसे — अपने बन्धव्युव्धिति-स्थान रूप सूक्षसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयसे नीचे सर्वत्र ५ झानावरणका बन्ध । पुंच बन्ध — अमन्य जीवोंके वो धुनबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध होता है वह अनादि-अनन्त होनेसे धुन बन्ध कहळाता है।

धुवबन्धी प्रकृतियां ४७ हैं — ५ झानावरण, ९ दर्शनावरण, भिष्याल, १६ कषाय, मय, जुगुस्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, मन्द्र, स्तर, स्वर्श, अगुरुळ्छु, उपघाल, निर्माण और ५ अन्तराय।

अध्रुत बन्ध- मन्य जीबोंके जो कर्मबन्ध होता है वह विनक्षर होनेसे अध्रुव बन्ध है। अध्रुतबन्धी प्रकृतियां—ध्रुववन्धी प्रकृतियोंसे शेष ७३ प्रकृतियां अध्रुवक्ची हैं। हनमें ध्रुववन्धी प्रकृतियोंका सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकार तथा शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध ही होता है।

उक्त व्यवस्थाय यथासम्भव आगेकी तालिकाओं में स्पष्ट की गई हैं---

बन्धोदय-तालिका

| 4. 4134 (11/24) |                     |                      |                      |                                              |                                             |       |  |  |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--|--|
| संस्वा          | प्रकृति             | स्वोद्यबन्धी<br>मादि | सान्तरबन्धी<br>आदि   | बन्ध किस<br>गुणस्थानसे<br>किस गुणस्थान<br>सक | उदय किस<br>गुणस्थानसे<br>किस गुणस्थान<br>तक | श्रव  |  |  |
| <b>१-</b> 4     | ज्ञानावरण ५         | स्त्री- बन्धी        | निरन्तरबन्ध <u>ी</u> | १-१०                                         | १-१२                                        | •     |  |  |
| 9-9             | चक्षुदर्शनावरणादि 😮 | ,,                   | ,,                   | ,,                                           | 99                                          | "     |  |  |
| १०-११           | निदा, प्रचला        | स्व-परो.             | "                    | ₹-८                                          | "                                           | ३५    |  |  |
| १२-१8           | निदानिदादि ३        | "                    | ,, .                 | १–२                                          | <b>१</b> –६                                 | ३०    |  |  |
| 84              | सातावेदनीय          | ,,                   | सा. निर.             | १-१३                                         | <b>१-१</b> 8                                | 16    |  |  |
| 24              | असातावेदनीय         | ,,                   | सान्तरबन्धी          | ₹–६                                          | 29                                          | 80    |  |  |
| ₹७              | मिध्यास्य           | स्वो.                | नि.                  | 2                                            | १                                           | ४२    |  |  |
| १८-२१           | अनन्तानुबन्धी ४     | स्व-परो.             | ,,                   | १–२                                          | १–२                                         | ३०    |  |  |
| २२-२५           | अप्रत्याख्यानावरण 😮 | , ,                  | ,,                   | 5-8                                          | <b>1-8</b>                                  | 84    |  |  |
| <b>२</b> ६-२९   | प्रत्याख्यानावरण ४  | , ,                  | ,,                   | <b>१</b> _4                                  | 8-4                                         | 40    |  |  |
| ₹0-₹₹           | संज्वलनकोधादि ३     | ,,                   | ,,                   | १-९                                          | १-९                                         | 42,44 |  |  |
| 11              | संज्वलग्लोम         | ,                    | я                    | ,,                                           | 2-20                                        | ۱۹۵   |  |  |

| संस्था  | -<br>মকুবি             | स्वोदयबन्धी<br>आदि | सान्तरबन्धी<br>आदि | बन्ध किस<br>गुणस्थानस<br>किस गुणस्थान<br>तक | उच्च किस<br>गुणस्थानसे<br>किस गुणस्थान<br>तक | 58         |
|---------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| \$8.34  | इ।स्य, रति             | स्त्र-परो.         | सा. निर.           | <b>१-</b> ८                                 | १-८                                          | ९५         |
| \$ 9-30 | अरति, शोक              | ,,                 | सा.                | १-६                                         | 13                                           | 80         |
| ३८.३९   | भय, जुगुप्सा           | ,,                 | नि.                | 8-6                                         | **                                           | ५९         |
| 80      | नपुंसकवेद              | ,,                 | सा.                | १                                           | १-९                                          | ४२         |
| 85      | स्रीवेद                | "                  | 22                 | १–२                                         | "                                            | ३०         |
| ४२      | पुरुषवेद               | ,,                 | सा. नि.            | १–९                                         | 55                                           | ५२         |
| 83      | नारकायु                | परो.               | नि.                | ₹ .                                         | <b>8</b> -8                                  | ४२         |
| 88      | तिर्यगायु              | स्व-परो.           | "                  | १–२                                         | 8-v3                                         | 30         |
| 84      | मनुष्यायु              | ,,                 | ,,                 | १, २, ४                                     | 8-88                                         | ६१         |
| 8.£     | देवायु                 | परी.               | "                  | १-७<br>(३को छोड़)                           | <b>ś−8</b>                                   | ६४         |
| 80      | नरकगति                 | "                  | सा.                | 8                                           | ,,                                           | ४२         |
| 85      | तिर्यग्गति             | स्व-परो.           | सा. नि.            | १-२                                         | 8-u                                          | ३०         |
| ४९      | मनुष्यगति              | ,,                 | "                  | 8-8                                         | 5-68                                         | 88         |
| 40      | देवगति                 | परा.               | ,,                 | 8-6                                         | 4-8                                          | ६६         |
| 41.48   | एकेन्द्रियादि ४ जाति   | स्व-परो.           | सा.                | 8                                           | 8                                            | 88         |
| 44      | पंचेन्द्रिय जाति       | ,,                 | सा. नि.            | 8-6                                         | 8-88                                         | <b>ξ ξ</b> |
| ५६      | <b>औदारिक</b> शरीर     | ,,                 | ,,                 | 4-8                                         | १-१३                                         | 88         |
| 40      | वैक्रियिकशरीर          | परो.               | ,,                 | 8-6                                         | 6-8                                          | ६६         |
| 45      | आ <b>हारक</b> शरीर     | ,,                 | नि.                | 9-6                                         | ٤                                            | હ શ        |
| 49      | तै जसशरीर              | स्वे.              | ,,                 | 8-6                                         | १-१३                                         | દ્દ        |
| ęφ      | कार्मणशरीर             | ,,                 | ,,                 | » l                                         | ,,                                           | "          |
| ६१      | औदरिक्अंगोपांग         | स्त्र-परो.         | सा. नि.            | <b>∮</b> −8                                 | ".                                           | 25         |
| 43      | वैकिस्यिकअंगोपांग      | परेा.              | ,,                 | 1-6                                         | 5-8                                          | ĘĘ         |
| 44      | <b>भाइ</b> एक अंगोपांग | ,,                 | नि.                | ا ٢-٠                                       | 8                                            | હે         |

.

| ₹8         | निर्माण                                 | स्वा.      | नि.        | 1-6         | ₹-१३        | ĘĘ   |
|------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------|
| ६५         | सम्बतुरस्रमंस्थान                       | स्य-पर्ते. | सा. नि.    | ,,          | ,,          | 22   |
| ĘĘ         | न्यप्र <del>ेशक्ष</del> परिमण्डलसंस्थान | 39         | सा.        | १–२         | ,,          | े३ ० |
| ६७         | स्वातिसंस्थान                           | ,,         | "          | "           | 79          | 92   |
| ६८         | कुब्जकसंस्थान                           | स्व-परे।.  | सा.        | ₹-₹         | 2 -22       | ₹.   |
| ६९         | वामनसंस्थान                             | ,,         | "          | 99          | ,,          | ,,   |
| 60         | हुण्डकसंस्थान                           | ,,         | 33         | 3           | ,,          | ४२   |
| ७१         | त्र <b>बृष्भनाराचसंह</b> नन             | ,,         | सा. नि.    | <b>∮-8</b>  | ,,          | 8.8  |
| ७२         | वज्रनशाचसंहनन                           | ,,         | सा.        | १−२         | 8-88        | ŧ.   |
| ७३         | नाराचसंद्रनन                            | ,,         | "          | "           | ,,          | ,,,  |
| હ્યુ       | अर्धनारा वसंहनन                         | ,,         | ,,         | ,,          | <b>१−</b> ७ | 59   |
| ७५         | कीलितसंहनन                              | n          | ,,         | 29          | n           | ,,,  |
| ७६         | असंप्राप्तस्पादिकासंहनन                 | ,,         | 39         | 8           | "           | ४२   |
| ৬৬         | स्पर्श                                  | स्बे.      | नि.        | <b>१-</b> ८ | १-१३        | ६६   |
| ৩८         | ₹ <b>6</b>                              | 29         | "          | 99          | ,,          | "    |
| ७९         | गन्ध                                    | ,,         | "          | 95          | "           | "    |
| 60         | वर्ण                                    | "          | "          | ,,          | n           | 19   |
| <b>د</b> ۲ | नरकगत्यानुपूर्वी                        | વરો.       | · सा.      | 1           | 2, 2, 8     | 8.5  |
| ८२         | तिर्यग्गत्यानुदूर्वी                    | स्त्र-परो. | सा. नि.    | १–२         | "           | 30   |
| ۷٤         | मनुष्यगत्यानुद्वी                       | ,,         | "          | <b>\$-8</b> | ,,,         | 88   |
| <8 .       | देवगत्यानुदूर्वी                        | વરો.       | ,,,        | ₹-८         | n-          | 44   |
| ८५         | अगुरुख्यु                               | स्त्रो.    | नि.        | ,,          | 1-12        | ,,   |
| ८६         | उपघात                                   | स्व-परा    | "          | ,,,         | n           | ,,   |
| <b>6</b> 9 | परवात                                   |            | सा. नि.    | ,,          | 59          | 19   |
| 46         | आवाप                                    | "          | सा-        | १           | 1           | 85   |
| <b>د</b> ٩ | <b>उद्यो</b> त                          | ,,         | ,,         | १–२         | <b>१</b> —₩ | ₹.   |
| 90         | ड <b>्</b> बस                           | <u>"</u>   | सा. नि.    | 1-4         | 1-54        | 44   |
| 98         | प्रशस्तविद्ययोगिति                      | 77         | <b>'99</b> | "           | ,,          | *    |

| संक्या      | प्रकृति             | स्बोद्दवयन्त्री<br>आदि | साम्बर <b>सम्</b> धी<br>आदि | बन्ध किस<br>गुजस्थानसे<br>किस गुजस्थान<br>सक | डर्च किस<br>गुजस्थानसे<br>किस गुजस्था<br>तक | पृष्ठ      |
|-------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| ९३          | अप्रशस्तविद्यायोगति | स्व-परो.               | स₁.                         | <b>१-</b> २                                  | १-१३                                        | ३०         |
| 93          | प्रत्येकशरीर        | ,,                     | सा. नि.                     | <b>१-</b> ८                                  | ,,                                          | 44         |
| 98          | साधारणशरीर          | ,,,                    | सा.                         | ₹ .                                          | 8                                           | ४२         |
| ९५          | त्रस                | ,,                     | सा. नि.                     | १-८                                          | <b>१-१</b> 8                                | ६६         |
| ९६          | स्थावर              | "                      | . सा.                       | 1                                            | 8                                           | ४२         |
| ९७          | सुमग                | ,,                     | सा. नि.                     | <b>१-</b> ८                                  | 1-48                                        | ६६         |
| 96          | दुर्भग              | "                      | सा.                         | १-२                                          | <b>∮-8</b>                                  | ३०         |
| ९९          | सुस्वर              | ,,                     | सा. नि.                     | १-८                                          | १-१३                                        | 44         |
| 800         | दुस्वर              | ,,                     | सा.                         | १−२                                          | "                                           | ३०         |
| १०१         | গ্রুপ               | स्त्रो.                | सा. नि.                     | ₹-८                                          | ,,                                          | 44         |
| १०२         | अशुभ                | "                      | सा.                         | १−६                                          | "                                           | 80         |
| १०३         | बादर                | स्त्र-परो.             | सा. नि.                     | ₹-८                                          | <b>१-१४</b>                                 | 44         |
| 808         | सूक्ष्म             | n                      | सा.                         | ₹.                                           | 2                                           | ४२         |
| १०५         | पर्याप्त            | ,,                     | सा. नि.                     | १-८                                          | 8-68                                        | ६६         |
| १०६         | अपर्याप्त           | ,,                     | सा.                         | <b>१</b>                                     | 2                                           | ४२         |
| <b>₹</b> 00 | स्थिर               | स्वे।.                 | सा. नि.                     | ₹-८                                          | १-१३                                        | <b>६</b> ६ |
| 305         | अस्थिर              | ,,                     | सा.                         | 8−8                                          | ,,                                          | 80         |
| <b>१</b> ०९ | आदेय                | स्व-परो.               | सा. नि.                     | ₹-८                                          | 6-68                                        | 99         |
| ₹₹•         | अनादेय              | "                      | स₁.                         | १-२                                          | <b>\$-8</b>                                 | ३०         |
| 111         | यशकीर्ति            | 39                     | सा. नि.                     | १~१०                                         | 6-68                                        | ·          |
| <b>१</b> १२ | अयशकीर्ति           | "                      | सा.                         | १–६                                          | 5-8                                         | 80         |
| 111         | तीर्यंकर            | परो.                   | नि.                         | 8-5                                          | 89-59                                       | ७३         |
| ११४         | उच्चगोत्र           | स्व-परो.               | सा. नि.                     | 8-80                                         | 5-68                                        | •          |
| 254         | नीचगोत्र •          | n                      | "                           | १-२                                          | 9-4                                         | ₹●         |
| ११६-३०      | अन्तराय ५           | स्वो.                  | नि.                         | १-१0                                         | १-१२                                        | •          |

### प्रत्यय-तालिका ( ए. १९-२४ )

| र्<br>गुणस्थान          | मिध् <del>याख</del><br>प | अविरति<br>१२                      | <b>छवाय</b><br>२५                                  | <b>योग</b><br>१ ५                                   | समस्त<br>५७ |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| मिष्यात्व               | 4                        | १२                                | २५                                                 | <b>१३</b><br>आहारद्विकसे रहित                       | 44          |
| सासादन                  |                          | 31                                | 33                                                 | 93                                                  | 90          |
| मिश्र                   |                          | "                                 | <b>२१</b><br>अनम्तानुबन्धिचतुष्कसे रहित            | १०<br>आ. द्विक, औ. मि., वै. मि.<br>व कार्भणसे रहित  | 84          |
| असंयत                   | ••••                     | "                                 | 33                                                 | <b>१६</b><br>आहारद्विकसे रहित                       | 84          |
| देशसंयत                 | ••••                     | १ <b>१</b><br>त्रसअसं-<br>यम रहित | <b>१७</b><br>अप्रत्याख्यानचतुष्कते र <b>द्वि</b> त | ९<br>आ. द्विक, औ. मि., वै. द्वि.<br>व कार्मणसे रहित | ₹७          |
| प्रमत्त                 | ••••                     |                                   | <b>१३</b><br>प्रत्याख्यानचतुष्कसे रहित             | <b>११</b><br>आहारद्विकसे सहित<br>उपर्युक्त          |             |
| <b>अ</b> प्रमत्त        |                          |                                   | "                                                  | <b>९</b><br>आहारहिक्से रहित<br>उपर्युक्त            | २२          |
| अपूर्वकरण               |                          |                                   | ,,                                                 | 29                                                  | ,,          |
| अनिवृत्ति-<br>करण भा. १ |                          |                                   | ७<br>नोकषाय ६ से हीन                               | 39                                                  | १६          |
| मा. २                   |                          |                                   | ६<br>नपुंसकतेदसे दीन                               | 39                                                  | १५          |

| गुणस्थान                | सिध्यास्य<br>प | नविरति<br>३२ | <b>क्</b> याव<br>२५                    | बोग<br>१५                                                  | समस्त<br>५७ |
|-------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| अनिषुत्ति-<br>करण गा, ३ |                |              | <b>५</b><br>सीवेदसे हीन                | <b>९</b><br>आ. द्विक, औ. मि., वे. द्वि.<br>व कार्मणसे रहित | <b>\$8</b>  |
| भाष्ट                   |                |              | <b>४</b><br>पुरुषवेदसे <b>ही</b> न     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                    | १३          |
| · মা. <b>५</b>          |                |              | <b>३</b><br>संभ्यलनकोश्रसे <b>ही</b> न | "                                                          | १२          |
| भा. ९                   |                |              | <b>२</b><br>संक्वलनमान <b>से ही</b> न  | "                                                          | ११          |
| <b>মা.</b> ৩            |                |              | <b>१</b><br>संख्वलनमा <b>यांस</b> हीन  | ,,                                                         | १०          |
| सूक्ष्मसाम्प-<br>राय    | ***            |              | 29                                     | 33                                                         | "           |
| उपशान्त-<br>क्याय       |                |              | ****                                   | "                                                          | ٩           |
| श्चीणबोह                |                |              | ****                                   | 29                                                         | 17          |
| सयोग-<br>वेबवडी         |                |              |                                        | ७<br>सत्य व अनुभय मन और                                    | v           |
| अयोग-<br>केनली          |                |              | •••                                    | क्चन, औ. द्विकः, कार्मण<br>                                | ****        |
|                         |                |              |                                        | 1                                                          |             |

## विषय-सूची

| ~~                                                                               |       |                      |                                                 |          |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|
| क्रम नं. विषय                                                                    | पृष्ठ | क्रम नं.             | विषय                                            | রম্ভ     |  |  |  |  |
| १ धवलाकारका मंगलाचरण                                                             | १     | १४ ध्रुवन            | धी प्रकृतियोंका निर्देश                         | 23       |  |  |  |  |
| २ बन्ध-स्वामित्व-विचयका दे।<br>प्रकारसे निर्देश<br>३ बन्ध-स्वामित्य-विचयका अवतार | ,,    | विशेष<br>१६ मूल अ    | <br>गर उत्तर प्रत्ययोंकी विस्तृ                 | ,,<br>(त |  |  |  |  |
| ४ बन्घ व मोक्षका स्वरूप                                                          | Ę     | प्रकृपण<br>१.७ मनिसं | ॥<br>योगादिविषयक प्रश्नीः                       | ET ET    |  |  |  |  |
| ५ वन्ध-स्वामिन्ब-विचयका निरु-<br>स्वर्थ                                          |       | उत्तर                |                                                 | 26       |  |  |  |  |
| ६ ओघसे वन्ध-स्वामित्व-विचयक<br>चौदह जीवसमासीका निर्देश                           |       |                      | नेद्रादिक पश्चीस मन्<br>वन्धस्यामित्व आदिष<br>: | -        |  |  |  |  |
| ७ चौदह गुणस्थानोंमे प्रकृतिबन्ध<br>व्युच्छेदकी प्रतिका                           | ષ     | स्वामि               | और प्रचला प्रकृतिके बं<br>त्व आदिका विचार       | ₹1       |  |  |  |  |
| ८ व्युच्छेदके भेद और उनका<br>निरुक्त्यर्थ                                        | ,,    |                      | दिनीयके बन्धस्यामित<br>ताविचार                  | ख<br>३८  |  |  |  |  |
|                                                                                  | ७ -९२ | २१ असात<br>प्रकृतिः  | योंके बन्धस्वामित                               | ह<br>च   |  |  |  |  |
| ९ पांच क्षानावरणीय आदिके<br>बन्धकॉकी प्ररूपणामें तेईस<br>प्रश्लोका उद्भावन       |       | २२ मिथ्या            | त विचार<br>स्व आदि सोलह प्रकृति                 |          |  |  |  |  |
| १० प्रकृतियोंकी उदयन्युव्छित्ति                                                  | 9,    | योक<br>विचार         | बन्धस्वामित्व आदिष                              | का<br>४२ |  |  |  |  |
| ११ प्रकृतियोंके बन्धोदयकी पूर्वा<br>परता                                         | ११    | प्रकृति              |                                                 | त्व      |  |  |  |  |
| १२ पांच झानावरणीयाद्कोंके बंधके                                                  |       | 1                    | न विचार                                         | ४६       |  |  |  |  |
| स्वामी व उसके व्युच्छेदस्थानकी<br>प्ररूपणा करते हुए उन तेईस                      |       |                      | त्यानावरणसतुष्कके बन<br>त्व आदिका विचार         | ५०       |  |  |  |  |
| प्रश्लोका उत्तर                                                                  | १२    |                      | द् और संज्वलनकोष                                |          |  |  |  |  |
| १३ साम्तर, निरन्तर और साम्तर<br>निरन्तर रूपसे बंधनेवाली                          |       | 1                    | वामित्व आदिका विचार<br>इन मान और मायाके दर      |          |  |  |  |  |
| ानरन्तर कपस वधनवाळा<br>प्रकृतियोका निर्देश                                       | १६    |                      | हन मान जार मायाक वन<br>त्य आदिका विचार          | ધવ       |  |  |  |  |

| <b>(•</b>                               | पट्                                    | (जन्मन     | का अस्तापना                   |                                       |                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| क्रम ने                                 | विषय                                   | पृष्ठ      | ऋम नं.                        | विषय                                  | र्ड               |
| २७ संज्वलम् ले<br>आदिका विक             | ोभके बन्धस्वामित्व<br>बार              | ५८         | ४१ तीर्थकर<br>स्वामित्व       | मकृतिके<br>का विचार                   | बम्ध-<br>१०३      |
| बन्धस्यामित                             | भय और जुगुप्साके<br>व आदिका विचार      | 48         | स्वामित्व                     | नि पृधिवियोंमें<br>का विचार           | १०४               |
| २९ मनुष्यायुके<br>आदिका विर             |                                        | ६१         |                               | वम और छठी पृ<br>मेत्व आदिका वि        |                   |
| विचार                                   | वस्वामित्व आदिका                       | દ્દસ       |                               | पृथिवीमें क्रानार<br>न्धस्वामित्वका i |                   |
| ३१ देवगति आर्थि<br>योंके बन्धर<br>विचार | दे सत्ताईस प्रकृति-<br>स्वामित्व आदिका |            | आदिके ब                       | पृथिषीमें निद्र<br>न्धस्वामित्वका ।   | वेचार १०९         |
| ३२ आहारकदार                             | ोर और आहारक<br>गके बन्धस्थामित्व       | ક્ક        |                               | पृथिवीमें मि<br>न्धस्वामित्वका वि     |                   |
| आदिका विच                               | गर                                     | ঙং         | तिर्थग्गतिमे                  |                                       |                   |
| आदिका विक                               |                                        | ક્ર        | द्रिय तिर्य                   | चेन्द्रिय तिर्येच,<br>च पर्याप्त और   | पंचे-             |
| ३४ तीर्थेकर प्रकृति<br>आदांका           | तेके विशेष कारणेंाकी                   | હફ         |                               | यि आदिके                              | बन्ध-             |
| ३५ तीर्थेकर प्रकृ<br>कारणोंकी क्र       | तिके बन्धके सोलह<br>रूपणा              | <b>૭</b> ૮ | स्वामित्वव<br>४८ निद्रानिद्रा | । आदिके                               | ११२<br>बन्ध-      |
| ३६ तीर्थकर इ<br>माहातम्य                | कितके उदयका                            | ९१         | स्वामित्वक<br>४९. मिध्यात्व   | आदिके                                 | ११९<br>बन्ध       |
| आंदेशकी अपे                             | क्षा बन्धस्वामित्व ९३-                 | -३९८       | स्वामित्वव<br>५० अप्रत्यास्य  | हा ।वचार<br>गनावरणचतुष्कवे            | १२३<br>: कंध-     |
| 1                                       | तिमार्गणा                              |            | स्वामित्वव                    | ना विचार                              | १२५               |
| ३७ नरकगातेमें।<br>बन्धस्यामित           | हानावरणीय आदिके<br>वका विचार           | ۹ ۽        | ५२ पंचेन्द्रिय                | न्बस्वामित्वका वि<br>तिर्येच अपय      | प्तिंमें          |
| ३८ निद्रानिद्रादि<br>विचार              | के बन्धस्वामित्वका                     | ९८         | ज्ञानावरर्ण<br>स्वामित्वव     | ोय आदिके<br>हाविचार                   | बन्ध-<br>१२७      |
| ३९ मिथ्यात्व आ<br>विचार                 | दिके बन्धस्यामित्वका                   | १०२        | मनुष्यगति<br>५३ मनुष्य,       | में—<br>मनुष्यपर्याप्त                | और                |
| ४० मनुष्यायुके<br>विचार                 | बन्धस्वामित्वका                        | १०२        | मनुष्यानिय                    | ** * *                                | आर<br>समान<br>१३० |

७६ अप्रत्यास्यानावरणीय

बम्बस्वामित्वका विचार

१८२

STE.

843

६५ मिथ्यात्य

स्वामित्वका विचार

| १२                                                                                                | षट्खडागम                 | का प्रस्तावना                                                                                            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| क्रम नं. विषयं                                                                                    | FE                       | क्रम नं. विषय                                                                                            | र्वेड |
| ७७ प्रत्यास्थानावरणचतुष्कं<br>स्वामित्वका विचार<br>७८ पुरुषवेद और संज्वल<br>बन्धस्वामित्वका विचार | १८४<br>नकोधके            | योगमार्गणा<br>८९ पांच मनोयोगी, पांच चचनयोगी<br>श्रीर काययोगी जीवोंमें सब<br>प्रकृतियोंके बन्धस्वामित्वकी |       |
| ७९ संज्वलन मान और<br>बम्धसामित्वका विचार<br>८० संज्वलन लेमिके बम्बस्                              | १८५                      | ओघके समान प्ररूपणा<br>९० उक्त जीवोंमें सातावेदनीय विष-<br>यक बन्यसामित्वकी कुछ                           | २०१   |
| विचार<br>ट१ हास्य, रति, भय और इ                                                                   | 99                       | विशेषता<br>९१ औदारिककाययोगियों में मनुष्य                                                                | २०२   |
|                                                                                                   | १८६<br>गमित्वका          | गतिके समान बन्धस्वामित्वकी<br>प्ररूपणा<br>९२ उक्त जीवॉमें सातावेदनीयके                                   | २०३   |
| विचार  ८३ देवायुके बन्धस्वामित्वक  ८४ देवगति आदिके बन्धस्                                         |                          | बन्धस्वामित्वकी मनोयागियोंके<br>समान प्ररूपणा                                                            | २०५   |
| विचार<br>८५ आहारकदारीर और                                                                         | 33                       | ९३ औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें<br>पांच झानावरणीय आदिकं बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                           | ,,    |
| विचार<br>दि तीर्थेकर प्रकृतिके बन्धस                                                              | १९१                      | ९४ निद्रानिद्रा आदिके बन्धः<br>स्वामित्वकाविचार                                                          | २०९   |
| विचार<br>कायमार्गणा                                                                               | 97                       | ९५ सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वका<br>विचार<br>९६ मिथ्यात्व आदिके बन्धस्वामित्वका                           | २१२   |
| ८७ पृथिवीकायिक, जर<br>बनस्पतिकायिक, निर्म                                                         | टकायिक,<br>ोद जीव        | विचार<br>९७ देवचतुष्कके बन्धस्वामित्वका                                                                  | २१३   |
| बादर सूक्ष्म पर्याप्त<br>तथा बादर वनस्पा<br>प्रत्येकदारीर पर्याप्त अ                              | तिकायिक<br>पर्याप्तोंमें | विचार<br>९८ वैकिथिककाययोगियोंमें देव-<br>गतिके समान बन्धस्वामित्यकी                                      | २१४   |
| पंचेन्द्रिय तिर्यंच अ<br>समान बन्धसामित्वकी                                                       | प्ररूपणा १९२             | प्ररूपणा<br>९९ वैकियिकामिश्रकाययोगियोंमें देव-                                                           | २१५   |
| ८८ तेजकायिक व वायुकारि<br>स्क्ष्म पर्याप्त अपर्याप<br>विदेशवताके साथ                              | तोंमें कुछ<br>पंचोन्द्रय | गतिके समान बन्धसामित्वकी<br>प्ररूपणा<br>१०० उक्त जीवोंमें तिर्यगाय और                                    | २२२   |
| तिर्येच अपर्याप्तोंके सम<br>सामित्वकी प्ररूपणा                                                    | शन बन्ध-<br>१९९          | मनुष्यायुके बन्धाभावकी<br>विशेषता                                                                        | ६२९   |

| क्रम नं. विषय                                                                             | `<br>पृष्ठ | क्रम नं. विषय                                                                   | 98          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| १२७ हास्य रति आदिकी ओघके<br>समान प्ररूपणा                                                 | ২৩৩        | १४० मनःपर्ययक्तानियोंमें,पांच क्वाना-<br>वरणीय आदिके बन्ध-                      |             |
| १२८ मायाकषायी जीवोंमें पांच<br>ज्ञानावरणीय आदिके वन्ध-<br>स्वामित्वका विचार               | ,,         | स्वामित्वका विचार<br>१४१ निद्रा और प्रचलाके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार          | इ९५         |
| १२९ द्विस्थानिक आदिकी ओधके                                                                | ,,         | १४२ सातावेदनीयके बन्धस्वामित्व-                                                 | ,,          |
| समान प्ररूपणा<br>१३० हास्य-रति आदिकी ओघके<br>समान प्ररूपणा                                | "<br>২৩८   | का विचार<br>१४३ दोष प्रकृतियाँकी कुछ विदेश-<br>यताके साथ ओघके समान              | ६९६         |
| १३१ लोभकषायी जीवोंमें पांच<br>ज्ञानावरणीय आदिके वन्ध-                                     |            | प्ररूपणा<br>१४४ केवलकानियोंमें सातावेदनीयके<br>बन्धस्वामित्वका विचार            | ,,          |
| स्वामित्वका विचार<br>१३२ शेष प्रकृतियोंकी ओघके समान<br>प्रकृपणा                           | "          | बन्धस्थामत्वका विचार<br>संयममार्गणा<br>१४५ संयत जीवोंमें मनःपर्यः               | २९७         |
| १३३ अकवायी जीवोंमें सातावेद-<br>नीयके बन्धस्वामित्वका विचार                               | ,,         | यहानियोंके समान अन्ध-<br>स्वामित्वकी प्ररूपणा                                   | २९८         |
| ज्ञानमार्गणा<br>१३४ मतिञ्जज्ञानी, श्रुतञ्ज्ञानी और                                        |            | १४६ सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वमें<br>कुछ विशेषता                                | ,,          |
| विभंगज्ञाना, जुतज्ञाना आर<br>विभंगज्ञानियोंने पांच ज्ञानावर-<br>णीय आदिके बन्धस्वामित्वका |            | १४७ सामायिक-छेदोपस्थापनशुद्धि -<br>संयतोंमें पांच ज्ञानावरणीय                   | ,           |
| विचार<br>१३५ पंकस्थानिक प्रकृतियोंकी ओघके                                                 | રહર        | आदिके बन्धस्वामित्वका विचार<br>१४८ शेष प्रकृतियोंके बन्ध-                       | "           |
| समान प्ररूपणा<br>१३६ माभिनिकोधिक, श्रुत और                                                | २८५        | स्वामित्वकी मनःपर्ययकानियों-<br>के समान प्ररूपणा                                | <b>ફ</b> 00 |
| अवधिकानी जीवोंमें पांच<br>कानावरणीय आदिके बन्ध-                                           |            | १४९ परिहारशुद्धिसंयतोंमें पांच<br>इत्रानावरणीय आदिके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार |             |
| स्वामित्यकाविचार<br>१३७ निद्राव प्रचलाकी ओघके                                             | २८६        | १५० असातावेदनीय आदिके बन्ध-                                                     | ३०३         |
| समान प्ररूपणा<br>१३८ सातावेदनीयके बन्धस्यामित्वका                                         | २८७        | स्वामित्वका विचार<br>१५६ देवायुके बन्धस्वामित्वका                               | ३०५         |
| विचार                                                                                     | २८८        | Darre                                                                           | ३०६         |
| १३९ दोव प्रकृतियोंकी भोघके<br>समान प्रकृपणा                                               | २८९        | शरीरांगोपांगके बन्धस्वामित्व                                                    | 3 n 4       |
|                                                                                           |            |                                                                                 | \$0\$       |

| क्रम र | नं. विषय                                                                        | 28  | कम नं.            | विषय                                             | ás          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------------------------|-------------|
|        | स्कमलाम्परायिक संयतोंमें<br>पांच ज्ञानावरणीय आदिके                              |     |                   | और पद्मलेक्यावालॉमें<br>कानावरणीय आदिके          |             |
|        | बन्धसामित्वका विचार<br>यथास्यातविहारशुद्धसंयतोंमें                              | ३०८ | 1                 | व्यामित्वका विचार<br>थानिक प्रकृतियोंकी ओघके     | ३३३         |
|        | सातावेदनीयके बन्धसामित्यका<br>विचार                                             | ३०९ | सम                | ान प्ररूपणा<br>।तावेदनीयकी आंधके                 | \$\$9       |
|        | संयतासंयतें।में पांच झाना-<br>वरणीय आदिके बन्ध-                                 |     | 1                 | ान अरूपणा                                        | ३३९         |
| १५६    | खामित्वका विचार<br>असंयत जीवोंमें पांच ज्ञाना-                                  | ३१० | स्वारि            | मेन्वका विचार                                    | <b>\$80</b> |
|        | वरणीय आदिके यन्धस्त्रामित्वका<br>विचार                                          | ३१२ | सम                | त्याच्यानावरणीयकी ओघके<br>ान प्ररूपणा            | ३४१         |
|        | द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी ओघके<br>समान प्ररूपणा                                  | ३१७ | सम                | ाल्यानावरणकी ओधक<br>ान प्ररूपणा                  | ३४३         |
|        | एकस्थानिक प्रकृतियोंकी<br>ओघके समान प्ररूपणा                                    | 19  | १७१ मनु<br>प्रका  | प्यायुकी ओघके समान<br>पणा                        | "           |
|        | मनुष्यायु श्रीर देवायुके बन्ध-<br>लामित्वका विचार                               | ,,  | १७२ देखा<br>प्रका | रणा                                              | इक्ष        |
|        | तीर्थेकर प्रकृतिके वस्थ-<br>लामित्वका विचार                                     | ३१८ | शरी               | हारकशरीर और आहारक-<br>रांगोपांगके बन्धस्तामित्वक | ı           |
| 151:   | दर्शनमार्गणा<br>वश्चदर्शनी और अवश्वदर्शनी                                       |     | विच<br>१७४ तीर्थ  | कर प्रकृतिके बन्ध-                               | **          |
|        | जीवोंमें ओघके समान बन्ध-<br>सामित्वकी प्ररूपणा                                  | ,,  |                   | मेत्वका विचार<br>ग्लेक्यावालोंमें मिथ्यात्वः     | ३४५         |
|        | सातावेदनीयके बन्धसामित्वमें<br>इस्र विदोषता                                     | ₹₹  | दण्ड<br>प्रकर     | ककी नारकियोंके समान<br>गणा                       | ३४६         |
| १६३ :  | अवधिदर्शनी जीवोंमें अवधि-<br>हानियों और केवलदर्शनी                              | "   | সন্থা             | उछेज्यावार्लोमें तीर्धकर<br>ते तक ओधके समान      |             |
| 3      | तानपा जार कवलद्दाना<br>तीवोंमें कवलज्ञानियोंके समान<br>तन्धस्वामित्यकी प्रकृपणा |     |                   | जीवोंमें सातावेदनीयके                            | "           |
|        | ठेश्यामार्गणा                                                                   | "   | सम                | स्वामित्वकी मनोयोगियोंके<br>ान प्रकपणा           | ३५६         |
|        | हण्ण, नील और कापोत लेक्या-<br>वालोमें भसंयतोंके समान                            |     | वक्र              | यानिक और एकस्थानिक<br>तियोंकी नवप्रैवेयकविमान    |             |
| 8      | ाम्धस्वामित्वकी प्रक्रवणा                                                       | ३२० | वार्स             | दिवाँके समान प्ररूपणा                            | "           |

| • •   |                                                                                  |       |                                                   |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|
| कम नं | . विषय                                                                           | मुष्ठ | क्रम नं. विषय                                     | 12               |
|       | भव्यमार्गणा                                                                      |       | १९१ सातावेदनीयके बन्धस                            |                  |
|       | भन्य जीवोंमें ओघके समान<br>बन्धस्थामित्वकी प्ररूपणा                              | 346   | विचार<br>१९२ असातावेदनीय                          | ३७५<br>आदिके     |
|       | अभन्य जीवोंमें पांच क्राना-<br>वरणीय आदिक बन्ध-                                  |       | बन्धसामित्वका विच<br>१९३ अप्रत्याख्यानावरणीय      |                  |
|       | स्वामित्वका विचार                                                                | ३५९   | अवधिश्वानियोंके<br>प्ररूपणा                       | समान             |
| 143   | सम्य <del>त्त</del> वमार्गणा<br>सम्यग्दष्टि और क्षायिकसम्य-                      |       | १९४ उक्त जीवोंमें आयुके<br>अभाव                   | बन्धका<br>३७७    |
|       | सम्बन्धाः आर झायकसम्बन्धः<br>ग्डिप्ट जीवोंमें आभिनिवाधिकः<br>इतियोंके समान दन्धः |       | १९५ प्रत्याख्यानावरणचतुष<br>स्वामित्वका विचार     | ककेबन्ध          |
|       | स्वामित्वकी प्रकृपणा                                                             | ३६३   | १९६ पुरुपवेद और संज्वल<br>बन्धस्वामित्वका विच     | नकोधक            |
|       | सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वमें<br>कुछ विशेषता                                     | ३६४   | (९७ संज्वलन मान और                                | मायाके           |
| 1     | बदकसम्यग्दष्टियोंमें पांच<br>हानावरणीय आदिके बन्धः                               |       | बन्धस्वामित्वका विच<br>१९८ संज्वलनलोमके           | ार ३७८<br>वन्ध-  |
|       | वाभित्वका विचार<br>असातावेदनीय आदिके वन्ध-                                       | 73    | स्वामित्वका विचार<br>१९९ हास्य, रित, भर           | "<br>ग्रेंगर     |
|       | त्वामित्वका विचार<br>अप्रत्याख्यानवरणीय आदिके                                    | ३६७   | जुगुप्साके बन्धस्य<br>विचार                       | ामित्वका<br>३७९  |
|       | गन्धस्वामित्वका विचार<br>गत्याच्यानावरणचतुष्कके बन्ध-                            | ३६९   | २०० देवगीत आदिके<br>स्वामित्वका विचार             | बन्ध-            |
|       | वामित्वका विचार                                                                  | ३७०   | २०१ आहारकशरीर और व<br>शरीरांगोपांगके बन्धर        | गहारक-           |
| f     | वेचार                                                                            | ३७१   | का विचार<br>२०२ सासादनसम्यग्दिश्यों               | ३८०              |
|       | श्राहारकशरीर और आहारक<br>ग़रीरांगोपांगके वन्धस्वामित्वका                         |       | इ।नियोंके समान प्रह                               | रणा "            |
| १८९ इ | वेचार<br>उपशमसम्यग्दष्टियोंमें पांच                                              | ३७२   | २०३ सम्योग्मध्याद्याध्योकी<br>यताँके समान प्ररूपण |                  |
|       | गनावरणीय भादिके बन्ध-<br>वाभित्वका विचार                                         | ,,    | २०४ मिथ्यादृष्टियोंकी अभवर<br>समान प्ररूपणा       | । जीवोंके<br>३८६ |
|       | नेद्रा और प्रचलके बन्ध-<br>समित्वका विचार                                        | રુજ્ર | २०५ संझी जीवोंमें ओछके<br>बन्धस्वामित्वकी प्रस्प  |                  |
|       |                                                                                  |       |                                                   | - 11             |

|                      |                                                             | গ্ৰাৱ | - <b>Ų</b> 2                            |                                 | १७    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------|
| क्रम नं.             | विषय                                                        | पृष्ठ | कम नं.                                  | विषय                            | पृष्ठ |
| ∙दी                  | तावेदनीयके बन्धस्वामित्व-<br>बश्चदर्शनी जीवोंके समान<br>पणा | ३८७   | २०८ बाहारक<br>समान<br>प्रकृपणा          | जीवॉमें ओघके<br>बन्धस्यामित्यकी | 190   |
| २०७ अस<br>सम<br>प्रक |                                                             | ,,    | २०९ धनाहारक<br>काययोगिय<br>स्वामित्वर्क | कि समान बन्ध-                   | 398   |

### शुद्धि-पत्र

| <b>बृ</b> ष्ठ | ψ̈́.      | भगुद                            | গুৰু                                                           |
|---------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 4             | १८        | किस गुणस्यान तक                 | किस गुणस्थानसे किस गुणस्थान तक                                 |
| •             | 8         | उववसो                           | उवएसो                                                          |
| 53            | ૭         | बोच्छिजंदि                      | वोच्छिज्जदि                                                    |
| 24            | Ę         | बज्झति                          | बज्यंति                                                        |
| 97            | ११        | बंधमाणाणि ।                     | <b>बंधमा</b> णाणि                                              |
| 99            | १२        | वंघति                           | वंधंति                                                         |
| 21            | २५-२६     | दश प्रकृतियां तथा दर्शनावरणकी   | दश प्रकृतियों तथा दर्शनावरणकी चार ही                           |
|               |           | ···· स्वोदयसे ही बंधती हैं,     | प्रकृतियोंको बांधनेवाछे सब गुणस्थान<br>स्वोदयसे ही बांधते हैं, |
| 15            | ફ         | पुष्छणं पश्चिवण्णं ।            | पुच्छाणं पश्चिषणां बुच्छदे ।                                   |
| 33            | <b>२२</b> | ये तीन प्रश्न प्राप्त होते हैं। | इन तीन प्रभोंका उत्तर कहते हैं।                                |
| 14            | <         | <b>इ</b> थि                     | इस्थि                                                          |
| 37            | २३        | अञ्चम, पांच                     | अञ्जूभ पांच                                                    |
| 17            | २४        | विद्वायोगति स्थावर              | विद्वायोगित तथा स्थावर                                         |
| રષ્ટ          | 4         | दु बावीसा                       | <b>दुवावी</b> सा                                               |
| २५            | २०        | <b>E</b>                        | ŧ                                                              |
| 32            | 9         | <b>उद्यक्षेट्ये</b> दो          | उदयवोच्छेदादो                                                  |
| 34            | 4         | कदि गदिया                       | कदिगदिया                                                       |
| ¥e.           | 1         | उचदे                            | उपदे                                                           |

| ,  | • |
|----|---|
| ٠, | • |

#### षट्खंडागमकी प्रस्तावना

| पुष       | <b>પ</b> ં.      | अशुद्ध                                                        | शुद्                                                                                  |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ध३        | 53,              | <b>शिर्यगरपाओग्याणुपुन्ति</b>                                 | णिर्यगर् जिरबनर्याओग्नाणुपुन्धि                                                       |
| 33        | , <b>2 &amp;</b> | नार्कायु और                                                   | नारकायु, नरकगति और                                                                    |
| 46        | •                | धुववंघो।                                                      | <b>घुववंघो</b>                                                                        |
| ,,        | १ <b>७-</b> २१   | सर्वकाङः "क्यों नहीं पाया<br>जाता १                           | शेका — धर्व काल औदरिकशरीरका<br>ध्रुव बन्ध और अनादिक बन्ध भी क्यों<br>नहीं पाया जाता ! |
| "         | २३               | अनादि रूपसे भूत बन्धका                                        | अनादि एवं ध्रुव बन्धका                                                                |
| 40        | 8                | वंघा॥ २०॥                                                     | बंधा। पदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥२०॥                                                      |
| "         | १५               | बन्धक हैं॥ २०॥                                                | बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक                                                   |
|           |                  |                                                               | हे ॥ २०॥                                                                              |
| <b>વર</b> | ۹                | दुविहाभावादो                                                  | षुवियाभावादो <sup>³</sup>                                                             |
| "         | 10               | दो प्रकारके बन्धका                                            | भूव बन्धका                                                                            |
| **        | २५               | ×××                                                           | २ श्रीतेषु दुविहामावादो इति पाठः ।                                                    |
| વક        | ६                | गयपञ्चओ                                                       | सगपञ्चओ'                                                                              |
| "         | २०               | गतप्रस्पय है, अर्थात् उसका प्रस्पय<br>उत्पर बतला ही चुके हैं, | स्वनिमित्तक है,                                                                       |
| "         | २३               | अनुभागोदयसे अषवा अनन्तगुण-<br>हानिसे हीन                      | अनुमागोदयकी अपेक्षा अनन्तगुणे हीन                                                     |
| "         | ₹•               | × × <b>x</b>                                                  | १ प्रतिषु 'गयपञ्चओ ' इति पाठः ।                                                       |
| 44        | २०               | क्योंकि, वहां                                                 | क्योंकि, [ विध्यान्व और सासादन गुण-<br>स्थानमें ]                                     |
| 64        | \$8              | <b>अ</b> न्तर्दीपक                                            | अन्तदीपक                                                                              |
| 99        | ŧo.              | लोकस्स                                                        | लोग <b>स्</b> स                                                                       |
| "         | **               | अष्चणिज्जा वंदणिज्जा                                          | अञ्चणिज्जा पूजणिज्जा वंदणिज्जा                                                        |
| 99        | १५               | अर्चनीय, वंदनीय,                                              | अर्चनीय, पूजनीय, बंदनीय,                                                              |
| ९२        | १९               | पांच मुष्टियों अर्षात् अंगोंसे                                | पांच मृष्टियों अधीत् पांच अंगों द्वारा<br>भूमिस्पर्शसे                                |
| 49        | 8                | वंधा                                                          | नू।मत्परास<br><b>वंघो</b>                                                             |
| ₹•₽       | २२               | दितीय दण्डकों (१)                                             | वधा<br>दितीय दण्डक अर्थात् निदानिदा आदि<br>दिस्थानिक प्रकृतियों हुँ                   |

| <b>गृष्ठ</b> | <b>પં</b> . | अशुद्ध                                    | शुद्ध                                                                     |
|--------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ₹0€          | 3           | जसिकतिः णिमिण                             | जसकिति अजसकिति-णिमिण                                                      |
| 11           | 28          | यशकीति, निर्माण                           | यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण                                              |
| 213          | 25          | बत्धगदीप                                  | अत्थ गदीए                                                                 |
| 19           | २५          | अर्थगातिसे                                | इस गतिमें                                                                 |
| <b>१</b> २१  | ۹,          | उप्पण्णाणं सणक्कुमारादि'                  | उपण्णाणं, ओरालियसरीरअंगोवंगस्स<br>सणक्कुमारादि <sup>*</sup>               |
| ₹₹१          | २४          | जीवोंके, और सनत्कुमारादि                  | जीवोंके वपर्युक्त प्रकृतियोंका, तथा औदा-<br>रिकशरीरांगोपांगका सनरकुमारादि |
| "            | **          | भी इनका निरन्तर                           | भी निरन्तर                                                                |
| <b>१</b> २२  | u           | मणुस्साउ-मणुसगरपाओग्गाणु-<br>पुरुषीओ      | मणुस्ताउ- [ मणुसगर्- ] मणुसगर्-<br>पाभोग्गाणुपुट्यीओ                      |
| ,,           | ۷           | तिरिक्खाउ-तिरिक्खगरपाओ-<br>गगाणुपुब्बीओ   | तिरिक्खाउ · [तिरिक्खगइ · ]तिरिक्ख-<br>गइपाओग्गाणुपुब्बीओ                  |
| 11           | २१          | मनुष्यायु एवं                             | मनुष्यायु, [ मनुष्यगति ] एवं                                              |
| 11           | २२          | तिर्यगायु, तिर्यग्गतिष्रायोग्यानु-        | तिर्यगाय, [ तिर्यगाति ], तिर्यगाति-                                       |
| ,,           |             | पूर्वी                                    | प्रायोग्यानुपूर्वी                                                        |
| १२७          | 9           | पज्जन्त-पत्तेय                            | पञ्जत्त-अपञ्जतः पत्तेय                                                    |
| 1)           | १९          | पर्याप्त, प्रत्येक                        | पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक                                             |
| १३०          | R           | भुववंधितादो । × × ×                       | धुववंधितादो । अवसेसाणं सादि-<br>अद्यो, अद्भवंधितादो ।                     |
| 77           | १५          | ध्रवनम्धी हैं । x x x                     | भ्रवबन्धी हैं। शेष प्रकृतियोंका सादि                                      |
| .,           |             |                                           | और अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे<br>अधुवबन्धी हैं।                       |
| 458          | <b>११</b>   | णवर्ंसणा-सोलसकसाय-                        | जबुरस्या ए ।<br>जबदंसजावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-<br>सोलसकसाय-               |
| 359          | ٩           | [ तिर्थनगर्-तिर्थनगरपाओगाणु-<br>पुन्वी- ] | [ तिरिक्स गर्-तिरिक्स गर्याओग्गाणु-<br>पुरुषी-]                           |
| १४९          | 4           | णिमिण पंचंतराइयाणं                        | णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं                                               |
| 99           | २०          | निर्माण और                                | निर्माण, उच्चगोत्र और                                                     |
| <b>१</b> ६०  | १०          | सादासाद                                   | सादासाद                                                                   |
| ₹७३          | <b>t</b> 2  | पविक्ख                                    | पडियम्ख                                                                   |

| <b>ब्रह्म</b> | पं | <b>লয়ুত্ত</b>                         | <b>যু</b> ৱ                              |
|---------------|----|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1</b> 98   | Ł  | सांतर-निरंतरो।                         | स्रांतर-णिरंतरो,                         |
| 168           | 4  | बादेज्ज-जसिकेखि                        | बादेज्ज- [ अणादेज्ज- ] जसकित्तिः         |
| 27            | १७ | आदेय, यशकीर्त                          | आदेय, [ अनादेय ], यशकीर्ति               |
| 390           | ą  | अत्थगईए                                | अत्य गईए                                 |
| 33            | ₹७ | <b>अ</b> र्थापत्तिसे                   | इस पर्यायमें                             |
| १९९           | 4  | पज्जचापस्जाणं                          | पुरुज्ञचापुरुज्ञचाणं                     |
| 238           | 6  | मिच्छइट्टीसु                           | मिच्छारहीसु                              |
| 206           | ** | 11 204 11                              | 11 204 11                                |
| 310           | ર  | रदि-सोग                                | रदि-अरदि-सोग                             |
| 33            | 84 | रति, शोक                               | रति, अरति, शोक                           |
| ₹१६           | २४ | नरकगगति                                | नरकगति                                   |
| 196           | 8  | वेष्टिउउजदि                            | बोच्छिज्जिद                              |
| 350           | ₹o | जसकित्तिणामाणं                         | अजसकिचिणामाणं                            |
| 37            | २७ | अयशकिति                                | <b>अ</b> यशकीर्ति                        |
| ३८०           |    | असंजसम्मादि <u>ट्</u> टिप <b>डु</b> डि | <b>अ</b> संजदसम्मादिट्डिप्प <b>हु</b> डि |
| **            | १२ | मदिणाणिभंगो                            | मव्भण्णाणिभंगो <sup>१</sup>              |
| "             | २३ | मतिज्ञानियोंके                         | मतिअज्ञानियोंके                          |
| 31            | રહ | ×××                                    | १ मतिषु मदिणाणिसंगी इति पाठः ।           |



#### सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भूदबलि-पणीदो

#### छक्खंडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो तस्स निदयसंडो

### वंधसामित्तविचओ

साहृवज्झाइरिए अरहंते वंदिऊण' सिद्धे वि । जे पच ठांगवाठे वोच्छ बधस्म सामित्तं ॥

#### जो सो बंधसामित्तविचओ णाम तस्त इमो दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य ॥ १ ॥

किमइमिदं सुत्तं बुच्चदे ? संबंधाभिहेर्यं-पओजणपदुप्पायणद्वं । जो सो बंधसामित्तविचओ

साधु, उपाध्याय, आचार्य, अन्हान और सिद्ध, ये जो पंच लेकपाल अर्थात् लेकोत्तम परमेर्छी है उनको नमस्कार करके वंधके स्वामित्वको कहते हैं।

जो बंधस्वामित्विविचय है उसका यह निर्देश ओष ओर आदेशकी अपेक्षासे दो प्रकार है ॥ १ ॥

शंका-यह सूत्र क्यो कहा जाता है?

समाधान—सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजनके बतलानेके लिये उक्त सूत्र कहा गया है।

' जो वह बंधस्वामित्वविचय है ' इससे सम्बन्ध कहा गया है। वह इस प्रकार

१ प्रतिपु'वट्टिऊण' इति पाठ । २ अ आप्रत्यो 'लोकचाले' इति पाठ ।

३ प्रतिपु 'सबधामिहिय 'इति पाठ ।

णामित्त एरेण संवेशो कहिंदो । तं जहा— किद नेदणादिचदुवीसअणिओगहोरस् तत्य बंधणमिद्द छड्डमणिओगहारं । तं चउन्विहं वंधो बंधगा बंधणिः वंधविहाणिमिद्द । तत्य बंधो णाम
जीवस्स कम्माणं च संवंधं णयमस्सिद्दण परुवेदि । बंधगो ति अहियारो एक्कारसअणिओगहारेहि
बंधगे परुवेदि । बंधणिः णाम अहियारो तेवीसवम्गणाहि बंधजोगममबंधजोगां च पीग्गट्यट्वं
परुवेदि । जं तं बंधविहाणं तं चउन्विहं पयि दिश्चणुमाग-पद्सबंधो चेदि । तत्य
पयिहंबंधो हुविहो मूट्यप्यदंबंधो उत्तरपयिहंबंधो चेदि । जो सो मूट्यप्यदंबंधो सो दुविहो
एगेगमूट्यप्यदंबंधो अव्योगाङमूट्यप्यदंबंधो चेदि । जो सो अव्योगाङम्ट्यप्यदंबंधो सो दुविहो
सुज्याग्वंधो पयिह हुण्यंधो चेदि । तत्य उत्तरपयिहंबंधस्स समुक्कित्तणाओ चदुवीसअणिओगाहाराणि भवंति । तेसु चदुवीसअणिओगहारेसु वंधमामित्त्तं णाम अणिओगाहारं । तत्सेव वंधसामित्त्रविचो ति सण्णा । जो सो वंधमामित्त्वं जो बंधण-वंधविहाणप्यसिद्धे [ सो ]
प्रवाहसरुवंण अणाईणहुणा । जो सो विवयणण जेण सो संभाव्दि तेण एता णिढेसो
संबंधपरुवंधो । एतो चेव अभिदेरीपरुवंधो वि । ते जहा- जीव-कम्माणं मिन्छतांसंजमकसाय-जोगेहि एत्त्वर्गणामो बंधो । उत्तं च—

है- इ.ति. बेदना आदि चौबीस अनुयोगद्वार्गमें बन्धन नामक जो छठा अनुयोगद्वार है वह चार प्रकार है- वंध, वंधक,वन्धनीय और वन्धविधान। उनमें वन्ध नामक अधिकार जीव और कमोंके सम्बन्धका नयको अपेक्षा करके निरूपण करता है। बन्धक अधिकार ग्यारह अनुयोगद्वारोंसे बन्धकोंका निरूपण करता है। बन्धनीय नामक अधिकार नेईस बर्गणाओं से यन्ध्योग्य और अवन्ध्योग्य पुद्गल द्रव्यका प्ररूपण करना है। जो वन्ध-विधान है वह चार प्रकार है— प्रकृतिवंध, स्थितिवंन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्ध। उनमें प्रकृतिबन्ध दो प्रकार है— मूलप्रकृतिबन्ध और उत्तरप्रकृतिबंध। जो मलप्रकृतिबन्ध है वह दो प्रकार है— एक-एकमूलप्रकृतिबन्ध और अव्वासादमुलप्रकृतिबन्ध । जो अञ्बोगादमुलप्रकृतिवन्ध हे वह दो प्रकार है- मुजगारबंध और प्रकृतिस्थानवन्ध। इनमें उत्तरप्रकृतिबन्धक समुत्कीर्तन करनेवाले चौबीस अनुयोगद्वार हैं। उन चौबीस अनुयोगद्वारोंमें बन्धस्वामित्व नामक अनुयोगद्वार है। उसका ही नाम बन्धस्थामित्वविन्नय है। जो बन्धस्वामित्वविचय बन्धन अनुयोगद्वारके अन्तर्गत बन्धविधान अधिकारके भीतर प्रसिद्ध है वह प्रवाहरूपसे अनादिनिधन है। ' जो सो ' इस वचनसे चांकि उसका स्मरण कराया गया है इसीलिये यह निर्देश सम्बन्धका निरूपक है, और यही अभिधेयका भी निरूपक है। वह इस प्रकार है— जीव और कमींका मिध्यात्व, असंयम, कपाय और योगोंसे जो एकत्व परिणाम होता है उसे बन्ध कहते हैं। कहा भी है-

१ प्रतिषु 'अभिहिय ' इति पाठः।

1. 1. 1

बंधेण य संजोगो पोम्मल्डब्बेण होइ जीवस्स । बंधो पुण विण्णेओ बंधविओओ पमोक्खों द ॥ १ ॥

एदस्स वंधस्स सामितं वंधसामितं, तस्स विचओ [ वंधसामित्तविचओ, विचओ ] विचारणा भीमांसा परिक्खा इदि एयद्दे। तस्स वंधसामित्तविचयस्स इमो दुविही णिदेसो ति जेणेदं सुतं देसामासियं तेणेत्य पत्रोजणं पि परुचेदव्वं । किम्रहमेत्य वंधस्स सामितं उच्चदे १ संत-दव्व-वेत्त-फीसण-कालंतर-भावणावृद्ध-गहरागह्वंधगतेण अवगयाणं चोहस्तुणहाषाणं अणवगदे वंधविसेसे वंधगतं वंधकारणगहरागईओ च सम्मं ण णव्वंति ति काऊण चोहस्तुगृहाषाणं अहिकिच्च अण्याउआणमणुगह्हं वंधविसेसो उच्चदे । तस्स णिदेसो दुविही ओघोदसंभएण । तिविही किण्ण होिद १ ण, वयणपंथोगो हि णाम परहे। ण च परो वि दुणयविदित्तिचो अत्थि जेण तिविहा एयविहा वा पह्तवणा होज्य ति । ओघोणेदेसो इव्ब-हियणयाह्तरो, इयरो वि पञ्चविद्धयायस्स ।

जीवका पुर्मल द्रध्यसे जो बन्ध साहित संयोग होता है उसे बन्ध और बन्धके वियोगको मोक्ष जानना चाहिये॥१॥

इस वन्धका जो स्वामित्व है वह वन्धस्वामित्व है। उसका जो विचय है वह बन्धस्वामित्वविचय है। विचय, विचारणा, मीमांसा और परीक्षा, वे समानार्थक इन्द्र हैं। 'उस वन्धस्वामित्वविचयका यह दो प्रकारका निर्देश हैं। चूंकि यह सुत्र देशामर्शक हैं इस लिये यहां प्रयोजन भी कहना चाहिये।

शंका-यहां बन्धके स्वामित्वको किस लिये कहा जाता है ?

समाधान—संस्व, द्रच्य, क्षेत्र, स्परीन, काळ, अन्तर, आब, अन्यबहुत्व और गत्या-गति वच्यक रुपसे जाने गये चीदह गुणस्थानोंके वन्धविशेषके अवात होनेपर वस्थकत्व ब बच्धानिमित्तक गाति-अगातिका मेळ प्रकार बान नहीं हो सकता, पेसा जानकर चौदह गुणस्थानोंका अधिकार करके अच्यायु शिष्योंक अनुसहके लिये वन्धविशेष कहा जाता है। इसका निर्देश और और आदेशके भेदले दो प्रकार है।

शंका-वह निर्देश तीन प्रकारका क्यों नहीं होता ?

समाधान---नहीं होता, क्योंकि वचनका प्रयोग परके लिये होता है, और पर भी दो क्योंको छोड़कर है नहीं जिससे तीन प्रकार या एक प्रकार प्ररूपणा होसके।

भोधनिर्देश द्रव्यार्थिक नयवालीका और इतर अर्थात् आदेशनिर्देश पर्यायार्थिक नयवालीका अनुमहकर्ता है।

१ प्रतिप्र 'पमोक्खा ' इति पादः ।

#### ओधेण वंधसामित्तविचयस्स चोद्दसजीवसमासाणि णादव्वाणि भवंति ॥ २ ॥

' जहा उंदसो तहा णिदेसो 'ति जाणावणह्रमोधेणीत उत्तं । वंधसामित्तविचयस्सेति संबंधे छट्टी दृष्ट्या । अथवा, वंधसामित्तविचए इदि विसयटक्यलणसत्तर्माए छट्टीणिदेसो कायव्यो । पुत्रमवगया चेव चे।हसजीवसमासा, पुणे। ते एत्य किमट्टं परूविज्जेते ? ण एस दोसो, विस्सरणातुजसिस्ससंभारणहत्वादो ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी सम्मामिच्छाइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा अपुव्वकरणपइट्टउवसमा खवा अणियट्टिवादरसांपराइयपइट्टउवसमा खवा सुहुमसांपराइयपइट्ट-उवसमा खवा उवसंतकसायवीयरागछदुमत्था खीणकसायवीयरायछदु-मत्था सजोगिकेवळी अजोगिकेवळी ॥ ३ ॥

ओघकी अपेक्षा बन्धस्वामित्वविचयकं चौदह जीवसमास जानने योग्य हैं॥ २॥

' जैसा उद्देश वेसा निर्देश होता है 'हमके झापनार्थ ' ओघसे 'एमा कहा है। ' बन्धस्यामित्वविचयके 'यह सम्बन्धमं पठी विभाक्त जानना चाहिये। अथवा ' बन्धस्यामित्वविचयमें ' इस प्रकार विपयाधिकरण उद्देशण सप्तमी विभक्तिके स्थानमें पठी विभक्तिका निर्देश करना चाहिये।

र्शका—चोदह जीवसमास पूर्वमें जाने ही जा चुके हैं. फिर उनकी यहां प्ररूपणा किसळिये की जाती है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है. क्योंकि, यह कथन विस्मरणशील शिष्योंके स्मरण करानेके लिये है।

मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, मम्यिमिध्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अप्रकृत्रणप्रविष्ट उपग्रमक व क्षपक, अनिष्टृतिचादरसाम्परायिक-प्रविष्ट उपग्रमक व क्षपक, सुश्मसाम्परायिक-प्रविष्ट उपग्रमक व क्षपक, उपग्रान्तकषाय वीत-रागछ्द्मस्य, क्षीणकषाय वीतरागछ्द्मस्य, संयोगिकेवळी और अयोगिकेवळी, ये चौदह जीव-समास हैं ॥ ३ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थे। जहा जीवहाणे वित्थांण परुविदो तहा एत्थ परुवेदच्चो, विसेसाभावादो । एवं चेाइसण्हं जीवसमासाणं सरुवं संगालिय बंधसामित्तपरुवणहमुत्तरसुत्तं भणदि —

#### एदेसिं चोइसण्हं जीवसमासाणं पयडिबंधवोच्छेदो काद्व्वा भवदि ॥ ४ ॥

जिद जीवसमासाणं पथिडिवेभवोच्छेदो चेव उच्चिदि तो एदस्स गंथस्स वंधसामित्त-विचयसण्णा कपं घडदे ? ण एस दोसो, एदिम्स गुणद्वाणे एदासिं पयडीणं बंधवोच्छेदो होदि त्ति कहिंद हेडिल्टगुणद्वाणाणि तासिं पयडीणं वंधसामियाणि त्ति सिद्धीदो । किं च बोच्छेदो दुविहो उपादाणुच्छेदो अणुप्पादाणुच्छेदो चेदि । उत्पादः सत्तं, अनुच्छेदो विनाझः अमावः नीरुपितां इति यावत् । उत्पाद एव अनुच्छेदः उत्पादानुच्छेदः, माव एव अभाव इति यावत् । एसो दव्यडियणयव्यवहारा । ण च एमो एयेतण चप्परुओ, उत्तरकांरु अध्यिदपञ्जायस्स

इस सूत्रका अर्थ जैसे जीवस्थानमें विस्तारले कहा गया है बैसे ही यहां भी कहना चाहिये. क्योंकि, जीवस्थानसे यहां कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार चौदह जीवसमासोंके स्वरूपका स्मरण कराकर वन्धस्वामित्वके निरूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

इन चौदह जीवसमासींके प्रकृतिबन्धव्युच्छेदका कथन करने योग्य है ॥ ४ ॥

शंका—यदि यहां जीवसमासोंका प्रकृतिवन्धन्युच्छेद ही कहा जाता है तो फिर इस प्रस्थका 'वन्धस्वामित्व यह नाम कैसे घटित होगा?

समाधान—यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि. इस गुणस्थानमें इतनी प्रकृतियोंका वन्धन्युच्छंद्र होता है, पसा कहनपर उससे नीचेक गुणस्थान उन प्रकृतियोंके बन्धके स्वामी हैं, यह स्वयमेव सिद्ध हो जाता है। दूसरी वात यह है कि ज्युच्छंद्र दो प्रकारका है— उत्पादानुच्छंद्र कोर अनुत्पादानुच्छंद्र । उत्पादका अर्थ सत्व और अनुच्छंद्र कोर अर्थाव कि विवास अर्था विवास, अभाव अथवा नीकपीपना है। 'उत्पाद ही अनुच्छंद्र उत्पादानुच्छंद्र । 'इस प्रकृत क्षेत्र उत्पादानुच्छंद्र । (इस प्रकृत क्षेत्र उत्पादानुच्छंद्र ) (इस प्रकार यहां कर्मधारय समास है)। उक्त कथनका अभिप्राय भावको ही अभाव वरताना है। यह द्रव्यार्थिक नयके आधित व्यवहार है। और यह प्रकान कपसे अर्थात् सर्वध्या मिष्या भी नहीं है, क्योंकि, उत्तरकालमें विवक्षित पर्यायके विनाशसे विशिष्ट द्रव्य पूर्व

६ प्रतिषु ' निरूपिता ' इति पाढः ।

कालमें भी पाया जाता है।

शंका-इव्याधिक नयमें विद्यमान पर्यायोंका अभाव कैस होता है ?

समाधान—यह कौन कहना है कि उनका वहां अभाव होता है, किन्तु वे यहां अग्रधान, अविवक्षित अथवा अनर्पित हैं. इसल्डिये उनके द्रव्यपना ही है. पर्यायपना वहां नहीं है।

शंका-इच्यार्थिक नयके वशसे द्रव्यसे भित्र पर्यायोंके द्रव्यत्व केसे सम्भव है ?

समाधान—यह रांका ठीक नहीं, क्योंकि, पर्याये द्रव्यमे सर्वथा भिन्न नहीं पायी जातीं, किन्तु द्रव्यस्वरूप ही वे उपलब्ध हाती हैं।

शंका—पदि ऐसा है तो फिर पदार्थके अन्तिम समयके समान हिचरमादि समयोंमें भी अभावका व्यवहार क्यों नहीं किया जाता ?

समाधान—यह केई दोष नहीं है, क्योंकि, द्विचरमादिक समयोंके आन्तम समयक समान अभावके साथ प्रत्यासात्त नहीं है।

शंका-द्रव्यार्थिककी अपेक्षा पर्यायों में अभावका व्यवहार कैसे होता है ?

समाधान—यह कंई देग्प नहीं, क्योंकि, 'जो है वह देनिका अतिक्रमण कर नहीं रहना ' इस लिये दोनों नयोंका आश्रयकर स्थित नैगमनयके भाव व अभाव क्रप व्यवहारमें कोई विरोध नहीं है।

अनुत्पादका अर्थ असत्य और अनुच्छेदका अर्थ विनाश है।अनुत्पाद ही अनुच्छेद

६ प्रतिपु 'तथाभावो ' इति पाठः ।

विनाशः, अनुत्पाद एव अनुच्छेदः ( अनुत्पादानुच्छेदः ) असतः अभाव इति यावत्, सतः असत्तविरोधात् । एसो पञ्जवद्वियणयव्यवद्यो । एत्य पुण उप्पादाणुच्छेदमस्सिद्ण जेण सुचकारेण अभावव्यवद्यारो कदो तेण मावो चेव पयडिबंधस्स परुविदो । तेणेदस्स गंयस्स बंधसामिचविचयसण्णा घडिदे चि ।

#### पंचण्णं णाणावरणीयाणं चदुण्हं दंसणावरणीयाणं जसिकत्तिः उच्चागोदः पंचण्हमंतराहयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥५॥

बंधो बंधगो ति भणिदं होदि । पयडिससुविकत्तणाए णाणावरणादीणं सरूयं परुजिद-भिदि णेह परुविडजदे, पउणरुत्तियादो । को बंधो को अवंधओ ति णिहसादो एदं पुच्छा-सुत्तमासंकियसुत्तं वा । कि मिच्छाइडी बंधओ कि सामणमम्माइडी कि सम्मामिच्छाइडी किं असंजदसम्माइडी एवं गंतृण किं अजोगी किं सिद्धो वंधओ ति तेणवं पुच्छा कायव्या । एदं देसामासियसुत्तं । किं बंधो पुच्चं बोच्छिज्जिदि किसुदओ पुच्चं बोच्छिज्जिदि किं दो वि समं बोच्छिज्जीति, किं मोदएण एदासिं बंधो किं परोदएण किं स-परोदएण, किं सांतरी बंधो किं

अर्थान् असन्का अभाव होता है, क्योंकि सन्के असन्वका विरोध है। यह पर्यायार्थिक नयके आश्रित व्यवहार है। यहांपर चूंकि सृवकारने उत्पादानुष्छेदका आश्रय करके ही अभावका व्यवहार किया है, इसिट्ये प्रकृतिरम्धका सद्भाव ही निकृपित किया गया है। इस प्रकार इस प्रम्यका 'वम्धस्वामित्वविचय'नाम संगत ही है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगात्र और पांच अन्तराय, इनका कौन यन्धक है और कौन अयन्धक है ? ॥ ५ ॥

'बन्ध ' राज्यसे यहां बन्धकका आभिप्राय प्रकट किया गया है। चूंकि प्रकृतिसमुत्कीतंन चूलिकामें बानावरणादिकांका स्वरूप कहा जा चुका है, अन पव अब उनका स्वरूप
यहां नहीं कहा जाता, क्योंकि प्रेसा, करतेसे पुनरुक्ति देग्य आवेगा ।
'कीन बन्धक और कीन अवन्यक 'रस निर्वेशसे यह पुन्छास्य अपया आशंकास्य है,
प्रेसा समझना चाहिये। इत्तीलिये क्या मिस्यादृष्टि वन्धक है, क्या सासाइनसम्यन्द्रिष्टि
बन्धक है, क्या सम्यग्निस्यादृष्टि वन्धक है, क्या असंयतसम्यन्द्रिष्ट वन्धक है, इस प्रकार
जाकर क्या अयोगी बन्धक है, क्या सिद्ध जीव बन्धक है, प्रेसा यहां प्रस्त करना
चाहिये। यह देशामर्थक सुत्र है। इसलिये यहां क्या वन्धक पूर्वमें न्युच्छिति होती
हैं (१) क्या उत्पक्त पूर्वमें ज्युच्छिति होती
हैं (३) क्या अपने उद्यक्त पूर्वमें ज्युच्छिति होती
हैं (३) क्या अपने उद्यक्त साथ इनका बन्ध होता है (६) क्या पर प्रकृतियोंक उदयक्ते
साथ इनका वन्ध होता है (५) या अपने व पर दोनोंकी उदयसे इनका बन्ध होता है (६)

णितंतरो बंधो किं सांतरणितंतरा, किं सपण्चओ किसपण्चओ, किं गदमंजुचो किसगइसंजुचो, कदिगदिया सामिणो असामिणो, किं वा बंधदाणं, किं चरिमसमए बंधो बोच्छिज्जदि किं पढम-समए किमपुदमअचरिमसमए बंधो बोच्छिजदि, किं सादिगो बंधो किं अणादिओ, किं धुवो किमद्धुवो चिं, तेणदाओ तेबीसपुच्छाओ पुब्बिलपुच्छाए अंतब्सूदाओ चिं द्रव्याओं । एत्थुवउज्जंतीओ आरिसगाहाओ—

क्यो बंबविही पुण सामितदाण पच्चयविही य । एदं प्रचणिकामा मम्मणठाणेसु मम्मेरजा ॥ २ ॥ वंबोदय पुरुषं वा ससं व णियएण कस्स व परेण । अध्यदम्मद्रपण व सांतरिकार्यत्रं का च ॥ ३ ॥ प्रचय-सामित्तिविहीं संजुतदाणपण तह चेय । सामित्त णियर्व प्यदीणं ठाणमांसञ्ज ॥ २ ॥ कंबोदय पुत्रवं वा ससं व स-परेदण तद्मपण ॥ सातर णिरंतरं वा चिम्पेटर सादिआदीया ॥ ५ ॥

क्या सान्तर बन्ध होता है (७) क्या तिरन्तर बन्ध होता है (८) या सान्तर निरन्तर क्या होता है (१) क्या सितिसक त्या होता है (१०) या अतिसित्तक (११) क्या गितिसंकुक बन्ध होता है (१०) या गितिसंकुक वन्ध होता है (१०) या गितिसंकुक बन्ध होता है (१०) या गितिसंकुक बन्ध होता है (१०) या गितिसंकुक बन्ध होता है (१०) या गितिसंकुक होता है अर्थात्व क्या होता कि स्वाप्त होता है (१०) क्या प्रथम समयमें वन्धक व्यक्ति होती है (१०) क्या प्रथम समयमें वन्धक व्यक्ति सामयमें (१९) क्या प्रथम समयमें वन्धक समयमें (१९) क्या प्रथम सामयमें वन्धक समयमें (१९) क्या प्रथम सामयमें वन्धक समयमें (१९) क्या प्रथम वन्ध होता है (२२) या अप्रव (२३) ये नईस प्रश्न प्रवेक्त प्रश्नक अन्तर्गत है, तसा जानना चाहिये। यहां उपयुक्त आप गाधायं—

बन्ध, बन्धविधि, बन्धस्वामित्व, अध्वान अर्थात् वन्धसीमा और प्रत्ययविधि, ये पांच नियोग मार्गणास्थानोंमें खोजने येत्यै हैं ॥ २ ॥

बन्ध पूर्वमें है, उदय पूर्वमें हैं, या दोनों साथ है, किस कमेका वन्ध निजंक उदयके साथ होता है, किसका एरके साथ, और किसका अन्यतन्क उदयके साथ, कीन प्रकृति सान्तरन्यवाली है, और कीन तिरन्तरवन्धवाली, प्रत्ययविधि, स्वामित्वविधि तथा गति-संयुक्त वन्धाच्यानके साथ पकृतियोंक स्थानका अध्यक्त स्वामित्व जानना चाहिय। ॥३-॥॥

बन्ध पुर्वेम, उदय पुर्वेम या दोनों साथ होत हैं, वह बन्ध खोदयसे परोदयसे या दोनोंके उदयसे होता है, उक्त बन्ध सान्तर है या निरन्तर, वह अन्तिम समयमें होता है या इतर समयमें, तथा वह सादि है या अनादि है ॥ ५॥

१ प्रतिप्र 'मग्गे जो ' इति पाठः ।

एरथ एदासु पुन्छसु विसमपुन्छाणमत्था बुन्चदे । तं जहा- बंधवोच्छेदो एत्थेव सुन्नसिद्धो ति तं मोक्त्ण पयडीणसुदयवोच्छेदं ताव वन्तइस्सामा । मिच्छत-एइंदिय-मीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-नीइंदिय-निव्य-निव्य-निव्य-निव्य-निव्य-निव्य-निव्य-निव्य-निव्य-निव्य-निव्य-निव्य-निव्य-निव्य-निव्य-निव्य-निव्य-निव्य-निव्य

इन प्रश्नोंमें विषम प्रश्नोंका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— चूंकि बन्ध-व्युच्छेद यहां ही सुत्रसे सिद्ध है अत एव उसको छोड़कर प्रकृतियोंके उदयव्युच्छेदको कहते हैं । मिथ्यात्व, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, सूक्त्म, अपर्याप्त और साधारण, इन दश प्रकृतियाँका उदयन्युच्छेद मिथ्यादृष्टि गुण-स्थानके अन्तिम समयमें हाता है। यह महाकर्मप्रकृतिप्राभृतका उपदेश है। चर्णिस्प्रोंके कर्ता यतिवयभाचार्यक उपदेशसे मिध्यात्व गुणस्थानके अन्तिम समयमें पांच प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद होता है, क्योंकि, चार जाति और स्थावर प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद सासादनसम्यग्द्दष्टि गणस्थानमें माना गया है। अनन्तानवन्धी क्रोध, मान, माया और लोभका उदयन्युच्छेद सासादनसम्यग्दाप्ट गुणस्यानके अन्तिम समयमें होता है। सम्यग्निथ्यात्वका उदयव्युच्छेद सम्यग्निथ्यादृष्टि गुणस्थानमें होता है। अप्रत्याख्याना-वरण कोच, मान, माया, लोभ, नारकायु, देवायु, नरकगात, देवगति, वैक्रियिकशारीर, वैकिथिकदारीरांगोपांग, चार आनुपूर्वी, दर्भग, अनादेय और अयशकीर्ति, इन सत्तरह प्रकृतियोंका उदयव्यव्छेद असंयतसम्यन्द्धि गुणस्थानमें होता है । प्रत्यास्थानावरण कोध, मान, माया, लोभ, तिर्यगाय, तिर्यगाति, उद्यात और नीच गोत्र, इन आठ प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद संयतासंयतगुणस्थानमें होता है। निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्यानगृद्धि, आहारशरीर और आहारशरीरांगोपांग, इन पांच प्रकृतियांका उदयव्युच्छेद प्रमत्तसंयत

१ प्रतिषु ' णमिकणकत्ताराण- ' इति पाठः ।

२ मिल्के मिल्कादार्व सहुमतियं सामणे अणेदंदी । धावरवियलं मिस्से मिस्सं च य उदयवोष्टिकण्णा ॥ गो. क. २६५.

३ अयदे बिदियक्साया बेगुब्बियक्कक णिरय देवाऊ । मध्य-तिरियाधपुर्ज्ञा दुम्भगणादेक्य अञ्चलसं ॥ गो. क. २६६.

**७**. वं. २.

पमत्तसंजदिमः उदयेवाच्छेदो' । अद्रणात्यण-विक्तिय-असंपत्तसेवद्वस्तिरसंघडण-वेदगसम्मत्ताणं चदुण्हं पयडीणं अप्पमत्तसंवदिमः उदयेवाच्छेदो । हस्स-रिद-अरिद-सोग-अय-दुर्गुछाणं छण्णं पयडीणमधुव्वकरणिमः उदयेवाच्छेदो । हिस्य-णवुंसय-पुरिसंवद-कोह-माण-मायासंजरुणाणं छण्णं पयडीणमणिविद्विम्हं उदयेवाच्छेदो । रोजसंजरुणस्य एक्कस्स चेव सुहुमसांपराइयचिरमसमयिमः उदयेवोच्छेदो । वज्जणात्यण-णात्यणमरीरमंघडणाणं दोण्णं पयडीणं उवसंतकसायिम्य उदयेवोच्छेदो । शिहा-पयराणं दोण्हं पि खीणकसायदुचिरमसमयिमः उदयेवोच्छेदो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं चोहसण्णं पयडीणं खीणकसायचिरमसमयिमः उदयेवोच्छेदो । शेतारिय-तेजा-कम्मइयमिर-छसंद्राणं भोरारियसिरिसंगोवंग-वज्तिरसहवइर-णात्यणसरीरसंघडण-वण्ण-गंप-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघादुस्सास-देविहायगदि-पत्त्वसरिरिसंगिरि-पत्तिथिर-नुहासुह-सुस्सर-दुस्सर-णिमणाणमगुणतीमपयडीणं सजोगिकेवरिन्हः उदय-

गुणस्थानमें होता है। अर्थनाराच, कीलित, असंप्राप्तस्पाटिकासंहतन और वेदकसम्यक्ष्य हन चार प्रकृतियाँका उद्यय्युच्छेद अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें होता है। हास्य, रित, अर्गत, होति, भय और जुगुस्ता, इन छह प्रकृतियाँका उद्यय्युच्छेद अपूर्वकरण गुणस्थानमें होता है। स्त्री, नपुंतक और पृरुप्येद, संज्वलन क्रोध, मान और माथा, इन छह प्रकृतियाँका उद्यय्युच्छेद अतिवृत्तिकरण गुणस्थानमें होता है। कवल प्रकृतियाँका उद्यय्युच्छेद अतिवृत्तिकरण गुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है। वज्रनाराच और नाराच इतिरसंहतन, इन दो प्रकृतियाँका उद्यय्युच्छेद उपशान्तकपाय गुणस्थानमें होता है। निद्रा और प्रचला दोनों प्रकृतियाँका उद्यय्युच्छेद अर्थानक प्रणुप्तान के होता है। निद्रा और प्रचला दोनों प्रकृतियाँका उद्यय्युच्छेद अर्थानक प्रणुप्तान के हेता है। निद्रा और प्रचला दोनों प्रकृतियाँका उद्यय्युच्छेद अर्थानक प्रमुप्तान के हिन्स समयमें होता है। पांच क्रानावरणीय, चार दर्जनावरणीय और पांच अन्तराय, इन चौदह प्रकृतियाँका उद्यय्युच्छेद अर्थाणकाय गुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है। क्रानावरणीय, प्रचला के अन्तिम समयमें होता है। क्रानावरणीय, अर्थान, त्रच्यान, त्रच्यान, व्यव्यान, वर्षान, प्रस्तान, प्रचल, प्रचल, प्रचल, प्रचल, अर्थान, प्रचल, अर्थान, प्रचल, प्रच

१ देसे तदियकसाया तिरियाउज्जोव-शीच-तिरियगदी | क्टुं आहारदुग शीणतिय उदयवे**ाध्वि**ण्णा || गो. क. २६७

२ अपमत्ते सम्मतः अतिमतियसहरीः यऽपुःवान्ह । कण्वनः षाकसाया अणियदीमागमागेष्ठः ॥ वेदातियः कोह-माण मायासजळणमेव सहुमते । सहुमा छोहां सते वञ्चणाराय-णारायं ॥ गोः कः २६८-२६९

३ सीणकसायदुचिरमे णिदा पयला य उदयवोष्डिण्णा । जाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि चरिमस्हि ॥ गो. क. २७०.

वोच्छेदो' । दोवदणीय-मणुस्साउ-मणुस्सगर्-भर्चिदयजादि-तस-बादर-पञ्जत-सुभग-आदेज्ज-जसगिति-तित्थयर-उच्चागोदाणं तेरसण्हं पयडीणमजोगिकेवलिम्ह उदयवोच्छेदों । एत्थ उवसंहारगाहा—

> दस चदुरिंगि सत्तारस अट्ट य तह पंच चेत्र चउरो य । छच्छक्क एग दग दग चोइस उगतीस तेरसदयिवही<sup>री</sup> ॥ ६ ॥

एन्सुद्रयवोच्छेदं पर्विय कार्सि पयडीणं बंधो उदए फिर्डे वि होदि, कार्सि पयडीणं बंधे फिर्डे वि उदओ होदि, कार्सि बंधोदया समं वोच्छिज्जंति ति बुच्चदे । तं जहा— देवाउ-देवगइ-वेउच्चियसरीर-वेउच्चियअंगोवंग-देवगइपाओगगाणुपुन्व-आहारदुग-अजसिकतीण-मृद्रणं पयडीणं पदममुद्रओ वोच्छिज्जदि पच्छा वंधो । एत्य उनसंहारगाहा—

> देवाउ-देवचउनकाहार्दृअं च अजसमद्वण्हं । पटममुद्रओ विणस्सदि पच्छा बंधो मुणयेव्यो ॥ ७ ॥

मनुष्यगति, पंचेन्द्रियज्ञाति, त्रसं, बादरः पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशकीर्ति, तीर्थंकर और उचनोत्रः इन तेग्ह प्रकृतियांका उद्यव्युच्छेद अयोगिकेचली गुणस्थानमें होता है । यहां उपसंहारनाथा—

द्रश, चार. एक, सत्तरह, आठ, पांच,चार,छह, छह,एक,द्रो,द्रो,चौदह, उनर्नास और तेरह.(इस प्रकार क्रमशः मिथ्यादृष्टि आदि चौदह गुणस्थानॉमॅ उद्यब्युच्छिन्न प्रकृतियाँकी संख्या है )॥६॥

इस प्रकार उदयब्युच्छेदको कहकर अब किन प्रकृतियोंका बन्ध उदयके नष्ट होनपर भी होता है, किन प्रकृतियोंका उदय बन्धके नष्ट होनपर भी होता है, और किन प्रकृतियोंका बन्ध व उदय दोनों साथ ही ब्युच्छिम्न होते हैं, इस बातको कहते हैं। बह इस प्रकार हे— देवायु, देवगित, बैंकियिकदारीर, बैंकियिकआंगीया, देवगतिप्रायोग्यायु-पूर्वी, आहारकदारीर, आहारकआंगोपांग और अयराकीर्ति, इन आठ प्रकृतियोंका प्रधर्म उदयका विच्छेद होता है, प्रधात बन्धक। यहां उपसंहारगाथा—

देवायु, देवचतुष्क अर्थात् देवगति, देवगत्यातुपूर्वी, वैकियिकश्चरोर और वैकियिक आंगोपांग, तथा आहारकशरीर, आहारक आंगोपांग एवं अयशकीर्ति, इन आठ प्रकृतियाँका पहिले उदय नष्ट होता है, पश्चात् वन्ध, ऐसा जानना चाहिये॥ ॥॥

१ तदियेक्कबञ्ज-णिमिण विर-सह-सर-गदि उराळ-तेजदुगं | सठाण वण्णागुरुचउक्क-पत्तेय जोगिन्हि ॥ गो. क. २७१.

२ तदियेक्क मणुबगदी पंचिदिय-सुमग-तस-तिगादेज्ज । जस-तित्थं मणुबाऊ उच्च च अजीप्रिचरिम्रीम्ह ॥ गो. क. २०२. १ गो. क. २६३.

४ देवभाउक्काहारदुगन्जसदेवाउगाण सो पच्छा । गो. क. ४००

मिन्छत्त-अर्णताणुर्वधिच उक्त-अपच्चनखाणावरणच उक्त पच्चनखाणावरणच उक्त-तिण्य-संजरुण-पुरिसचेद-इस्स-रिद-भय-दुर्गुंछ-एईदिय-वीइंदिय-वीइंदिय-च उर्रिरेदयजादि - मणुसगइ-पाञोग्गाणुपुन्व-आदाव-धावर-सुहुम-अपज्ञत-साहारणाणं एक्ततीसपयडीणं वेघोदया समं वोच्छि-- ज्जंति । एत्य उवसंहारगाहाओ---

> भिष्ठतःभय-दुगुंठा-हस्त-रई-पुग्ति-थाक्सदावा । धुद्धमं जाङ्क्डक्कं साहारणय अपग्नतः ॥ ८ ॥ पण्णत्स कसाया विणु लेहिणक्केण आणुपुन्नी य। मणुसाणं एदासि समगं बंधोदबुच्छेदो ॥ ९ ॥

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-दोवेयणीय-लेहसंजलण-इत्थि-णवुंसयवेद-अरइ-सोग-णिरवाउ-निरिक्खाउ-मणुस्साउ-णिरवगइ-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइ-पींचिदियजाइ-ओगालिय-तेजा-कम्मइयसरिर-क्रसंटाण-ओरालियमरीरअंगोवंग-क्रसंडचण-चण्णच उद्य-णिरवगइ-तिरिक्खगइपाओ-गगणुपुव्वि-अगुरुजलहुजच उक्क-उज्ञोव-दोविहायगइ-तम-चादर-पज्ञत-पंचयमरीर-थिराथिर-सुद्वा-सुद्द-सुमग-दुमग सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज जसगित्ति-णिमिण-तिरथयर-णीचुच्चगोद-पंचे

मिथ्यात्व, बार अनन्तानुबन्धी, चार अप्रत्याख्यानावरण, चार प्रत्याख्यानावरण, तीन संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रानि, भय, जुगुप्सा, एकेन्ट्रिय, द्वीन्ट्रिय, त्रीन्ट्रिय, चतिर्दे ट्वियजानि, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, स्थावर, स्ट्स, अपर्याप्त और साधारण, इन इकतीस प्रकृतियोंका बन्ध व उदय दोनों साध न्युष्टिल होते हैं। यहां उपसंहारगाथायें—

. मिथ्यात्व, भय, जुगुप्सा, हास्य, गति, पुरुषवेद, स्थावर, आताप, सुइम, एकेन्द्रिय आदि चार जाति, साधारण, अपर्याप्त, संज्वलनलेभके विना पन्द्रह कराय और मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, इन प्रकृतियोंका बन्धरुगुरुलेद और उद्दयब्युरुलेद साथ ही होता है॥८-९॥

पांच क्षानावरणीय, नौ दशैनावरणीय, दो वेदनीय, संज्वलनलेभ, स्वीवद, नपुंसक-वेद, अरति, शोक, नारकायु, तियंगायु, मनुष्यायु, नारकगति, तियंगाति, मनुष्याति, एंचे-व्यिप्रचाति, औदारिक, तैजस और कार्मण शरीर, इह संस्थान, औदारिकशारीरांगोपांग, इह संहतन, चर्णादिक चार, नरकगत्यानुपूर्वी, तियंगातिमायंग्यानुपूर्वी, अगुरुलपु आदिक चार, उद्यात, दो विहायोगति, क्स, वादर, पर्यान्त, प्रत्येकशारीर, खिरा, अख्यिर, ग्रुम, अग्रुम, सुभ्रम, दुर्भग, सुस्यर, दुस्यर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, निर्माण, तीर्थकर, नीचगोत्र, उच्चगोत्र

१ अप्रती ' दुगुंकाणमेगिदिय- ' इति पाठः ।

२ सिष्कतादानाण गराष्ट्र-यावरचउनकाण । पण्णरक्षाय-सयदुग-हस्सदु-चउनाह-पुरिसवेदाणं । **सम-**मेनकपीसाणं सेसिगसीदाण पुज्व तु ॥ गो. क. ४००-४०१,

#### तराइयाणमेगासीदिपयडीणं पढमं बंधो बोच्छिज्जदि, पच्छा उदबो । एत्य उवसंहारगाहा-

पुन्तुत्तवसेसाओ एगासीदी हवंति पयडीओ । ताणं बंधुच्छेदो पुन्नं पच्छोदउच्छेदो ॥ १० ॥

सेसाणं जहावसरमत्थं भणिस्सामा ।

## मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु उनसमा स्रवा वंधा । सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाएं निरमसमयं गंत्ण बंधो बोच्छिजदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ६ ॥

एदस्स मुत्तस्त अत्यो तुर्बदे । तं जहा- 'मिध्छाइटिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइय-स्वयाा 'ति एदेण वयणेण अद्धाणं जाणाविदं । 'एदे वंघा, अवसेसा अवंघा ति 'एदेण वंघस्स सामित्तं जाणाविदं । 'सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाए चरिमसमयं गंतूण वंघो वोच्छि-ज्ञदि 'ति एदेण वि 'किं चरिमसमए वंघो वोच्छिज्जदि ति ' पुच्छाए पढम- अयरिमपडिसेहमुहेण पडिउत्तरो दिण्णो । अवसेसाणं पुच्छाणं ण परिच्छेको कदो । तेणेदं

और पांच अन्तराय, इन इक्यासी प्रकृतियोंका पहिले बन्ध नष्ट होता है, पश्चात् उदय । यहां उपसंहारगाथा—

पूर्वोक्त प्रकृतियांसे शेष जो इक्यासी प्रकृतियां रहती हैं उनका वन्धव्युच्छेद पहिले और उदयन्युच्छेद पक्षात् होता है ॥ १०॥

होप प्रश्नोंका अर्थ यथावसर कहेंगे-

मिथ्यादृष्टिसे लेकर सुरूमसाम्परायिकशुद्धिसंयत उपशामक व क्षपक तक उपर्शुक्त ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके बन्धक हैं । सुरूमसाम्परायिककालके अन्तिम समयमें जाकर बन्ध ब्युष्टिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ६ ॥

इस सुक्का अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— 'मिथ्याइष्टिसे जेकर सुक्ससाम्प्र-रायिक क्षपक तक' इस वचनसे बन्याप्यान कापित किया है। 'ये बन्यक हैं, दोष वक्तपक हैं 'इससे बन्यका स्वामित्व कापित किया है। 'सुक्तसाम्परायिकशुक्तिसंवतकालक अस्तिम समयमें जाकर बन्य ज्युच्छिक होता है 'इससे भी 'क्या चरम समयमें क्यू जुच्छिक होता है' इस प्रभक्ता प्रयम और [अपध्य-] अवस्य समयके प्रतिपेचशुक्ति प्रत्युक्त दिया गया है। शेष प्रभोका विर्णय यहां सुक्में नहीं किया गया। इसीलिये यह देशामर्शक

१ मित्रु 'संजवापु ' इति पाढः ।

दसामासियसुनं, तम्हा एत्य ठीणत्थाणं पह्नजं कस्सामो । तं जहा— किं बंघो पुन्नं वेचिछज्ञति, किसुदवो पुन्नं वेचिछज्ञति, किसुदवो पुन्नं वेचिछज्ञति, किसुदवो पुन्नं वेचिछज्ञति, किसुदवो पुन्नं वेचिछज्ञति, एदासि तिण्णं पुन्छाणं पुत्तरो बुन्नदे । एदासि सोटसण्णं पयडीणं बंघो पुन्नं वेचिछज्ञति, एदासि तिण्णं पुन्छाणं पुत्तरो बुन्नदे सुहुमसांपराइयन्तिसमय, उद्यो प्रकार वेचिछज्ञति, पंचाणावाणीय-चउदंसणावाणीय-पंचतराइयाणं विणकसाय-चिस्तमए, जसकिति उद्यागेप्याणावाणीय-पर्वाप्तम् एवसिक्तप्तः । किं सोदएण, किं परेदएण, किं सोदएपरोदएण एदासि वंघो ति पुन्छमस्तिद्ण बुन्नदे । एत्थ तान पदेण संबंघेण सोदएण पराय सोवय-परेदण बन्झगाणपयिष्ठपह्नणं कस्सामो ।तं जहा—णिरयाउ-देवाउ-णिरयाउ-देवाउ-णिरयाउ-देवाउ-णिरयाव-वेचिष्टक्यां साथायाउ-देवाइ-वाओगाणुपुन्नि-तिथयरिमिट एदाओ एककारसपयडीओ परोदएण बन्झति । एत्थ उन्संहाराहा—

तित्थयर-णिरय-देवाउअ-वेउव्वियहक्क दो वि आहारा । एक्कारसपयडीणं बंधो हु परेग्दए बुत्तो ॥ ११ ॥

पंचणाणावरणीय- [ चउदंसणावरणीय- ] भिच्छत्त-तेजा-कम्मक्ष्यमरीर-वण्णचउक्कं अगुरुअछहुअ-थिराथिर-सुद्वासुद्व-णिमिण-पंचंतराइयमिदि एदाओ सत्तर्वासपयडीओ सोदएण

सुत्र है और देशामर्शक होनंसे यहां लीन अर्थान अन्तर्निहित अर्थोकी प्रक्रपणा करते हैं। वह इस प्रकार है— क्या वन्य पृथम ज्युव्धिक्र होता है, क्या उदय पृथम ज्युव्धिक्र होता है, क्या उदय पृथम ज्युव्धिक्र होता है, व्या उदय पृथम ज्युव्धिक्र होता है। या वया दोनों साथ ज्युव्धिक्र होते हैं? इन तीन प्रश्नका उत्तर कहते हैं— इन सीलह प्रकृतियोका वन्य उदयव्धिक्र पित्र समयमें व्युव्धिक्र होता है, तयश्चात् उदयकी व्युव्धिक्त होती है। क्योंकि पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तराय, इन चीदह प्रकृतियोक्ष श्रीणकराय गुणस्थानके अन्तिम समयमें, तथा यशक्कीते व उद्योगात्र इन हो प्रकृतियोक्ष श्रीणकराय गुणस्थानके अन्तिम समयमें, तथा यशक्कीते व उद्योगात्र इन हो प्रकृतियोक्ष स्थागिकेचलीके अन्तिम समयमें, तथा यशक्कीते व उद्योगात्र इन या परोद्यसे, या क्या बोदय परोद्यसे इनकावन्य होता है। 'देश प्रश्नका अश्रयकर उत्तर कहते हैं। अब यहां पहिले इस सम्बन्धिसे सोत्य परोद्यसे सेवन्याली प्रकृतियोंका निरूपण करते हैं। वह इस प्रकार है— नारकाय, वायुव्धिक्त स्तर्भ त्या स्तर विक्रिक्तरारीरांगोंगांग, अहारकश्मारीयांगोंन, तथान्यायायुव्धी, देवयायानुपूर्धी और तीर्थकर, ये ग्यारह प्रकृतियां परोद्यस वेपत्र होता है। यहां उपसंहारणाया—

तीर्थेकर, नारकायु, देवायु, वैकिशिकशारीरादि छह और दोनों आहारक, इन ग्यारह प्रकृतियोंका बन्ध परोदयसे कहा गया है ॥ ११ ॥

पांच इतावरणीय, [चार दर्शनावरणीय ], भिष्यात्व, तेजस और कार्मण शरीर, इणीदिक चार, अगुरुकलपुक, स्थिर, आस्थर, ग्रुम, अशुभ, निर्माण और पांच अस्तरम्य, थे षञ्जेति । पंचर्तसणावरणीय-दोवेदणीय-सोठसकसाय-णवणोकसाय-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ-तिरिक्खगड्-मणुस्सगइ-एईदिय बीईदिय-तीईदिय-चऽरिंदिय- पंचिंदियजादि-जोराठियसरीर छ-संठाण-जोराठियसरीर अंगोवंग- छसंघडण-तिरिक्खगड्-मणुस्सगड्माओगगाणुपुष्वि-उवघाद-परघाद-उस्सास-आदाव-उञ्जोव-दोविहायगदि-तस-थावर-बाहुस-पुडुम-पञ्जत-अपञ्जत-पत्तय-साधारण-सरीर-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेञ्ज-अणादे-ज-जसकित्ति-अजसिकति-णीजुष्चगोदिमिदि एदाओ वासीदिपयडीओ सोदय-परोदण्ण बञ्जति । एत्थ उवसंहारगाहाओ-

> णाणंतराय-दंसण-पिरादिच उ.ते जकस्मदेहाई । णिमिणं अगुरुवरुहुअं वणणच उक्कं च मिच्छत्तं ॥ १२ ॥ सत्तावीमेदाओ बस्क्षेति हु सोदण्ण पयडीओ । सोदय-पगेदण्ण वि बस्कत्वसेसियाओ द ॥ १३ ॥

एत्थ णाणावरर्णतराइयदसपयडीओ दंसणावरणस्म चत्तारि पयडीओ चेव वैधमाणाणि । सव्वरागडाणाणि सोदएण चेव वंधति, मिच्छाइडिप्पहुडि जाव खीणकसाया ति एदार्सि णिरंतरोदयादो सोदएण वज्झमाणपयडीणमन्भंतरे पादादो वा । जसकित्तिं मिच्छाइडिप्पहुडि

सत्ताईस प्रकृतियां स्रोदयसे बंधती हैं । यांच दर्शनावरणीय, दो घेदनीय सोलह कपाय, नौ गोकराय, तिर्थगायु, मनुष्यायु, तिर्थगाति, मनुष्याति, एकेन्द्रिय, क्रीट्रिय, बीट्रिय, चनुरि-हिद्य, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिकरारीर, छह संस्थात, औदारिकरारीरांगोपांग, छह संहनन, तिर्थगातिप्रायोग्यानुष्वी, मनुष्यातिप्रायोग्यानुष्वी, उपधान, परधान, उच्छवास, आताप, उद्योत, दो विहायोगिति, त्रस, स्थावर, बादर, सुक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण शरीर, छुभग, दुभँग, छुस्बर, दुस्बर, आदेव, अनादेव, वशकीर्ति, अपशकीर्ति, नीचगोष अपर्यक्ताराणायाँ—

पांच क्रानावरण, पांच अन्तराय, दर्शनावरण चार, स्थिर आदिक चार, तैजस और कार्मण हारीर, निर्माण, अगुरुकलपुक, वर्णादिक चार और मिथ्याच, ये सत्ताईस प्रकृतियां तो स्वोदयसे बंधती हैं और रोप प्रकृतियां स्वोदय-परोदयसे बंधती हैं ॥ १२-१३ ॥

यहां झानावरण व अन्तरायकी दश प्रकृतियां तथा दर्शनावरणकी चार ही प्रकृतियां वंधनेवाली हैं । ये अपने बन्ध योग्य सब गुणस्थानोंमें स्वोदक्त ही यंधती हैं, क्योंकि, मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकपाय गुणस्थान तक इनका निरन्तर उदय रहता है, अयवा इनका पतन स्वोदयसे वंधनेवाली प्रकृतियोक सीतर है। यदाकीर्ति प्रकृतिको मिथ्यादृष्टिस

१ सुर-णिरवाऊ तित्थं वेशुव्वियककहारमिदि जेसिं । परउदयेण य बंधो मिष्क सुद्वमस्स घादीओ ॥ तेजदुर्गं वण्णचऊ थिर-सुरुज्जरुत्व-णिमिण-धुवउदया।सोदयवधा सेसा वासीदा उमयवंषाओ ॥ गो. क. ४०२-४०३.

जाय असंजदसम्माइहि ति सोद्षण वि परोद्षण वि बंधित, एदेसु दोण्ण एक्कदरस्सुदय-त्तादो । उवरिमा सोद्ष्ण चेव कंधित, संजदासंजदप्पहुडिउवरिमसु गुणद्राणेसु अजमिकिति-उदपाशावादो । उच्चागोदं मिच्छाइडि प्यहुडि जाव संजदासंजदा ति एदे सोद्र्ण परोद्ष्ण वि बज्जाति, एत्य दोण्णं गोदाणसुदयनंभावादो । उवरिमा पुण सोद्र्ण चेव वंधित, तत्य णीचागोदस्सुदयामावादो । तम्हां जसिकिति-उच्चागोदाणि सोद्य-परोद्यवंधा इदि सिद्धं ।

पदासि बंघो किं सांतरो किं णिरंतरो किं सांतर-निरंतरो ति एदासि पुच्छणं पिट्ट एवं एदेण अरथसंबंधेण ताब सांतर-णिरंतर-सांतरणिरंतरेण बच्छमाणपयडीओ जाणविमी। तं जहा — पंचणाणावरणीय-णवर्दसणावरणीय-भिच्छत्त-सोल्सकसाय-भय-दुगुंछा-आउच उक्क आहार-तेजा-कम्मइयसीर-आहारसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवल्रहुअ-उवचाद-णिमिण-तिरथयर-पंचंतराइयमिटि एदाओ चउवण्णं पयडीओ णिरंतरं बच्चेति। तस्य उवसंहारगाहा—

सत्तेताल धुवाओ तित्ययराहार-आउचनारि । बाउवण्णं पयडीओ बञ्जनि णिरंतर सन्त्वौ ॥ १४ ॥

लकर असंयतसम्यन्दिष्ट तक स्वोदयसं भी बांधते हैं और परोदयमं भी बांधते हैं. क्योंकि, हन गुणस्थानोंमें यद्मकीर्ति और अयदाकीर्तिमेंसे किसी एकका उदय रहता है। असंयत-सम्यन्दिष्टे ऊपरके गुणस्थानवर्ती जीव सोदयसे ही बांधने हैं, क्योंकि, संयतासंयतसे लेकर उपरिम गुणस्थानोंमें अयदाकीर्तिका उदय नहीं रहता। उच्चांशका मिध्यादृष्टिस लेकर उपरिम गुणस्थानोंमें अयदाकीर्तिका उदय नहीं रहता। उच्चांशका मिध्यादृष्टिस लेकर संपतासंयत तकके जीव स्वोदयसे और परोदयसे भी बांधने हैं, क्योंकि, यहां दोनों गोत्रोंका उदय सम्भव है। परम्तु इससे ऊपरके जीव स्वोदयसे ही बांधते हैं, क्योंकि, वहां नीविष्टो क्योंकि जीर उच्चांशव प्रकृतियां स्वोत्ययस्यसे बंधनेवाली हैं, वह सिद्ध होता है।

अव ' उक्त सोलह प्रकृतियोंका बन्ध क्या सान्तर है, क्या तिरन्तर है, और क्या सान्तर तर है? ' वे तीन प्रश्न प्राप्त होते हैं। यहां इस अर्थसम्बन्धसे पहिल सान्तर, तिरन्तर और सान्तर-तिरन्तर कपो बंधनेवाली प्रकृतियोंका बाध कराते हैं। वह इस प्रकार है—पांच हानावरणीय, ती दर्शनावरणीय, मिथ्याल, सोलक कपाय, भय, जुणन्ता आखु बार, आहारकहारीर, तैजसदारीर, कार्मणहारीर, आहारकहारीरांगपांग, वर्ण, तन्त्र, स्पर्श, अमुक्कलपुक, उपधात, निर्माण, तीर्थकर और पांच अन्तराय, ये चौत्रन प्रकृतियां निरंतर बंधती हैं। यहां उपसंहारगाथा—

सैंक्कलीस भ्रुवप्रकृतियां, तीर्घकर. आहारकशरीर, आहारकशरीरांगोपांग और स्वार आयु, ये सब चौवन प्रकृतियां निरंतर बंधती हैं ॥ १४ ॥

१ प्रतिष्ठु 'तं जक्षा ' इति चाठः । २ सचेताल धुवा वि व तित्वाहाराज्या गिरतस्या । गो. क. ४०४.

काओ धुवर्वभियपयहीओ ? एदाओ चेव आउचउनक-तित्थयराहारदुयनिरहिदाओ । एदासि परूवणगाहाओ—

> णाणंतरायदसयं दंसण णव मिच्छ सेग्टस कसाया । भयकम्म दुर्गुच्छा वि य तेजा कम्मं च वणणचद् ॥ १५ ॥ अगुरुअटहु-उवचादं णिमिणं णामं च होति सगदान्तं । बंधो चउन्त्रियण्यो धुवबंशीणं पयडिवंबो<sup>र्</sup> ॥ १६ ॥

णिरंतरनंधस्स धुवनंधस्स को निसंसा ? जिस्से पयडीए पच्चओ जत्थ कत्थ वि जीवे अणादि-धुवभावेण ठन्भइ सा धुवनंधपयडी । जिस्से पयडीए पच्चओ 'णियमेण सादि-अद्धुओ अंतोसुहुतादिकाठावडाई सा णिरंतरवंधपयडी।जिस्से जिस्से पयडीए अद्धान्खएण वंधवेच्छेदा संभवइ सा सांतरवंधपयडी।असादावेदणीय-इत्थि-णबुंसयवेद-अरह-सांग-णिरयगइ-जाइचउनक-हेड्डिमपंचसंठाण-पंचसंघडण-णिरयगइपाओगगाणुपुष्वि-आदाबुज्जोव-अपसत्थविद्दायगइ-यावर-

शंका--- भ्रुवयन्धी प्रकृतियां कीनसी हैं ?

समाधान—चार आयु, तीर्थेकर और दो आहारसे राहित ये उपर्युक्त प्रकृतियां ही धुवप्रकृतियां हैं। इन प्रकृतियोंकी निरूपक गाथायें—

क्कानावरण और अंतरायकी दश, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सयकर्म खुगुप्ता, तेजस और कार्मण शरीर, वर्णीदिक चार, अगुरुकलधु, उपधान और निर्माण नामकर्म, य सेंतालीस ध्रुववन्धी प्रकृतियां हैं। इनका प्रकृतिबन्ध सादि, अनादि, ध्रुव एवं अध्रुव रूपसे चार प्रकारका होना है॥ १५-१६॥

शंका--निरंतरबंध और धुवबंधमें क्या भेद है ?

समाधान—जिस प्रकृतिका प्रत्यय जिस किसी भी जीवमें अनादि एवं भ्रुव भावसे पाया जाता है वह भ्रुवबंधप्रकृति है, और जिस प्रकृतिका प्रत्यय नियमस सादि एवं अभ्रुव तथा अन्तर्मुकृते आदि काल तक अवस्थित रहनेवाला है वह निरन्तरवस्थ्रप्रकृति है।

जिस जिस प्रकृतिका काळक्षयसे बन्धस्युच्छेद सम्भव है वह सान्तरबन्धप्रकृति है। असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसक्वेद, अरित, शोक, नरकगति, जाति चार, अधस्तन पांच संस्थान, पांच संहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्तविहायो-

र घादितिःमिच्छ-कमाया सय-तेजगुरूदुग-णिमिण-बण्णचओ । सत्तेतालगुवाण चदुधा संसाणय तु दुधा ॥ गी. क. १२४.

२ प्रतिष्ठु 'पञ्जोञ्जल्ष ' इति पाठः । ३ प्रतिष्ठु 'पचओ ' इति पाठः ।

सुद्दृम-अपञ्जतः साहारण-अधिर-असुर-दुभग-दुस्सर-अणाएञ्ज-अजसिकती एदाओ चीत्तीसपय-दींओ सांतरं षञ्जीते । अवसेसाओ वतीम पयडीओ सांतर-णिरंतरं षञ्जीते । तासिं णामणिदेसो कीरदे । तं जहा — सादावेदणीय-पुरिसवेद-इस्स-रादि-तिरिक्खगइ-मणुस्मगइ-देवगइ-पीचिंदिय-जादि-ओराठिय-वेउव्वियसरीर-समच उरसमंत्रण-ओराठिय-वेउव्वियसरीरअंगोवंग - वञ्जिरसह-वद्दरणारायणसरीरसंघडण-तिरिक्खगइ- मणुस्सगइ-द्वगइपाओग्गाणुपुव्व-परघादुस्सास-पसत्य-विहायगइ-तस-बादर-पञ्जत-पर्वयसरीर-थिंग-सुक-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकित-णीजुबागोद -मिदि सांतर-णिरंतरेण बज्जमाणपरडीओ' । एस्य उत्तसंहारगाहाओ-

> इषि-णउंसयेवटा जादच उक्तं असाद-णिरयहूग । आदाउपजोजारह-मेगागुह पचसठाणा ॥ १७ ॥ पंचासुहसच दणा विहायगद्द अप्यमिथया अणेग । थावर-सुहमासहदस् चोत्तीसिट मानरा कथा ॥ १८ ॥

गति, स्थावर, सृक्षम, अपर्यांज, साधारण, अस्थिर, अगुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और अयशक्तीतिं, य स्थितिस प्रकृतियां सान्तर कर्त्य संध्यती है। ज्ञेप वर्त्तास प्रकृतियां सान्तर कर्त्ता संध्यती है। ज्ञेप वर्त्तास प्रकृतियां सान्तर-तिरन्तर रूपसे संध्यती हैं। उक्त मामलिंदेश किया जाता है। वह इस प्रकार है— सालावेदनीय, पुरुपवेद, हास्य, राते, निर्धमाति, मंद्रागति, देवगित, एंचेंग्वेद्रयज्ञाति, स्रौदारिकहारीर, वैक्षियिकहारीर, समयनुरम्पवेद्यात, अदारिकहारीर,गोपांग, वैक्षियक हारीरांगोपांग, व्यव्यव्यक्त हारीरांगोपांग, व्यव्यव्यक्ति सम्बन्धियायानुपूर्वी, स्वमात्माव्यव्यक्ति, प्रवाद्यक्ति, सम्यक्तियायानुपूर्वी, देवगतिमायोगयानुपूर्वी, परधात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगित, ज्ञन, स्वादर, पर्यांत, प्रयक्तिरांति, हिस्तर, शुप्त, सुम्प्यर, आदेय, यशक्तीतिं, निवायोश और उच्च्योश, य सान्तर-निरन्तर रूपसं वंधनेवाली प्रकृतियां है। यहां उपर्वहाराधार्ये—

स्त्रविद, नपुंसकवेद, जानि चार. अमातायेदमीय, नरकगति, नरकगतिप्रायाग्यानु-पूर्वी, आताप, उद्योत, असति, श्रोक, अञ्चम, पांच संस्थान, पांच अञ्चम मेहनन, अप्रशस्त विहायोगति स्थायन, सुरुम पर्व अञ्चम आहे अन्य दश. इस प्रकार ये चौतीस प्रकृतियां यहां सान्तर वम्यवाली हैं॥ १७-१८॥

१ णिरवदुग-जाइचउक्क सहदि-सठाणपणपणा ॥ दृग्यमणादावदुग थावग्दममं अमादमहित्थी । अरदी-सीगं चेदे सांतरगा होति चोचीसा ॥ गो क. ४०४-४०५

२ प्रतिषु ' सुस्सर-दुस्सर-आंदेञ्ज- ' इति पाठः ।

३ सुर-गर-तिरियोरालिय-वेगुन्बिगदुग-पसत्यगदि वञ्ज । परघाददु-समग्रउर पचिदिय तसदसं साद॥ इस्स-रिद-पुरिस-गोददु सपपिबनस्वस्मि सीतरा होति । गष्टं पुण पव्चिवनेच गिरतरा होति बर्तासा ॥ गो. क. ४०६–४०७.

सांतरणिरंतरेण य बत्तीसवसेसियाओ पयडीओ । बज्जति पञ्चयाणं दुपयाराणं वसगयाओ ॥ १९॥

एत्थ पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयपयडीओ णिरंतरं बज्झंति, धुव-वंधिचादो । जसिकती सांतर-णिरंतरं बज्झिदं । कुदो ? मिच्छाइडिप्पहुडि जाव पमतो ति सांतर-णिरंतरं वज्झइ, पडिवक्खअजसिकतीए वंधसंभवादो । उत्तरि णिरंतरं बज्झइ जसिकती, पडिवक्खपयडीए, वंधाभावादो । तेण जसिकती वंधण सांतर-णिरंतरा । उच्चागोदं मिच्छाइडि-सासणसमाइडिणो सांतरं वंधित, पडिवक्खपयडीए तत्य वंधसंभवादो । उत्तरिमा पुण णिरंतरं वंधित, पडिवक्खपयडीए तत्य वंधाभावादो । भोगभूसीसु पुण सव्यगुणडाणजीवा उचागोदं वेच णिरंतरं वंधीत, तत्य पजनकाठे देवगइं मोत्ण अण्णगईणं वंधाभावादो । तेण उचागोदं वि वंधेण सांतर-णिरंतरं ।

एदासिं पयडींण किं सपचओ वंधी किमपचओ ति पुन्छिदे उच्चेदे— सपच्चेमी वंधी, ण णिक्कारणा । एरथ ताव पच्चयपरुवणा कीरदे । तं जहा— सिच्छतासंजस-कसाय-

शेष वत्तीस प्रकृतियां मूल व उत्तर भेद रूप दो प्रकार प्रत्ययोंके वशीभृत होकर सान्तर-निरन्तर रूपसे वंधती हैं ॥ १९ ॥

यहां पांच झानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तराय प्रकृतियां निरन्तर वंधानी हैं, क्योंकि, य प्रकृतियां ध्रुवनध्यी हैं। यनक्षीतिका जीव साननर-सिरन्तर हुपसे गांधने हैं। इसका कारण यह है कि सिप्याइपिसे लेकर प्रसुद्ध गुरुवान तक यह प्रकृति सान्तर-तिरन्तर वंधती है, क्योंकि, वहां इसकी प्रतिपक्षी अपशक्तीतिका बन्ध सम्भव है। प्रमच गुणस्थानसे उपर यशकीतिं प्रकृति निरन्तर बंधती है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिक वन्धका अभाव है। इसीलिय यशकीतिं बन्धस सान्तर-तिरन्तर है। उच्चाोगको सिप्याइपि और सासादनसम्पद्धि औव सान्तर बांधने हैं, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका बन्ध सम्भव है। परन्तु उपरित्तन गुणस्थानवर्ती जीव उसे निरन्तर बांधने हैं, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिका बन्ध सम्भव है। परन्तु उपरित्तन गुणस्थानवर्ती जीव उसे निरन्तर बांधने हैं, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिका वन्ध सहित् कर सम्भव है। वरन्तु उपरित्तन गुणस्थानवर्ती जीव उसे निरन्तर बांधने हैं, क्योंकि, वहां प्रयोगकालमें देवमातिको की निरन्तर वांधने हैं, क्योंकि, वहां पर्योग्तकालमें देवमातिको की कि स्वाक्ष सम्भव हो। वर्ष सान्तर-तिरन्तर है। वर्ष स्वाक्ष सम्भव सान्तर-तिरन्तर है।

' इन प्रकृतियोंका क्या सप्रत्यय अर्थात् सकारण वंध होता है या क्या अप्रत्यय अर्थात् अकारण बन्ध होता है ? ' इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं— इन प्रकृतियोंका बन्ध सकारण होता है, अकारण नहीं। यहां पहिले प्रत्ययोंकी प्ररूपणा की जाती है। वह इस जोगा इदि एदे चत्तारि मृत्यबया । संगदि उत्तरपबयपह्नवणं कस्सामा मिन्छाइडिआदिगुणहाणेसु ढाएट्णै— मिन्छतं पंचविहं एयंनण्णाण-विवरीय-वेणक्ष्य-संसह्यमिन्छत्तामिद । तत्य
अरिथ चेव, णित्थ चेव; एगमव, अणगमेव; सावयवं चेव, णिरवयवं चेव; णिव्यमेव, अणिन्चभेव; इन्बाइओ एयंताहिणिवेसो एयंतमिन्छतं । विचारिज्जमाणं जीवाजीवादिपयत्था ण संति
णिन्चाणिन्चवियप्येहि, तदो सच्चमण्णाणमेव, णाणं णित्थ ति अहिणिवेसो अण्णाणमिन्छतं ।
हिंसालियवयण चोज्ज-महण-परिग्गह-राग-दोस-मोहण्णाणिह चेव णिन्ह्युई होइ ति अहिणिवेसो विवरीयमिन्छतं । अइहिय-परित्यसुहाई सच्वाई पि विणयादा चव, ण णाण-दंसण-तवोववासकित्यसिदितो ति अहिणिवेसो वेणक्षयमिन्छतं । सन्वत्थ संदहो चेव णिन्छओ णित्थ ति

प्रकार है— प्रिथ्यात्व, असंयम, कवाय और योग, य बार मूळ प्रत्यय है। अब उत्तर प्रत्ययोंका निरूपण मिय्यादि आदि गुणस्थानोंमें लाकर करते हैं— एकान्त, अज्ञान, विपरीत, वैनियक और सांशियक मिय्यादि मिय्यादि मेहने मिथ्यात्व पांच प्रकार है। इतमें सन् ही है, अने क ही है, अने एव सव अज्ञान ही है, ज्ञान विकल्पोंसे विचार करनेपर जीवाजीचादि पदार्थ नहीं है, अन एव सव अज्ञान ही है, ज्ञान नहीं है, ऐसे अभिनिवेशको अज्ञानमिथ्यात्व कहने हैं। हिन्मा, अलीक वचन, चार्य, मेथुन, परिष्ठह, राग, द्वेप, मेह और अज्ञान, इनेंच ही मुक्त होती है, एमा अभिनिवेश विपरीत मिथ्यात्व कहलाता है। यहिक पर्व पार्लीकिक मुख्य मभी विनयस ही प्राप्त होते हैं, निक्ष्यान की हो, एसे अभिनिवेशको संहायमिथ्यात्व कहता है। सचैव संदेह हैं। है निक्षय नहीं है, एसे अभिनिवेशको संहायमिथ्यात्व कहता है। सचैव संदेह हैं। है निक्षय नहीं है, एसे अभिनिवेशको संहायमिथ्यात्व कहता है। सचैव संदेह हैं। है। सचैव संदेह हैं। है। सचैव संदेह हैं। है। सचैव संदेह हैं। हैं। हैं। सचैव संदेह हैं। हैं निक्षय नहीं है, एसे अभिनिवेशको संहायमिथ्यात्व कहता है। सचैव संदेह हैं। हैं निक्षय नहीं है, एसे अभिनिवेशको संहायमिथ्यात्व कहता है। सचैव संदेह हैं। हैं निक्षय नहीं है, एसे अभिनिवेशको संहायमिथ्यात्व कहता है।

१ अप्रती : दीएदुण 'इति पाठ ।

२ गत्र १ दमेव इत्यमंबति धर्मिधर्मयोगमिनिवेश एकान । स सि. ८, १, त स. ८, १, २८. यत्रामिसमिवेश. स्यादत्त्वन्त धर्मिधर्मयोः । इदमेवेन्यमंबेनि तटेकान्तिकमुच्यते ॥ त सा ५, १.

३ हितादितपरीक्षाविरहो-सानिकवम् । स सि. ८, १ त र ८, १, २८. दिनाहितविवेकस्य यत्रास्यन्तस्य-दर्शनम् । यथा पशुक्यां धर्मस्नदाक्षानिकग्रुप्यते ॥ त सा. ५, ७.

४ पुरुष एवंद सर्वमिति वा, निलमंबनि [वा अनिलमंबति वा]. समन्यों निर्फ्रय , केवडी कताठारारी, श्री मिद्रपतिलेकमादि विषयेत्। स. सि. ८, १ पुरुष पुंद नर्वमिति वा निला पून वा अनिन्य पुरेति, समन्यों निर्फ्रय , केवडी कन्वजारारी, सी तिद्रपतिलेक्समादिविषयेत्र । ति. स. १, ८, २, ८, समन्योऽपि च निर्फ्रयो प्रामाहारी च केवडी क्षित्विचिया पत्र विषयित हि तनस्वतः ॥ ति. सा. ५, ६.

५ सर्वदेवतानां सर्वसमयानां च समदर्शन वेनविकस्। सः सि ८,१,त रा ८,१,२८ सर्वेषामिष् देवानां समयानां तथेव च । यत्र स्यान् समदर्शित क्षेत्रं वेनविक है तत्।। तः सा. ५,८.

अहिणिवेसो संसयभिच्छतं'। एवमेदे भिच्छत्तपच्चया पंच 🛂 ।

#### हैं। इस प्रकार ये मिथ्यात्व प्रत्यय पांच (५) हैं।

असंयम प्रत्यय इन्द्रियानंयम और प्राण्यसंयमके भेदसे दो प्रकार है। उनमें इन्द्रियासंयम स्पर्श. रस्त, रूप. गन्ध. शब्द और नोइन्द्रिय जनित असंयमके भेदसे छह प्रकार है। प्राण्यसंयम भी पृथिवी, अप्, तेज, वायु. वनस्पति और त्रस जीवोंकी विराधनासे उन्पन्न असंयमके भेदसे छह प्रकार है। सब असंयम मिलकर वारह (१२) होते हैं।

कपायप्रत्यय सोल्ड कपाय और नौ नोकपायके भेदसे पञ्जीस प्रकार है। यह कपाय प्रत्ययोका योग पञ्जीस (२५) हुआ।

योगप्रत्यय मन, वचन और काय योगके भेदसे तीन प्रकार है। मनोयोग खार प्रकार है— सत्यमनोयोग, सृगमनोयोग, सत्य-मृगमनोयोग और असत्य-मृगमनोयोग। बचनयाग भी सत्यवनयोग, मृगावचनयोग, सत्य-मृगमनायोग और असत्य-मृगम्बचनयोग भेदसे वाद प्रकार है। काययोग औदारिक, औदारिकमिश्र, वैकिषिक, वैकिषिक, मिश्र, आहारक, आहारकमिश्र, और कार्मण काययोगके भेदसे सात प्रकार है। इनका सर्वयोग एन्ट्रह (४०) होता है। स्व प्रत्योक योग सत्तावन (५०) हुआ।

१ सम्यव्हर्यन-क्षान-चारित्राणि किं भोक्षमार्गः स्याद्धा नवेखन्यतरपक्षायरिमइ. संज्ञयः । स. सि. ८, १. सम्यादर्यन-क्षान-चारित्राणि भोक्षमार्गः कि स्याद्धा न वेति भतिर्देत सज्ञयः । त. रा. ८, १, २८, किं वा भवेष का जेनी क्षमोर्गःहिसादिकक्षणः । इति यत्र सिर्देश भवेन् साजियक हि तत् । त. सा. ५, ५.

२ अप्रती 'सण्यमोस असण्यमोस ससप्यमोस सदसण्यमोसम्पण वउन्निही मणजोगो । बिचजोगो वि वार्जनिही सप्यमोस सण्यमोस सरप्यमोस सदस्यमोसमेएण ', वप्रती 'सण्यमोस असण्यमोस सण्यमोस सण्यमोस सण्य-वोस्त असण्यमोस असण्यमोसमेएण वजन्निही वि मण-विचजोगो 'इति पाटः ।

्षित् । एत्य आहारदुगमवणिदं मिच्छाइट्टिपडिकद्धपच्चया पंचवंचास होति [५५]। एदेहि पच्चपिह मिच्छाइटी सुनुतसीलसपयडीओ वंधिद । एत्य पंचिमच्छतपच्चेषु अवणिदेसु पंचासपच्चपा होति [५०]। एदेहि पच्चपिह सासणसम्माइटी सुनुतसीलसपयडीओ वंधिद । पंचासपच्चपा होति [५९]। एदेहि पच्चपिह सासणसम्माइटी सुनुतसीलसपयडीओ वंधिद । पंचासपच्चपा शेतालियमिस्स वेऽिव्यक्षिस्स कम्मझ्य-अपाताणुर्विधचउक्केसु अवणिदेसु तेदालं पच्चपा होति [५९]। एदेहि पच्चपिह सम्माभिच्छाइटी सीलसपयडीओ वंधिद । एदेसु असंजदसम्माइटिएदेहिं पच्चपिह असंजदसम्माइटी अण्यित्मालसपयडीओ वंधिद । एदेसु असंजदसम्माइटिपच्चपिदु अपच्चपताणचउक्क-ओगालियमिस्स-वेऽिव्यक्षित्स कम्मझ्य तसासंजमेसु अविधित्म सत्त्रस्य सामाभियच्या होति [३८]। एदेहि पच्चपिदु सत्त्रदालं अविध्यक्षित्स कम्मझ्य तसासंजमेसु अविधित्म सत्त्रस्य सत्त्रस्य सत्त्रस्य स्वाधित्य प्यडीओ वंधिद । एदेसु अवेव्यक्ष पच्चपा सत्ति । ३८]। एदेहि पच्चपिदु अववेया व्यविद्ध अववेया वार्वास, तत्य आहारद्वा पिक्चित्त चऽवील पच्चपा होति [४८]। एदेहि पच्चपिद्ध पार्वास वार्वास, तत्य अवारद्वा पिक्चित्त चऽवील पच्चपा होति [४८]। एदेहि पच्चपिद्ध पार्वास वार्वास, वार्यास, पार्वास वार्वाद । एदेसु चऽवील पच्चपा होति [४८]। एदेहि पच्चपिद्ध पार्वास वार्वास, तत्य आहारद्वा पिक्चित्त चऽवील पच्चपा होति [४८]। एदेसि वार्वास वार्वास वार्वास, वार्वास प्रचा । एदेहि पच्चपिद्ध अव्यक्षस्य चार्वास वार्वास, वार्वास प्रचा । एदेसि च्यपिद्ध चारील पच्चपा होति [४८]। एदेहि पच्चपिद्ध वारील पच्चपा होति [४८]। एदेहि पच्चपित वारील पच्चपा होति वारील वारील पच्चपा होति [४८]। एदेहि पच्चपित वारील पच्चपा होति वारील वा

इनमेंसे आहारक और आहारकमिश्रकी अलग करदेनपर मिथ्यादिएमें सम्बद्ध प्रस्वय पचवन (५५) होते हैं। इन प्रत्ययोंसे मिध्याहाष्ट्र सूत्रीक सेालह प्रकृतियोंका बांधता है। इनमेंन पांच भिथ्यात्वप्रत्ययाका अलग करदेनेपर पचास (५०) प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्ययोंसे सामादनसम्यग्द्धि स्त्रोक सोलह प्रकृतियोंको वांधना है। इन प्रचास प्रत्ययाँमें औदारिकमिश्र, वैकिथिकमिश्र, कार्मण और चार अनन्तानुबन्धी प्रत्ययाँकी अलग करदेनेपर तेतालीस प्रत्यय है।ते हैं ( ४३ )। इन प्रत्ययाँस सम्यग्निध्याद्दष्टि सालह प्रकृतियाको बांधता है। नेनालीस प्रत्ययाम जीदारिकामध्य, विकायकामध्य और कार्मण प्रत्ययोंको मिलादेनेपर छथालीस प्रत्यय होते हैं (४६)। इन प्रत्ययोंसे असंयतसम्यासि विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधना है। इन असंयतसम्यग्द्रिक प्रत्ययोंमेले चार अप्रत्याख्यानावरण, औदारिकामिश्र, वैकियिक, वैकियिकामिश्र, कार्मण और त्रसासंयम, इत नी प्रत्ययोंको कम करदेनपर सैंतीस प्रत्यय होते हैं (३७)। इन प्रत्ययोंसे संयतासंयत विवक्षित सोलह प्रकृतियोंका वांधता है। इन संयतासंयतके सेंतीस प्रन्ययोंमेंसे चार धत्याख्यान और ग्यारह असंयम प्रत्ययांको कम करदेनेपर रोप वाईस रहते हैं. उनमें आहारक और आहारकामिश्रको मिला देनेपर चौवीस प्रत्यय होते हैं (२४)। इन प्रत्ययोंसे प्रमत्तसंयत विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है। इन चाँवीस प्रत्ययोंमेंसे आहारक-विकको कम करदेनेपर वाईस प्रत्यय होते है (२२)। इन प्रत्ययोंसे अप्रमत्तसंयत और

अपुन्वकरणपद्द डवसमां सवा च अपिदसोलसपयडीओ बंधित । एदेषु चेव छण्णोकसाए सु अविणिदेसु सोलस होंति [१९] । एदेहि प्रचण्हि सिटसअणियटी सोलस पयडीओ बंधित । एत्य णवुंसयवेदे अविणिद पण्णारस होंति [१९] । एदेहि प्रचण्हि विदियअणियटी अपिदपयडीओ वंधित । एत्य पुरंसवेदे अविणेद नेष्टस होंति [१९] । एदेहि प्रचण्हि तिदियअणियटी अपिदपयडीओ वंधित । एत्य पुरंसवेदे अविणेद तेरह होंति [१९] । एदेहि प्रचण्हि तिदयअणियटी अपिदपयडीओ वंधित । एत्य पुरंसवेद अविणेद तेरह होंति [१९] । एदेहि प्रचण्हि चारस होंति [१९] । एदेहि वारसपच्चएहि प्रचमअणियटी अपिदपयडीओ वंधित । पुणो एत्य माण्संजलणे अविणेद वारसपच्चएहि प्रचमअणियटी अपिदपयडीओ वंधित । पुणो एत्य माण्संजलणे अविणेद वारसपच्चएहि प्रचमअणियटी अपिदपयडीओ वंधित । पुणो एत्य माण्संजलणे अविणेद वारसपच्चालि होति [१९] । एदेहि पञ्चएहि सत्तमअणियटी अपिदपयडीओ वंधित । एदेहि चेच दसिह पच्चिह सुहमसांपराहयों व अपिदसेलसम्पर्यडीओ वंधित । एदेहि चेच दसिह पच्चिह सुहमसांपराहयों व अपिदसेलसम्पर्यडीओ वंधित । एदेहि चेच दसिह पच्चिह सुहमसांपराहयों व अपिदसेलसम्पर्यडीओ वंधित । एदिह चेच दसिह पच्चिह सुहमसांपराहयों व अपिदसेलसम्पर्यडीओ वंधित । एदिह चेच दसिह पच्चिह सुहमसांपराहयों व अपिदसेलसम्पर्यडीओ वंधित । एदिह चेच दसिह पच्चिह सुहमसांपराहयों व अपिदसेलसम्पर्यडीओ वंधित । एदिह चेच दसिह पच्चिह सुहमसांपराहयों व अपिदसेलसम्पर्यडीओ वंधित । एदिह चेच दसिह पच्चिह सुहमसांपराहयों व अपिदसेलसम्पर्यडीओ वंधित । एदिह चेच दसिह पच्चिह सुहमसांपराहयों व अपिदसेलसम्पर्यडीओ वंधित । एदिह चेच दसिह पच्चिह सुहमसांपराहयों व अपिदसेलसम्पर्यडीओ वंधित । एदिह चेच दसिह पच्चिह सुहमसोदित सुलेप व विद्वार सुलेप सुलेप

अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशामक एवं क्षपक जीव विवक्षित से।छ्ह प्रकृतियोंको बांधते हैं। इन्हीं प्रत्यवाँमेंसे छह नोकपायं का अहग करदेनपर साल्ह होते हैं (१६)। इन प्रत्यवाँमें प्रथम अनिवृत्तिकरण से।छ्ह प्रकृतियाँको बांधता है। इनमेंस नपुंपकंदको अलग कर-रेनपर पट्टह होते हैं (१५)। इन प्रत्यवाँसे हितीय अनिवृत्तिकरण विवक्षित प्रकृतियाँको वांधता है। इनमेंस लिखेका अलग करदेनपर वांदह होते हैं (१५)। इन प्रत्यवाँसे हितीय अनिवृत्तिकरण विवक्षित प्रकृतियाँको वांधता है। इनमेंस कुरुषेदको अलग करदेनपर तरह होते हैं (१६)। इन प्रत्यवाँसे चतुर्थ अनिवृत्तिकरण विवक्षित प्रकृतियाँको बांधता है। पुनः इनमेंस कोंधरंग्यलमको अलग करदेनपर वारह होते हैं (१६)। इन वारह प्रत्यवाँसे पंचम अनिवृत्तिकरण विवक्षित प्रकृतियाँको बांधता है। पुनः इनमेंस कांधरंग्यलमको अलग करदेनपर वारह होते हैं (१८)। इन प्रत्यवाँसे पंचम अनिवृत्तिकरण विवक्षित प्रकृतियाँको बांधता है। पुनः इनमेंस मानसंज्य कक्षक कर करदेनपर ग्यारह होते हैं (११)। इन प्रत्यवाँसे उठा अनिवृत्तिकरण विवक्षित प्रकृतियाँको बांधता है। इन्हीं द्रश प्रत्यवाँसे सक्षम अनिवृत्तिकरण विवक्षित प्रकृतियाँको बांधता है। इन्हीं द्रश प्रत्यवाँसे सक्षमतास्परायिक सी विवक्षित सोलह प्रकृतियाँको बांधता है। इन दश प्रत्यवाँसे सक्षमतास्परायिक सी विवक्षित सोलह प्रकृतियाँको बांधता है। इन दश प्रत्यवाँसे सक्षमतास्परायिक सी विवक्षित सोलह प्रकृतियाँको बांधता है। इन दश प्रत्यवाँसे सोलक्षत कांस्वलक्षते अलग करदेनपर वी प्रयत्य होते हैं (१९)। ये वो उपशान्तकषाय और सीणक्षाय जीवाँके हारा बांधी जानेवाली प्रकृतियाँक प्रत्यवाँ है। इन्हींस सम्यम

१ अप्रती 'अपुव्यकरणपद्दृहस्सुवसमा ' इति पाठः ।

२ प्रतिष्र '-सांपराइया ' इति पाठः ।

कम्पाइयकायजोगेसु पश्चितसु सत्त होंति |<u>॰</u>]। एदेहि सत्तिहि पञ्चएहि सर्जोगिजियो। षंषदि । एत्थ उवसंहारगाहाओं —

> चदुपञ्चहगो बंबो पदमे उनिसिनिए, निपच्हांगों । मिस्सगिबिदिओ उनिसिद्दगं च सेसेगदेसिंग्हें ॥ २० ॥ उनिरूक्षंचए पुण दुपञ्चओ जोगपञ्चओ तिष्ण । सामण्णपञ्चया खद्ध अट्ठणां होति कम्माणे ॥ २९ ॥ पणवण्णा इर वण्णा तिदाल द्यादाल सन्तीसा य । चद्नीस दु बांबीसा सोलस एगूण जाव णव सत्ते ॥ २२ ॥

संपधि एगसमङ्य उत्तरुतरपञ्चएं चोदसजीवसमासेसु भणिस्सामो । तं जहा --

दो दो अर्थात् सृपा और सत्यसृपा मन और वचन योगोंको अलग करके औदारिकसिश्र य कार्मण काययोगको मिला देनेपर सात होते हैं (७)। इन सात प्रत्ययोंसे संयोगी जिन [ एक सातावेदनीयको ] बांधेते हैं। यहां उपसंहारगाधार्ये—

प्रथम गुणस्थानमें चारों प्रत्ययोंसे बन्ध होता है। इससे ऊपर तीन गुणस्थानोंमें मिथ्यात्वको छोड़कर होय तीन प्रत्यवसंयुक्त बन्ध होता है। देशसंयत गुणस्थानमें मिश्रक्ष अर्थात् विरत्ताविरतकप द्वितीय प्रत्यय और काय व योग य होत दोनों उपरिम्म प्रत्यय रहते हैं। इसके ऊपर पांच गुणस्थानोंमें कपाय और योग इन दो प्रत्ययोंकि तिमित्तसे बन्ध होता है। पुनः उपशान्तमोहादि तीन गुणस्थानोंमें कवल येगानिमित्तक बन्ध होता है। इस ककार गुणस्थान कमसे आठ कमींके य सामान्य प्रत्य हैं॥ २०-२१॥

प्यवन', प्वास', तेताळीस', छवाळीस'. सेंतीस', चीवीस , दो बार बाईस' ', सोळह और इसके आगे नी तक एक एक कम अर्थान् पन्द्रह, चीवह, तरह, बारह, ग्यारह, दश, दश', नी'', नी'' और सान', इस मकार कमस मिस्यात्वादि अपूर्वकरण तक आठ गुणस्थानीम, अतिवृत्तिकरणके सान मागोम जाया स्कृमसाम्परायादि स्थोग-केवळी तक शेष गुणस्थानीमें बन्धात्ययोंकी संख्या है ॥ २२ ॥

अब एक समयमें होनेवाले उत्तरोत्तर प्रत्ययोंको चौदह जीवसमासोंमें कहते हैं।

१ अप्रती ' उवरिमातिण्वपञ्चइओ ', काप्रतो ' उवरिमतिण चेव पञ्चइओ ' इति पाठ. ।

२ अप्रतीं 'सेसेगदेसोहिं ', काप्रती 'देसेक्ट्रेसोहिं ' इति पाठ । चदुपच्चदगो अधो पटम णतरीतेगे तिपच्चदगो । मिस्सगविदियं उवरिसद्रग च देसक्रबेसिम्स ॥ गो क. ७८७.

३ गो. क. ७८८.

४ पणवण्णा पण्णासा तिदाल छादाल सत्ततीसा य । बर्दुवीसा बावीसा बावीसपपुल्बकरणा ति ॥ थूले सोलसपहुदी पुण्ण जाव होदि दस ठाण । सहुमादिसु दस णवय जोगिम्हि सत्तेवा ॥ गो. क.७८९=७९०.

५ अप्रती '-पष्चएहि ' इति पाठः ।

तस्य ताव मिच्छाइिट्स जहुण्णेण दस पच्चया । पंचसु मिच्छतेसु एक्को । एक्केण इंदिएण एक्कं कार्य जहुण्णेण विराहेदि [ति] दोण्णि असंजमपच्चया । अणंताणुवंधि-चउक्कं विसंजीजिय मिच्छतं गयस्स आवित्यमेचकात्रमणंताणुवंधिचउक्कस्सुदयामावादो बातससु कसायसु तिष्णि कसायपच्चया । तिसु वेदेसु एक्को । हस्स रिट-अरि सोगदोषु खुगतेस्स एक्क्यदं खुगतं । दससु जोगेसु एक्का जोगो । एवमेदे सच्चे वि जहुण्णेण दस पच्चया । शेलेस्स कसाएसु चतारि कसायपच्चया । ह्या । तिसु वेदेसु एक्को हिस्स रिट-अरि संस्य इसस रिट-अरि स्था । एक्से इंदिएण छकाए विराहेदि ति सत्त असंजम-चच्चया । सोल्सेसु कसाएसु चतारि कसायपच्चया । पु । तिसु वेदेसु एक्को । हस्स रिट-अरि सायपच्चया । हसस रिट-अरि सायपच्चया । तेरससु जोगपच्चयसु एक्को । एवमेदे स्व वि अद्दास होति [१८ | । एवमेदेहि दस-अद्दारसजहुण्णुकस्सपच्चपि मिच्छा-इट्टी अप्युद्धां । स्वस्य दि । । एवमेदिह दस-अद्दारसजहुण्णुकस्सपच्चपि मिच्छा-इट्टी अप्युद्धां । स्वस्य दि ।

एक्कींणदिएण एक्कं कार्य विराहेदि ति दोअसंजमपन्चया । सीटसेसु कसाएसु चत्तारि कसायपन्चया । तिसु वेदेसु एक्को वेदपन्चओ । हस्स-रदि-अरदि-सोगदोखुगटेसु एक्कदरं जुगटं । तेरससु जोगसु एक्को । एवं जहण्णेण सासणस्स दस पचया होंति <u>। १०</u> ।। उक्कसेण सत्तरस पन्चया होंति, मिन्छतससुदयाभावादो <u>। १०</u> । एवमेदेहि जहण्णुकस्स-

वह इस प्रकार है- उनमें मिध्यादृष्टिक जयन्यसे दृश प्रत्य होते हैं। पांच मिध्याद्वोंमेंसे एक।
मिध्यादृष्टि एक इन्द्रियसे एक कायकी जयन्यसे विराधना करता है, इस प्रकार दो
असंयम प्रत्ययः अनत्तातुर्वान्धवनुष्टका विसंधात्रक करके मिध्यात्वको प्राप्त हुए जीवके
आययमाप्रत्ययः अनत्तातुर्वान्धवनुष्टका विसंधात्रक उदय न रहते बारह कथायोंमें तीक कथाय प्रत्ययः, तीन वेदोंसे एक, हास्यरति और अगति शोक हन दो गुगलोंमेंसे एक गुगल, तथा दृश थोगोंमें एक योग, इस प्रकार ये सब ही जयन्यसे दृश प्रत्यय होते हें (२०)। पांच मिध्यात्वोंमें एक, एक इन्द्रियसे छह कार्योकी विराधना करता है, अतः सात असंयम प्रत्ययः, सोलह कपार्योमें चार कपाय प्रत्ययः, तीन वेदोंमें एक, हास्य रित और अरिकरिशक्तार इन दो गुगलोंमें एक गुगल, भय व खुगुस्सा दो, तेरह योग प्रत्ययोंसेसे एक, इस प्रकार ये सोमी अठारह होते हैं (१८)। इस प्रकार इन जवन्य वश और उन्कृष्ट अठारह प्रत्ययोंसे मिध्याहाष्टे जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है।

एक इन्द्रियसे एक कायकी विराधना करना है इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय, सोलह कपायोंमें बार कवाय प्रत्यय, तीन वेदोंमें एक वेद प्रन्यय, हास्य-रित और अरित-रोक कपायोंमें पक युगल, तरह योगोंमें एक योग, इस प्रकार सासादनसम्बर्धके जघन्यसे दश (२०) और उत्करित सचरह प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, उसके मिध्यात्वका उदय नहीं रहा (१७)। इस प्रकार कमसे इन जघन्य और उत्कृष्ट दश व सत्तरह प्रत्ययोंसे हैं, हैं, ४.

दस-सत्तारसपञ्चएहि सामगमम्मादिई। अप्पिदमोलसपयडीओ बंधदि ।

एक्केणिंदिएण एक्कं कायं विराहेदि ति दो असंजमपञ्चया । अणंताणुषन्धि-चदुक्कवदिरित्तपारस्कताएसु तिष्णि कतायपञ्चया । तिसु वेदेसु एक्को । हस्त रदि-अरदि-सोगदोडुगलेसु एक्कं । दमसु जोगेसु एक्को । एवमेदे सव्वे वि णव होति | ९ ] । एक्केणिंदिएण छक्काए विराहेदि ति मन असंजमपञ्चया । अणंताणुवीधिवरहिद्वानसकताएसु तिष्णि कतायपञ्चया । तिसु वेदेसु एक्को । हस्त रदि-अरदि-सोगदोडुगलेसु एक्कपरं जुगलं । दो भय-दुगुंछाओ । दमसु जोगेसु एक्को । एवमेदे सोलस पञ्चया | १६ | । एदेहि जहण्णुक्करसणव सोलस्वरचएहि सम्मामिन्छाइड्डी असंजदसम्माइड्डी च अणिदसोलसपयडीओ बंपिट ।

एक्केणिंदिएण एक्कं कार्य विराहेदि ति दो असंजमपन्चया । अणंताणुर्वधि-अप-चक्खाणच उक्कविरहिद्दअहक्साग्सु दें। कसायपन्चया । तिमु वेदेसु एक्का । हस्म-रिद-अपिट-सोगदोजुगलेसु एक्कं । णवजांगेसु एक्कं । एवसेदे अहु <u>। ८</u> । एक्केणिंदिएण पेचकाए विराहेदि ति छअसंजमपन्चया । दो कसायपन्चया । एक्को वेदपचओ । हस्स-रिट-अपिट-सोगर-

सासादनसम्बग्दष्टि विवक्षित सोलह प्रकृतियाँका वांधता है।

एक इन्द्रियसे एक कायकी विराधना करना है इस प्रकार दो असंयम प्रस्यय, अनन्तानुविध्यनपृष्टयको छोड़का रोप बारह कपायोंमें तीन कपाय प्रस्यय, तीन वेदोंमें एक, हास्य रिन और अपनि दोक इन दो युगलोंमेंस एक, दरा योगोंमेंस एक, इस प्रकार ये सभी नौ प्रस्यव होने हैं (९)। एक इन्द्रियस छह कायोंकी विराधना करना है इस प्रकार काल असंयम प्रय्य, अनन्तानुवन्धीस रिहत वारह कपायोंमें तीन कपाय प्रस्यय, विन वहाँसे एक, हास्य रिन और अनिन्शोंक इन दो युगलोंमें एक युगल, भय और छुगुस्ता य दो दो रा योगोंसे एक, इस प्रकार य सीलह प्रस्यय होने हैं (१६)। इन अध्यय और उन्छए नी और सीलह प्रस्ययोंने सम्बन्धियादाष्टि और असंयमसम्बन्धिय जीव विवक्षित सीलह प्रमुतियोंकी बांधना है।

एक हान्द्रयम एक कायको विराधना करता है इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय, अनन्तातुविध्यन्तृष्ट्य और अग्रत्याच्यानायरणचतुष्ट्य से रहित आठ क्यायों में दो कथाय प्रत्यय, तीन वेदों में एक, हास्य नि और अराति रोाक इन दो युगलों में एक, नी योगों में एक, इस प्रकार य आठ प्रत्यय होते हैं (८)। एक इन्द्रियसे पांच कायों की विराधना करता है इस प्रकार छह असंयम प्रत्यय, दो कथाय प्रत्यय, एक वेद प्रत्यय, हास्य रित सीर अराति शोक इन दो युगलों में एक, इस भीर अराति शोक इन दो युगलों में एक, इस

दोण्हं जुगलाणमेक्कदरं । भय-दुगुंछाजो । णवजोगेसु एक्को । एवमेदे चोहस <u>! १४।</u> । **एदेहि** जढण्णुक्कस्सान्नह-चोहसपच्चएहि संजदासंजदो जप्पिदसोलसपयडीओ बंधदि ।

चदुसंजरुणेसु एक्को कसायपच्यो । तिसु वेदेसु एक्को । इस्स-रिद-अरिद-सोग-दीण्डं जुगरुणमेक्कर्र । णवसु जोगेसु एक्को । एवमेदे पंच जहण्णेण पच्चया <u>। ५ । । एक्को</u> कसायपच्चे । एको वेदपच्छो । इस्स रिद-अरिद-सोगदोण्णं जुगरुणमेक्कर्र । भयदुगुंछात्रो । णवसु जोगेसु एक्को । एवमेदे सजुक्कस्सपच्चया <u>। ५ ।</u> एवमेदेहि जहण्युक्कस्सपंच-सत्त-पञ्चएहि पमतसंजदो अप्यमतसंजदो अप्यक्तरणो च अपिद्रपयडीओ वैधित ।

एक्को संजलणकसाओ । एक्को जोगो । एक्मेदे जहण्णेण दो पञ्चया <u>। २</u> । । उक्कस्सेण तिर्णिष वेदेण सह <u>। ३ ।</u> । एदेहि जहण्णुक्कस्सदो-तिर्ण्णिपञ्चएहि अणियद्वी अभिवदसीलसपयडीओ वैधित ।

ठोभकसाओ एक्को । [एक्को ] जोगपच्चओ । एवमेदेहि जहण्णेण उक्कस्सेण वि दोहि पच्चएहि सुदुमसांपराइओ अप्पिट्पयडीओ वंधिद । उचीर उवसंतकसाओ खीणकसाओ सजोगी च एक्केण चेव जोगेण वंधीत । एस्थ उवसंहारगाहा—

प्रकार ये चौदह प्रत्यय हैं। इन जघन्य और उत्कृष्ट आठ व चौदह प्रत्ययोंसे संयतासंयत जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है।

चार संज्वलनोंमेंसे एक कथाय प्रत्यय, तीन वेहोंमेंसे एक, हास्य-रित और भरित-होक हन दो युगलोंमेंसे एक, तथा नो योगोंमेंसे एक, हम प्रकार जघन्यसे ये पांच प्रत्यय हैं (५)। एक कथाय प्रत्यय, एक वेह प्रत्यय, हास्य-रित और अरित-होक हन दो युगलोंमेंसे एक युगल, भय और जुगुप्सा, तथा नो योगोंमेंसे एक, हस प्रकार ये सात उत्हार प्रत्यय हैं (७)। हस प्रकार हन जवन्य और उत्हार पांच व सात प्रत्ययोंसे प्रमत्तसंयत, भग्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीव विवक्षित प्रहातयोंको बांधता है।

एक संज्जलनकपाय और एक योग इस प्रकार ये ज्ञधन्यसे दो प्रत्यय (२), तथा उत्कर्षसे वेदके साथ तीन (२), इस प्रकार इन ज्ञधन्य और उत्क्रप्ट दो व तीन प्रत्ययासि भनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती जीव विवक्षित सोल्ड प्रकृतियोंको बांधता है। लोभकपाय एक और एक योग प्रत्यय, इस प्रकार इन ज्ञधन्य व उत्कर्षसे भी दो प्रत्ययोंसे स्व्हमसाम्परायिक जीव विवक्षित प्रकृतियोंको बांधता है। इससे ऊपर उपशानतकपाय, श्लीणकपाय भीर स्योगिकेवली केवल एक योगसे ही बन्धक हैं। यहां उपसंहारगाव्यन्न

दस अट्ठारम दसयं सत्तरह णत्र सोल्सं च दोण्णं तु । अट्ट य चोदस पणयं सत्त तिए दृ ति दृ एयमेयं च<sup>र</sup> ॥ २३ ॥

किंगइसंबुत्ता ? एदिस्से पुच्छाए चोहसजीवसमासपिडबद्धो उत्तरी बुच्चेदे । तं जहा— सिच्छाइडी चडुगदिसंजुत्तं चेथदि । णविर उच्चागोदं णिरव-तिरिक्खगई मोचूण दुगदिसंजुत्तं चेथदि । जसकिर्ति णिरवगर्दि मोचूण तिगदिसंजुत्तं चेथदि । सासणो चोहस-पयडीओ णिरवगई मोत्ण तिगदिसंजुत्तं चेथदि । उच्चागोदं णिरव-तिरिक्खगईओ मोचूण दुगदिसंजुत्तं चेथदि । उस्सिकिर्ति पुण णिरवगई मोचूण तिगइसंजुत्तं चेथदि । सम्मामिच्छाइडी असंजदसम्माइडीण च सोलक्षपयडीओ णिरवगइ-तिक्खिगईओ मोचूण दुगइसंजुत्तं चेथदि । सम्मामिच्छाइडी असंजदसम्माइडीण च सोलक्षपयडीओ णिरवगइ-तिक्खिगईओ मोचूण दुगइसंजुत्तं चेथदि । संजदासंजदस्मुहि जाव अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जे मोग गेनूण दिदा त्ति अप्यिदसोलसपयडीओ देवगदिसंजुत्तं चेथिति । उचिरमा अगदिसंजुत्तं चेथित ।

कदिगदीया सामिणो ? एदिस्से पुच्छाए परिहारे। वुच्चदे — मिच्छादिई। चदुगदिया

सिष्यात्व गुणस्थानमें दश व अठारह, सासादनमें दश व सत्तरह, दें। गुणस्थानों में अर्थात् सिश्च और अविरतसम्बद्धिमें नौ व सेत्रह, संयतानंपतमें आठ और चौदह, प्रसत्तसंयतादिक तीनमंपर्यो पांच व सात, अनिवृत्तिकरणमें दो व तीन, सहम-सायरायमें दो, तथा उपशास्तकपाय. श्लीणकपाय एवं संयोगिकवर्ण गुणस्थानों एकमात्र, इस प्रकार एक जीवके एक समयमें जभ्य व उन्हुप्ट वन्ध्रमयय पाये जाते हैं॥ २३॥

' कीनसी गतिसे संयुक्त बन्धक है ? इस प्रश्नका चीदह जीवसमालोंसे सम्बद्ध उत्तर कहते हैं । वह इस प्रकार है— मिथ्याहिए जीव चारों गतियाँसे संयुक्त उक्त प्रकृतियाँका बन्धक है । विशेष इतना है कि उच्चगोत्रको नरकारित और तिर्यस्तिको छोक्कर शेष दो गतियाँसे संयुक्त बांधना है । यशाकीर्तिको नरकारितको छोक्कर तीन गतियाँसे संयुक्त बांधता है । सासाइन गुण्यशानमें चीदह प्रकृतियाँको नरकगरिको छोक् तीन गतियाँने संयुक्त बांधता है, उच्चगोत्रको नरक व निर्यमातिको छोढ़ शेष दो गतियाँसे संयुक्त बांधता है । किन्तु यशकीर्तिको नरकगरिको छोढ़ शेष तीन गतियाँसे संयुक्त बांधता है । सम्यग्निम्याहिए और अस्यगतस्यादाए जीव सोलह प्रकृतियाँको नरकगरित व तिर्यमानिको छोढ़ दो गतिसंयुक्त बांधत हैं । संयतासंयत्रसे लेकर अपूर्वकरण-कालके संख्यात बहुभाग जाकर स्थित जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियाँको व्यातिसंयुक्त बांधने हैं । इससे उपरक्त जीव अगतिसंयुक्त बांधत हैं ।

' उक्त प्रकृतियोंके कितने गतियाले जीव स्वामी होते हें ?' इस प्रश्नका परिहार कहते हैं — मिष्यादृष्टि चारों गतियोंके जीव स्वामी हैं । सासादनसम्यग्हर्ष्टि, सम्यग्निष्ट्या-

१ गो. क. ७९२.

1. 6. 1

सामिणो । सासणसम्माइड्डी सम्मामिच्छाइड्डी असंजदसम्माइड्डिणो वि चदुगदिया सामिणो । दुगदिसंजदासंजदा सामिणो । उवरिमा मणुसगदिया चेव । अद्धाणं सुत्तसिद्धं । पढम-अपढमचरिम-चरिमंसमयबंधवोच्छेदपुच्छाविसयपरूवणा वि सत्तसिद्धा चेव ।

किं सादिओ किमणादिओ किं धुवो किमद्भवो बंधो ति एदिस्से पुच्छाए वुच्चदे---चोहसपयडीणं बंधो मिच्छाइहिस्स सादिओ. उनसमसेडिम्डि बंधवोच्छेदं कादण हेट्रा ओदरिय बंधस्सादिं करिय पडिवण्णमिच्छताणं सादियंधोवलंभादा । अणादिगो, उवसम-सेडिमणारूढिमच्छादिद्रिजीवाणं वंधस्स आदीए अभावादो । ध्रुवो वंधो, अभवियमिच्छादिद्रीणं बंधस्स वोच्छेदाभावादो । अद्भवो, उवसम-खवगसेर्डि चडणपाओग्गमिच्छाइद्विबंधस्स ध्रवत्ता-भावादो । जसकित्ति-उच्चागाँदाणं पि एवं चेव । णवरि अणादि-धुवबंधा णत्यि, अजसिकित्ति-णीचागोदाणं पडिवक्खाणं संभवादो । सञ्बराणहाणेसु सेसेसु चौद्दसधुवपयडीओ सादि-अणादि-अद्भविमिदि तिहि वियप्पेहि बज्झेति । धुवभंगी णत्थि, तेसि भवियाणं णियमेण बंधवीच्छेद-

दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि भी चारों गतियोंके जीव स्वामी हैं। दो गतियोंके संयतासंयत जीव स्वामी हैं । उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्यगतिके ही जीव स्वामी हैं। बन्धाःचान सुत्रसे सिद्ध है। प्रथम, अप्रथम-अचरम और चरम समयमें होनेवाले बन्धन्युच्छेद-सम्बन्धा प्रश्नविषयक प्ररूपणा भी सन्नसिद्ध ही है।

अव 'क्या सादिक बन्ध होता है, क्या अनादिक बन्ध होता, क्या ध्रुष बन्ध होता है. या क्या अध्रव बन्ध होता है?' इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं— चौदह प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टिके सादिक हाता है, क्योंकि, उपरामश्रेणीमें बन्धव्युच्छेद करके पूनः नीचे उतरकर बन्धका प्रारम्भ करके मिथ्यात्वको प्राप्त इए जीवोंके सादिक बन्ध पाया जाता है। अनादिक बन्ध होता है, क्योंकि, उपशमश्रेणीपर नहीं चढे इए मिथ्यादष्टि जीवेंकि बन्धके आदिका अभाव है। भ्रव बन्ध होता है, क्योंकि, अभन्य मिथ्यादृष्टि जीवोंके बन्धका कभी ब्यच्छेद नहीं होता। अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, उपशम और क्षपक श्रेणीपर बढ़नेके योग्य मिथ्यदृष्टि जीवोंका बन्ध धुव नहीं होता । यशकीर्ति और उच्चगोत्र प्रकृतियोंका भी मिथ्याद्यप्रिके इसी प्रकार ही बन्ध होता है। विशेष इतना है कि इन दोनों प्रकृतियोंका उसके अनादि और अब बन्ध नहीं होता, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्षभूत अयदाकीर्ति और नीच गोत्रका बन्ध सम्भव है। रोप सब गुणस्थानोंमें चौदह भ्रवप्रकृतियां सादि, अनादि और अध्य इन तीन विकल्पोंसे बंधनी हैं। वहां अब भंग नहीं है, क्योंकि, उन अब्य अविके

१ प्रतिष ' पटम-अपटम-चरिम-अचरिम- ' इति पाढः ।

संभवादो । जसकित्ति-उच्चागोदाणं पुण बंधो सव्वगुणद्वाणेसु सादि-अद्भुवो चेव ।

णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुवंधिकोह-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगह-वउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुब्वि-उज्जोव-अप्पसत्यविद्दायगह दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीवागोदाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ ७ ॥

एदं पुच्छासुत्ते देमामासियं च । तेण कि मिच्छाइट्टी बंघओ कि सासणसम्माइट्टी बंघओ कि सम्मामिन्छाइट्टी बंघओ एवं गंतृण किमजोगी कि सिद्धा बंघओ, किमेदेसि कम्माणं बंधो पुद्धं वोच्छिडजिद, किछुदओ, कि दो वि समं वैचिन्छडजेति, एदाओ कि सोदएण बज्छेति कि परोदएण, कि सोदय-परोदएण, कि सांतरं बज्छेति, कि णिरंतरं बज्छेति, कि सांतर णिरंतरं बज्छेति, कि पच्चणृह बज्जेति, कि पच्चणृह विणा बज्जेति, कि गहसंजुतं बज्जेति, किमगइ-संजुत्तं बज्जेति, किदगदिया एदेसि बंधसामिणो होंति, किदगदिया ण होंति, कि वा बंधदाणं, कि चिस्तममण् बंधो वोच्छिजतेदे, कि पहमममण्, किमण्डम-अचिरासमण् बंधो वोच्छिजजिदि,

नियमसे बन्धन्युच्छेद् सम्भव है । परन्तु यशकीर्ति और उच्चगोत्र प्रकृतियेंका बन्ध सर्व गुणस्थानोमें सादि और अधुव ही हाता है ।

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लेभ, श्रीवेद, तिर्वगायु, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगातिप्रायोग्यातुपूर्वी, उद्योत, अप्रक्षस्तिबहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका कौन बन्धक है और कौन अवन्धक ? ॥ ७ ॥

यह एुच्छस्त्र भी दशामशंक है। अनवव क्या मिध्याद्यार्थ नथक है, क्या सासा-इनसम्याद्यार्थ वस्थक है, क्या सम्यामाध्याद्य वस्थक है, इस प्रकार जाकर क्या अयोगी बन्धक है, क्या सिड बन्धक हैं। क्या इन कभीका बन्ध पूर्वेम ब्युच्छित्र होता है, क्या उद्दर पूर्वेम ब्युच्छित्र होता है, क्या दोनों साथ ही ब्युच्छित्र होते हैं। ये प्रकृतियां क्या स्मेदयसे वंधनी हैं, क्या परोदयसे वंधनी हैं, क्या स्वोदय-पान्ट्यसे बंधनी हैं। क्या सानतर वंधनी हैं, क्या विराम्त वंधनी हैं, क्या सानतर-निरन्तर वंधनी हैं। क्या प्रत्यसेंसे वंधनी हैं, क्या विना प्रत्योंके वंधनी हैं। क्या गतिसंयुक्त वंधनी हैं, क्या अगतिसंयुक्त वंधनी हैं। क्या क्या अपनिसंयुक्त वंधनी हैं क्या सान्तर होते हैं व किन गतियाँवाले नहीं होते। बन्धाध्यान कितना है। क्या वस्य समयमें बन्ध व्युच्छित्र होता है, क्या अपन्यस अवस्य समयमें बन्ध व्युच्छित्र होता है, क्या अपन्यस समयमें बन्ध व्युच्छित्र होता है, क्या अपन्यस अवस्य समयमें बन्ध व्युच्छित्र होता है, क्या अपन्यस समयमें बन्ध व्युच्छित्र होता है, क्या अपन्यस अवस्य समयमें बन्ध व्युच्छित्र होता है, किमेदार्सि सादिओ षंथो, किमणादिओ, किं धुवो, किमदुवो षंथो त्ति एदाओ पुच्छाओ एत्य कादच्वाओ । एदार्सि पुच्छाणमुत्तरपरुवणइमुत्तरसुत्तं भणदि—

## मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ८॥

एदं देसामासियसुतं, सामित्तद्वाणपरूवणदोरण पुच्छासुतुहिहसञ्वरथपरूवणादो । सामित्तमद्वाणं च सुनादो चेव णव्यदि ति ण तेसिमत्यो चुच्चदे । किमेदासिं षंघो पुच्चं वोच्छिज्जदे, किसुदजो पुच्चं वोच्छिज्जदे, एदस्सत्यो चुच्चदे — थीणगिद्धितयस्स पुच्चं षंघो वोच्छिणणो, पच्छा उदयस्स वोच्छेदो, सासणसम्मादिहिचरिमसमए बंघे फिट्टे संते पच्छा उवरि गंतूण पमत्तसंजदिम उदयवोच्छेदोवरुंभादो । अर्णताणुवंधिचउक्कस्स बंधोदया समं फिट्टिति, सासणसम्माइहिचरिमसमए एदेसिं बंधोदयाणं जुगवं वोच्छेददंसणादे । इस्थिवेदस्स पुच्चं वंधो पच्छा उद्यो वोच्छिणणो, सामणिम्म वंधे वोच्छिणणे पच्छा उवरि गंतूण अणि-यहिम्ह उदयवोच्छेदादो । एवं तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइ-पाओग्गाणुपुव्व-उज्जोव-

क्या इन प्रकृतियोंका सादिक बन्ध है, क्या अनादिक बन्ध है, क्या ध्रुव बन्ध है, या क्या अध्रुव बन्ध है, इस प्रकार ये प्रस्त यहां करना चाहिये। इन प्रस्तोंका उत्तर कहनेके ळिये अगला सुत्र कहते हैं—

उपर्युक्त प्रकृतियोंके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव बन्धक हैं। ये वन्धक हैं, शेष जीव अवन्धक हैं॥ ८॥

यह देशामर्शक सुत्र है, क्योंकि, बन्धके स्वामित्व और अध्वानकी प्रक्षणा द्वारा यह पृच्छासूत्रमें उद्दिष्ट सब अधोंका निरूपण करता है। बन्धस्वामित्व और अध्वान चूंकि सुत्रसे ही जाना जाता है अतः इन दोनोंका अर्थ यहां नहीं कहा जाता। 'क्या इनका क्रम्प पहिले व्युच्छिक होता है ता उदय पहिले व्युच्छिक होता है ?' इसका अर्थ कहते हैं — स्त्यानगृद्धि आदि तीन प्रकृतियांका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिक होता है, तत्पक्षान् उदयका युच्छे होता है, क्योंकि सासादनसम्प्रवृष्टिके चरम समयमें बन्धके नष्ट होनेपर पक्षान् ऊपर जाकर प्रमत्तसंयतमें इनके उदयका व्युच्छेद रावा जाता है। अनन्तानुबन्धिचनु प्रविक्ष क्या समयमें इनके वह सोता है वास होनेपर पक्षान् उपयक्ता बन्ध और उदय दोनों साथ नष्ट होते हैं, क्योंकि, सासादनसम्प्रवृष्टिके चरम समयमें इनके बन्ध और उदयका एक साथ व्युच्छेद देखा जाता है। श्लीवेदका पूर्वमें बन्ध पत्रात्र उद्य व्युच्छिक होता है, क्योंकि, सासादनगुष्टानमें बच्छेछेद होता है। इसी प्रकार विवेदगानु, तिर्येग्गाति, तिर्येग्गातिमायोग्यानुवर्षी, उद्योत और नीचगान प्रकृति-

णीचागोदाणि, सासणिम बंधवोच्छेदे जादे पच्छा उवर्ति गंतूण संजदासंजदिम्म उदय-वोच्छेदादो, तिरिक्खाणुपुःचीए असंजदसम्माइिंडिंग्ड उदयवोच्छेदुवरुंभादों । एवं मिड्सम-चदुसंद्राणाणि, सासणिम्म बंधे थक्के संते उविर गंतूण सजोगिग्डि उदयवोच्छेदादो । एवं चेव मिड्समचदुसंघडणाणि, सासणिम्म बंधे थक्के संते उविर अपमत-उवसंतकसाएसु कमेण दोण्णं देण्णसूद्यक्चयदंसणादो । एवं अप्यस्थविद्यावगदीए, सासणिम्म बंधे थक्के संते उविर सजोगिम्ह उदयवोच्छेदादो । एवं दुमग-अणादेज्जाणं बत्तव्यं, सासणिम्म बंधे थक्के उविर असंजदसम्मादिङ्गिन्ह उदयवोच्छेदो । एवं दुमसरस्य वि वत्तव्यं, सासणिम्म बंधे थक्के सजोगिकेविंगिह उदयवोच्छेदादो ।

किं सोदएण किं सोदएण किंद्रभएण बज्बंति ति पुच्छाए उत्तरो बुज्वंदे । तं जहा-श्रीणगिद्धित्तियमित्थिवेदं तिरिक्खाउभं तिरिक्खगइ चदुमंठाणाणि चदुमंघडणाणि तिरिक्ख-गदिपाओग्गाणुपुट्वि उज्जोवं अपसत्थिवद्यायगिदमणंताणुवंधिचदुक्कं दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि च मिच्छादिट्टि-सामणसम्माइट्टिणो सोदएण वि परोदएण वि वंधित, विरोहा-

योंका पूर्वमें वन्धव्युच्छिक होता है, नन्यक्षाल् उद्यका व्युच्छेद होता है, क्योंकि सासावनगुणस्थानमें बन्धका व्युच्छेद हो जा जांगर पक्षात् ऊपर जाकर संस्थास्थन गुणस्थानमें
उदयका व्युच्छेद होना है, नथा निर्यमानिप्रायोग्यायुच्चिक उदयका व्युच्छेद असंयतसम्यन्दृष्टि गुणस्थानमें पाया जाता है। इसी प्रकार मध्यम चार संस्थानोंका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिक होता है, तत्पक्षाल् उद्यका व्युच्छेद होता है, क्योंकि सासादन गुणस्थानमें बन्ध के कक जानेपर ऊपर जाकर सयोगांकवणी गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद होता है। इसी प्रकार ही मध्यम चार संहनन हैं, क्योंकि, सासादनगुणस्थानमें इनक बन्धके कक जानेपर ऊपर अप्रमत्तसंथन और उपशानक्षणय गुणस्थानोंमें क्रममें दो दो संहननोंका उदयक्षय देखा जाना है। इसी प्रकार अप्रशस्तविद्यानिका भी कथन करना चाहिय, क्योंकि, सासादनगुणस्थानमें बन्धके कक जानेपर ऊपर सयोगांकवलोंमें उदयका व्युच्छेद होता है। इसी प्रकार उपर असंयनसम्यन्द्रायेंने उदयका व्युच्छेद होता है। इसी प्रकार अप्रयानस्थानमें वस्यका भी कहना चाहिय, क्योंकि, सासादनमें बन्धके रुक जानेपर स्थानिका स्थानिक स्थानिकार अप्रवन्धिकार अप्यक्ति स्थानिकार अप्रवन्धकार अप्रवन्ध कर जानेपर स्थानिकार स्थानकार अप्रवन्ध का अप्रवन्ध कर जानेपर अप्रवन्ध स्थानिक स्थानिकार स्थानकार अप्रवन्ध कर जानेपर अप्रयानकार अप्रवन्ध हम्बानिकार स्थानिकार स्थानकार अप्रवन्ध कर जानेपर स्थानिकार स्थानकार व्युच्छेद होता है। इसी प्रकार अप्रवन्ध व्युच्छेद होता है। इसी प्रकार व्युच्छेद होता है।

' उपर्युक्त प्रकृतियां क्या स्वोद्यसे क्या परोद्यसे या क्या स्व परोद्य उभयरूपसे वैधती हैं? इस प्रदृतका उत्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है—स्त्यानगृद्धित्रय, स्त्रीवद, तिर्य-गायु, तिर्यम्मति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यम्मतिप्रायाग्यागुपूर्वी, उद्यात, अप्रशस्त-विहायागीत, अनन्तानुवन्धिचतुष्क, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंको मिष्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि स्वोद्यसे भी और परोद्यसे भी बांघते हैं, क्योंकि, भावादो ।

किं सांतरं किं णिरंतरं किं सांतर णिरंतरं बज्झंते ति एदस्सरथो बुच्चेद — थीण-गिद्धितियमणंताणुवंधिचउनकं च णिरंतरं बज्झंदं, धुवबंधितादो। इत्थिवेदो मिच्छाइडि-सासण-सम्मादिद्वीद्दि सांतरं बज्झंद, बंधगद्धाए खीणाए णियमेण पडिवक्खपयडीणं बंधसंभवादो। तिरिक्खाउअं मिच्छाइडि-सासणसम्मादिद्वीदि णिरंतरं यज्झंद, अद्धाक्खएण बंधस्स यक्कणा-भावादो। तिरिक्खगंड-तिरिक्खगंडपाओग्गाणुप्रच्योओ सांतर णिरंतरं बज्झंति।

होदु सांतरवंधो, पडिवक्खपयडीणं बंधुवर्लभादो; ण णिरंतरवंधो, तस्स कारणाणु-वर्लभादो ति बुत्ते बुज्वदे — ण एस दोसो, तेउक्काइय-वाउक्काइयमिच्छाइडीणं सत्तमपुढवि-णरइयमिच्छाइडीणं च भवपडिबद्धसंकिरेसेण णिरंतरवंधोवर्लभादो । सासणसम्माइडिणो दोण्णं पयडीणमेदासि कर्ष णिरंतरवंधया ? ण, सत्तमपुढविसासणाणं तिरिक्खगइं मोत्तृणण्णगईणं बंधा-भावादो ?

#### इसमें कोई विरोध नहीं है।

' उक्त प्रकृतियां क्या सान्तर, क्या निरन्तर, या क्या सान्तर-निरन्तर बंधती हैं?' इसका अर्थ कहते हैं — स्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुविध्यतुष्क निरन्तर बंधती हैं, क्योंकि, ये धुववरधी प्रकृतियां हैं। क्षीवेदको मिथ्यादिष्ट और सासादतसम्यग्दिष्ट सान्तर बांधते हैं, क्योंकि, बन्धककालके श्लीण होनेपर नियमसे प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है। तियंगायुको सिण्यादिष्ट और सासादनसम्यग्दिष्ट निरन्तर बांधते हैं, क्योंकि, कालके अथस वन्धके रुकनेका अभाव है। निर्यगति और तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीको सान्तर-निरन्तर बांधते हैं।

शंका— प्रतिपक्षभून प्रकृतियोंके बन्धकी उपलिध होनेसे सान्तर बन्ध भले ही हो, किन्तु निरन्तर बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उसके कारणोंका अभाव है ?

समाधान—इस शंकाका उत्तर कहते हैं कि यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, तेजकार्षिक और वायुकायिक मिथ्यादृष्टियों तथा सप्तम पृथिवीके नारकी मिथ्यादृष्टियोंके भवेस सम्बद्ध संक्केशके कारण उक्त दोनों प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

शंका-सासादनसम्यन्दृष्टि इन दोनों प्रकृतियोंके निरन्तर बन्धक कैसे हैं ?

समाधान—यह रांका ठीक नहीं, क्योंकि, सप्तम पृथिवीके सासादनसम्यग्द्दृष्टियोंके तिर्यग्गातिको छोड्कर अन्य गतियोंका बन्ध ही नहीं होता ।

१ अ-आप्रत्योः ' तिरिय- ' इति पाठः ।

२ अ-आप्रत्योः 'बधय- 'काप्रतो 'बधिय- 'इति पाठः ।

चदुसंठाण-चदुसंघडण-उज्जेवन अप्पसत्यविहायगदि-दूभग-दुस्सर-अणादेज्जाणिसित्य-वेदभंगो, सांतर्र्षचितं पिंड भेदाभावादो । शीचागोदस्स तिरिक्खगदिभंगो, तेउ-वाउक्काइएसु सत्तमपुद्विणादृष्यु च शीचागोदस्स शिरंतरं बंधुबरुंभादो ।

कि पच्चएहि वर्ज्यति कि तिह विणा, एदस्तस्थे। वुज्यदे — मिच्छादिही मिच्छत्ताः संजम-कसाय-जोगसण्णिदचदुहि मूट्यप्चएहि पणवण्णुत्तप्यच्यएहि दस-अहारसएगसमय-संभिवजहण्णुक्कत्सपञ्चएहि य एदाओ पयहीओ वंचिद । सासणसम्माहृद्दी मिच्छतं मीत्ण् तीहि मूट्यप्चएहि पंचासुत्तपञ्चएहि एगममयसंभिवददस-सत्तारसज्ञहण्णुक्कस्सपञ्चएहि य एदाओ पयहीओ वंधिद । जवि तिनिक्वाउअस्म वेउन्वियमिस्स-कम्मह्यपञ्चएहि विणा तेवण्ण ओराहियमिस्संण च विणा मतेताह पञ्चया मिच्छाहृहि-सामणार्णे होति ।

गइसंबुत्तपुच्छाग् अत्यो बुच्चेद् । तं जहा — थीणगिद्धितिय-अणेताणुर्वधिचउनकं च भिच्छादृही चउगइसंबुत्तं, मासणे। णिरयगईग् विणा तिगइसंबुत्तं वंघइ । इस्थियेदं भिच्छा-इद्वी सामणे। च णिरयगईग् विणा तिगइसंबुत्तं वंघइ । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ तिरिक्ख

चार संस्थान, चार संहतन, उदोन, अप्रशस्तविहायोगानि, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय प्रकृतियां स्रोवदक समान हैं, क्योंकि, सान्तरवन्धित्वके प्राति इन प्रकृतियोंमें स्रोवेदसे कोई भेद नहीं है। नीचगोत्र तिर्यन्गतिके समान है, क्योंकि, तजकायिक और बायुकायिक तथा सनम पृथिवीके नारकियोंमें नीचगोत्रका निरन्तर बन्ध पाया जाना है।

अव ' सुत्रोक्त प्रकृतियां क्या प्रत्ययांसे वंधती हैं या क्या उनके विना ?' इसका अथं कहते हैं— मिध्यादिए जीव मिध्यात्व. असंवम, कराय और येता संख्रावाले चार मूल प्रत्ययांसे, एचवन उत्तर प्रत्ययांसे, तथा एक समयमें सम्भव होनवाले दरा और अग्रारह ज्ञच्य व उत्तरुष्ट प्रत्ययांसे, दर्भ एक समयमें सम्भव दर्श होत्यां होते हैं। सासादनसम्प्रयदार्श मिध्याव्यों छोड़कर श्रंप तीन मूल प्रत्ययांसे, पचास उत्तर प्रत्ययांसे, तथा एक समयमें सम्भव दर्श और सत्तर ज्ञच्य व उत्तरुष्ट प्रत्ययांसे, मक्ष्रव व श्रंप विकास प्रत्याहि के तिर्पत्र प्रयाद कि तिर्पत्र सावत्र व प्रत्याहि होते हिंग प्रत्य विकायक स्वाप्त व अग्रियां का प्रत्य होते हैं। स्वाप्त का अग्रियां का प्रत्य होते हैं। स्वाप्त का प्रत्य होते हैं।

गतिसंयुक्त प्रस्तका उत्तर कहते हैं । वह इस प्रकार है—स्त्यानगृद्धि आदि तीन तथा अनन्तानुवन्धिचनुष्कका मिथ्यार्दाष्ट जीव चारों गतियोंसे संयुक्त और सासादन-सम्यग्दिष्ट नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त बांधता है। स्रोविदको मिथ्यादिष्ट और सासादनसम्यग्दिष्ट नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त बांधता है। तिर्यमाय, तिर्यमाति,

१ अप्रती 'पश्चयामिदि सासणाण ' इति पाठः ।

गद्दपाओग्गाणुपुण्वि-उज्जोवे भिच्छाइद्वी सासणो च तिरिक्खगद्दसंजुतं बंधंति । चउसंठाण-चउसंप्रहणाणि मिच्छाइद्वी सासणसम्माइद्वी तिरिक्ख-गणुसगद्दसंजुतं बंधंति । अप्पसत्य-विद्वायगद्द-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि मिच्छाइद्वी देवगईए विणा तिगद्दसंजुत्तं, सासणो देव-णिरयगर्द्वद्वि विणा दुगदिसंजुत्तं बंधदि ।

कदि गदिया सामिणा ति बुत्ते थीणगिद्धितय-अर्णताणुवंभिचउक्कादिपयडीणं षंघस्स चउम्गइमिच्छाइडि-सासणसम्पादिडिणो सामी । बंधदाणं सासणचरिमसमए बंधवोच्छेदो च सुत्ताणिहिड्डो ति ण पुणा बुच्चेद ।

किसेदार्सि पयडीणं सादिओ बंघओ ति पुच्छासंबद्धो अत्था तुच्चेद । तं जहा — थीणगिद्धितिय-अर्णताणुवंधिचउनकाणं वंधो मिच्छाइद्दिग्दि सादिओ अणादिओ धुवो अद्धवो च । सासणिम्म अणाद्दध्वेण विणा दुवियप्यो । सेसाणं पयडीणं वंधो भिच्छाइद्दि-सासणससु सादिगो अद्धवो च ।

## णिद्दा-पयलाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ९ ॥

एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं, तेणेत्य पुव्चिल्ठपुच्छाओ सव्वाओ पुच्छिदच्वाओ ।

तिर्यग्गतिप्रयोग्यातुपूर्वी और उद्योतको प्रिष्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यग्गतिसे संयुक्त बांधते हैं। चार संस्थान और चार सहननोंको मिण्यादृष्टि और सासादन-सम्यग्दृष्टि तिर्यगति व मुज्यातिसे संयुक्त बांधते हैं। अप्रदास्तवहायोगाति, दुर्भग, दुस्बर, अमादेय और नीचगोत्रको मिण्यादृष्टि देवगतिके विना तीन गतियाँसे संयुक्त, और सासा-दनसम्यग्दृष्टि देव व नरक गतिके विना दो गतियाँसे संयुक्त बांधता है।

कितने गितवाले जीव स्वामी होते हैं, ऐसा कहनेपर उत्तर कहते हैं—स्यान-गृद्धित्रय और अनन्तानुविध्यनुष्क आदि महातियोंके बन्धके चारों गितयोंवाले मिध्या-दृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। बन्धाचान और सासादनके चरम समयमें होने-बाला बन्धयुच्छेद सुन्नसे निर्दिष्ट है, अतः उसे फिरसे नहीं कहते।

'क्या इन प्रकृतियोंका सादिक बन्ध है ? ' इस प्रस्तसे सम्बद्ध अर्थको कहते हैं। वह इस प्रकार है— स्थानगुद्धिषय और अनन्तातुबन्धिवातृष्कका बन्ध मिध्याहाँह गुण-स्थानमें सादिक, अनादिक, धुव और धधुव कर होता है। सासादन गुणस्थानमें अनादि और धुवके बिना दो प्रकारका होता है। रोप प्रकृतियोंका बन्ध मिध्याहाँह और सासादन दोनों गुणस्थानोंमे सादिक व अधुव होता है।

निद्रा और प्रचला प्रकृतियोंका कौन बन्धक है और कौन अवन्धक ? ॥ ९ ॥ यह पृष्टकासूत्र देशामर्शक है, अतयब यहां सब पूर्वोक्त प्रकृत पृष्टना चाहिये। पुच्छिदसिस्सस्स संदेहनिणासण हमुत्तरसुत्तं भणदि -

मिन्छाइद्विपहुडि जाव अपुन्वकरणपविद्वसुद्धिसंजदेसु उवसमा स्ववा वंधा । अपुन्वकरणद्वाए संसेन्जदिमं भागं गंतृण वंधो बोन्छिज्जदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १० ॥

एदं पि देसामासियसुत्तं, वंधदाणं वंधसामि-असामिणो च अपुव्वकरणद्धाए अपदम-अन्तिमसमए वंधवोच्छेदं च भणिद्ण संसत्धे सूचिय अवडाणादो । अधुव्वकरणद्धाए पदम-सत्तमभागे णिद्दा पयटाणं बंधो थक्कदि ति एत्थ वत्तन्वं । कथमेदं णव्यदे ? परमगुरूवएसादो ।

क्रिमेदेसिं कम्माणं बंधे। पुत्रं पच्छा समयुद्दश्ण वेल्छिज्जदि ति पुच्छाए णिच्छओ क्रीरदे । एदेसिं वंधो पुत्र्वं विणस्सदि', पच्छा उदयस्स वोच्छेदो; अपुत्रवकरणद्वाए पढमसत्तम-भागे बंधे शक्के संते उविरे गंतृण खीणकसायस्स दुचरिमसमयस्टि उदयवेल्छेदादो ।

किं सोदएण परोदएण सोदय-परोदएण बज्झंति ति पुच्छाए बुच्चेद- एदाओं दो वि पयडीओं सोदय-परोदएण बज्झंति, णाणांतरायपंचकस्पेव एदार्सि धुवोदयत्ताभावादो । किं

शंकायुक्त शिष्यके सन्देहको हुर करनेके लिये उत्तर सूत्र कहेन हैं—

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट्युद्धिसंयतोंमें उपशमक और क्षपक तक बन्धक हैं। अपूर्वकरणकालके संस्थातवें भाग जाकर बन्धव्युख्छेद होता है। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं॥ १०॥

यह भी देशामदीक सुत्र है, क्योंकि वह वन्धाध्वान, वन्धस्वामी अस्वा मी तथा भपूर्वकरणकालके अमयम-अबरम समयमें होलवाले वन्ध्यपुर-छेदको कहकर होण अर्थोंको सुचित कर अवस्थित है। अयुर्वकरणकालके प्रथम मनम भागमें निद्रा और प्रचला महतियोंका वन्ध रुक जाना है, ऐसा यहां कहना चाहिय।

शंका-यह कैसे जाना जाना है ?

समाधान--यह परम गुरुके उपदेशस जाना जाता है।

' क्या इन दोनों कमाँका बन्ध उदयसे पूर्व, प्रधान अथवा साथमें ज्युन्छिन्न होता है ? 'इस प्रदनका निर्णय करने हें—इनका बन्ध पूर्वमें नष्ट होता है, नत्पश्चान उदयका स्युच्छेद होता है, क्योंकि, अपूर्वकरणकालके प्रथम सप्तम भागमें बन्धके रुक जानेपर ऊपर जाकर शीणकथाय गुणस्थानके द्विचरम समयमें उदयका ब्युच्छेद होता है।

'दोनों कर्म मठातियां क्या स्वोदय, क्या परोदय या क्या स्वोदय परोदयसे कंक्सी हूँ ?' इस प्रक्तका उत्तर कहते हैं- ये दोनों ही प्रकृतियां स्वोदय-परोदयसे कंक्सी हैं, क्योंकि, पांच कानावरण और पांच अन्तरायके समान इन दोनों प्रकृतियोंके भूकोदयका अभाव है ।

१ प्रतिपु 'पुष्त्र व णस्सदि ' इति पाठ. ।

1.60

सांतरं णिरंतरं सांतर-णिरंतरं बज्झंति ? एदाओ णिरंतरं बज्झंति, सत्तेतालध्वपयडीस पादादो । कि पच्चएहि बंधदि ति पच्छाए तुच्चदे- मिच्छाइडी चदुहि मूलपंबएहि पणवण्णाणा-समयत्तरपञ्चण्डि दस-अद्रारसण्यसमयज्ञहण्यक्रस्सपञ्चण्डि, सासणे। मिच्छतेण विणा तिहि मुलपचएहि पंचासत्तरपचएहि दस सत्तारसरगसमयजहण्णुक्करसपचरहि, सम्मामिच्छाइट्टी तिहि मृलप्रबाहि तेदालत्तरप्रबाहि एगसमयणव-सोलसजहण्युक्कस्सप्रवाहि, असंजदसम्माइही तिहि मूलपचरहि छादालत्तरपञ्चरहि रगसमयणव-सोलसजहण्युक्कस्सपचरहि, संजदासंजदी मिस्सा-संजमण सहिदकसाय जागदीमूलपञ्चएहि सत्ततीसत्तरपञ्चएहि एगसमझ्यअइ-चोद्दसजहण्ण-कस्सपचएहि, पमतसंजदो दोहिं सुलपचएहि चदुवीसुत्तरपचएहि एगसमयपंच-सत्तजहण्युकस्स-पश्चएहि, अप्पमत्तसंजदो अपुव्यकरणो च दोहि मूलपञ्चएहि बावीसत्तरपञ्चएहि एगसमयपंच-सत्तजहण्णकस्सप्बर्धह बंधति ।

शंका--- उक्त दोनों प्रकृतियां क्या सान्तर, निरन्तर या सान्तर-निरन्तर बंधती है?

समाधान---ये दोनों प्रकृतियां निरन्तर बंधती हैं. क्योंकि, ये सैतालीस ध्रव मक्रतियोंके अन्तर्गत हैं।

'ये प्रकृतियां किन किन प्रस्थांसे बंधनों हैं ?' इस प्रहनका उत्तर कहते हैं - बिथ्बी हाष्ट्र जीव चार मूळ प्रत्ययोंसे, पचवन नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा दश और अठारह एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे निद्रा एवं प्रचला प्रकृतियोंको बांधते हैं। सासादनसम्यग्राष्ट्रि मिथ्यात्वके विना तीन मल प्रत्ययोंसे. पचास उत्तर प्रत्ययोंसे. तथा दश और सत्तरह एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंकी बांधते हैं। सम्यभिध्यादृष्टि तीन मल प्रत्ययोंसे, तेतालीस उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा एक समय सम्बन्धी नी व सोलह जधन्य व उत्कृष प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधते हैं। असंयतसम्बन्धारे तीन मूल प्रत्ययोंसे, स्थालीस उत्तर प्रययोंसे, तथा एक समय सम्बन्धी नी और सोसह जधन्य व उत्कृष प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंके। बांधते हैं । संयत्तासंयत प्रिश्ने असंयग्न ईवंबगा-संयम) के साथ कवाय एवं योग रूप दो मूल अत्ययोंसे. सेंतीस उत्तर प्रत्ययोंसे. तथा एक समय सम्बन्धी आठ व चौवह जधन्य और उत्क्रष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधते हैं। प्रमत्तसंयत हो मूल प्रत्ययोंसे, चौबीस उत्तर प्रत्ययोंसे, नथा एक समय सम्बन्धी पांच और सात अधन्य व उत्क्रष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधेते हैं। अश्रमसंस्थत और अपर्यकरणगणस्थानवर्ती जीव हो मल प्रस्तयोंसे, बाईस उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा एक समय सम्बन्धी पांच और सात जग्रन्य व उत्कर प्रत्यवांसे उक्त प्रकृतियांको बांधते हैं।

१ प्रतिप 'पमचसंजदो हि ' इति पाठः ।

गइसंजुत्तपंपपुच्छाए यत्यो — मिच्छाइडी चउगइसंजुतं, सासणी तिगइसंजुतं, सम्माभिच्छाइडी असंजदसम्माइडी देव-मणुस्सगइसंजुतं, उवित्मा देवगइसंजुतं णिहा-पयराजो हो वि कंपंति । कदिगदिया सामी, एदिस्से पुच्छाए बुचदे – भिच्छाइडी सासणसम्माइडी सम्माभिच्छाइडी असंजदसम्माइडी चउगइया, दुगदिसंजदा, उवित्मा मणुस्सगईया सामी । अद्धाणं सुगमं । वोच्छिणणग्देसो वि सुगमा । कि सादिजो ति पुच्छाए बुच्ये — भिच्छाइडिन्डि णिहा-पयराणं कंपो सादिजो जणादिजो धुवो अद्भुवो ति चदुवियप्पो । सासणादिगुणहाणेसु तिवियप्पो, धुवताभावादो । सेसं सुगमं ।

## सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ११ ॥

कंपो कंपयो ति चेत्रव्यो । एटं पुच्छासुत्तं देसामासियं, सामिपुःछं णिहिसिद्णं सेस-पुच्छाविसयणिहेसाकरणादो । नेणेरथ सव्यपुच्छाओ णिहिसिदव्याओ । पुन्छिदसिस्ससंसयपुःसणह-सत्तरसुत्तं भणदि—

गतिसंयुक्त बन्धसम्बन्धी प्रक्ष्मका अर्थ कहते हैं — मिष्यादिष्ट जीव चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्बन्धि तीन गतियोंसे संयुक्त, सम्यग्निभ्यादिष्ट और असंयत-सम्बन्धि देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगतिसे मंयुक्त निद्रा व मचला दोनों प्रकृतियोंको बांधते हैं।

'कितने गतियोंबाले जीव उक्त दोनों प्रकृतियोंके स्वामी हैं ?' इस प्रकृतक उत्तर कहते हें— मिथ्यार्शि, सासादनसम्पर्गर्शि, सम्याग्मध्यार्शि और असंयतसम्पर्गर्शि चारों गतियोंबाले; हो गतियोंबाले संयतासंयन, तथा उपरिम्न जीव मुच्यमतियाले स्वामी होते हैं। बन्धाध्यान सुगम है। चरम समयार्थक्य बन्ध- क्ष्युच्छित्रपार्थे सा सुगम है। उत्तर समयार्थक्य बन्ध- क्ष्युच्छित्रपार्थे सा सुगम है। उत्तर समयार्थक्य बन्ध- क्ष्याच्यानमें निद्रा और मचला मक्कियोंका बन्ध सार्थिक, अनार्थिक, धूव और अधुव इस प्रकृत्योंका सन्ध सार्थिक, अनार्थिक, धूव और अधुव इस प्रकृत्योंका निर्मा क्ष्य सार्थिक, अनार्थिक, धूव और अधुव इस प्रकृत्यान निर्मा की सासार्वनार्थि गुणस्थानोंमें धुव बन्धक न होनेसे रोच तीन प्रकृत्यान बन्ध होता है। सासार्वनार्थि गुणस्थानोंमें

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ११ ॥

'बन्ध' राष्ट्रसे बन्धकरूप अर्थ प्रहुण करना चाहिये। यह पृष्टास्त्र देशामर्शक है, क्योंकि, वह स्वामिविषयक पृष्टाका निर्देश करके शेष पृष्टाक्षेत्रयक निर्देश नहीं करता। इसलिये यहां सब पृष्टाओंका निर्देश करना चाहिये। शंकायुक शिष्यके संशयको दूर करनेके लिये उत्तर सुत्र कहते हैं— मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव सजोगिकेविल ति बंधा । सङ्गोगि-केविलअद्वाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १२ ॥

एदं पि मुत्तं देलामासियं, सामित्तमदाणं बंधिवणासङ्गणं च भणिद्णण्णेकिसत्थाणमणिदेसादो । तोणदर्गर्सि परूवणा कीरदे । तं जहा — एदस्स बंधो पुञ्चमुदक्षो पच्छा
बोच्छिज्जदि, सजोगिचरमसमयं बंधे वोच्छिज्णे संते पच्छा अजोगिचरमसमय उदयवोच्छेदादो ।
सादावेदणीयं मिच्छाइडिय्यहुि जाव सजोगिकेवि ति सोद्यण परोद्यण वि बज्छदि,
सादासादोदयाणं परावत्तिदंसणादो, स-परोद्यहि बंधिवरोहाभावादो च । मिच्छाइडिय्यहुिष्ठि जाव पमत्तो ति सांतरो बंधो, तत्थ पडिवक्सवपयडीए बंधसमवादो । उविर णिरतरो,
पडिवक्षवपयडीए बंधाभावादो । जिन्ह जिन्ह गुणहाणे जित्तया जतिया स्ट्यम्बया णाणासमयउत्तरपच्चया एगतमयजहण्णुक्कस्सपञ्चया च जुत्ता ताणि गुणहाणाणि तेतिपृद्धि
प्रबार्षिद सादावेदणीयं वंधीते ।

मिध्यादृष्टिसं लेकर सयोगिकेवली तक साताबेदनीयके बन्धक हैं। सयोगिकेवलिकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष जीव अबन्धक हैं॥ १२॥

यह भी सूत्र देशामर्शक है, क्योंकि, वह स्वामित्व, बन्धाध्वान और बन्धिबनाश-स्थानको कहकर अन्य अर्थोका निर्देश नहीं करता। इस कारण अन्य अर्थोकी प्रक्षपणा करते हैं। वह इस प्रकार है— सातावेदनीयका बन्ध पूर्वमें भीर उदय पश्चार खुष्टिक होता है, क्योंकि, सयोगकेवलीके अन्तिम समयमें बन्धके व्युच्छित्र होता है। सातावेदनीय मिष्यावृष्टिसे लेकर सर्यागिकेवली तक स्वोदयसे और परोदयसे मी बंधता है, क्योंकि, यहां कार्ता और असाताके उदयमें परिवर्तन देखा जाता है, तथा स्व-परोदयसे बन्ध होनेमें कोई विरोध भी नहीं है। मिष्यावृष्टिसे लेकर प्रमत्त गुणस्थान तक सातावेदनीयका बन्ध सान्तर है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृति (असाता) का बन्ध सम्मव है। प्रमत्त गुणस्थानसे उपर निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है। जिस जिस गुणस्थानमें जितने जितने मूल प्रत्यय, नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय और एक समय सम्बन्धी जाव्य व उत्कृष्ट प्रत्यय कहे गये हैं, वे गुणस्थान उतने प्रत्ययंसे सातावेदनीयको बांधते हैं। मिस्छाइडी णिरवगईए बिणा तिमइसंजुर्त । अप्पसत्थाए तिस्विस्वगईए सह कपं सादकंषो ? ण, णिरवगई व अबंतियअप्पसत्थनाभावादो । एवं सासणी वि । सम्मामिस्छाइडी असंजदसम्माइडी दुगइसंजुर्त वंधीत णिरय-तिरिक्खगईए विणा । उनिरेमा देवगइसंजुर्त्त । अपुस्वकरणस्स चिरिमसत्तमभागपद्धि उनिर अगिदिसंजुर्त वंधीत । मिस्छाइडि-सासणसम्माइडि-सामामिस्छाइडि-असंजदममाइडिणो चदुगिदया, दुगिदसंजदासंजदा सामिणो, सेसा मणुस-गदीए चेब । बंधदाणं बंधवोच्छेदहाणं च सुगमं सुनुनादो । सत्वेसु गुणहाणेसु सादा-चेदवीयस्स थंथो सादि-अद्यो, सादासाटाणं परावत्तणसस्त्वेण बंधादो ।

## असादावेदणीय-अरदि-सोग-अधिर-असुह-अजसिकतिणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १३ ॥

एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं, तेणेत्य सव्वपुच्छाओ कायव्वाओ । अधवा, आसंकिय-

मिथ्यादृष्टि जीव नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त सातावेदनीयको बांधने हैं।

रांका -- अप्रशस्त तिर्यग्गतिके साथ कैसे सातावदनीयका बन्ध होना सन्भव है ?

्हीं प्रकार सासादनसम्यादृष्टि भी तीन गतियाँसे संयुक्त सातावदनीयको बांधते हैं। सम्यांमध्यादृष्टि और असंयानसम्यादृष्टि नरक और निर्यागतिक विना दो गितियाँसे संयुक्त बांधने हैं। अपूर्वकरणके अलिम संयुक्त बांधने हैं। अपूर्वकरणके अलिम सप्तम भागसे लेकर उपरक्षे जांव अगतिसंयुक्त बांधने हैं। मिष्यादृष्टि, सासा-वनसम्यादृष्टि, सामा-वनसम्यादृष्टि, सम्यामध्यादृष्टि, परं असंयातसम्यादृष्टि चारों गतियाँचाल तथा दो गतियाँ-वाल संयुक्त संयुक्त सम्याद्वान और अस्याद्वान और अस्यादाको संयुक्त स्थान स्थान हैं। दोष जीव मनुष्यानिक ही स्थानी हैं। बच्याध्यान और अस्याताका परिवर्तित बन्ध होनेसे सातावेदनीयका बन्ध सादि और अभूव है।

असातांवदनीय, अरित, श्रोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति नामकर्मका कौन षन्थक और कौन अवन्यक है ? ॥ १३॥

यह वृष्छासूत्र देशामर्शक है, इसलिये यहां सब प्रश्लोंको करना चाहिये । अथवा

१ अ-स्थाससेः 'जपसत्यामावादो', जात्रती 'जपसत्यामावण', मत्रती 'जपसत्यासावादो' इति पुदः |

सुत्तमेदिमिदि दुइव्यं । तिष्णिण्णयजणणडुमुत्तरसुत्तं भणदि -

### मिच्छादिट्टिप्यहुडि जाव पमत्तसंजदा वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १४ ॥

एदं देसामासियं सुत्तं, पुल्छिदत्थाणंमगदेसं छिविद्ण अवदाणादो । तेणेदेण सुद्दत्थाणं अत्थपरूवणा कीरदे । असादावेदणीयस्स पुन्वं बंधो उदबो पत्न्छा बाल्छिण्णो, पमत्तसंजदिम्म बंधवोन्छेदे संते पत्न्छा अजोगिचरिमसमयिम्म उदयवोन्छेदादो । एवमरिद सोगाणं, पमत्तसंजदिम्म बंधे णंडु संते अपुन्वचिरमममयिम्म उदयवोन्छेदादो । अधिर-असुहाणं पि एवं चेव वत्तन्वं, पमत्तम्म बंधे विण्डुं सर्जागिचरिमसमयिम्म उदयवोन्छेदादो । अजस्तिसीर्ण पुत्रवसुद्देओ वीन्छिज्जिद पन्छा बंधो. अमंजदमम्मादिद्विन्द्दि उदए णुडुं पत्न्छा पमत्तमंजदिम्म बंधवोन्छेदादो ।

असादांबदणीय-अर्ग्दि-सोगा सोदय-परादर्शह बज्झंति, उदयस्स ध्रवत्ताभावादो ।

यह आशंका स्त्र है ऐसा समझना चाहिये। उसके निश्चयोत्पादनार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं —

मिथ्यादृष्टिमं लेकर प्रमत्तमेयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं॥ १४॥

यह रेशामर्शक सुत्र है, क्योंकि. यह पूछे हुए अधौंके एक देशको छुकर अवस्थित है। इस कारण इसके द्वारा स्वित अधौंकी प्रक्रपणा की जाती है। असाताषदनीयका पूर्वमें बन्ध और एक्षान् उदय उपुष्टिक्क होता है, क्योंकि, प्रमत्तपुणस्थानमें
बन्धव्युच्छेद होजानेपर पीछे अयोगकेवर्छोक अन्तिम समयमें उदयका उपुच्छेद होता है।
इसी प्रकार अरित और शोकका बन्ध पूर्वमें और उदय पक्षात् उपुच्छेद होता है।
इसी प्रकार अरित और अग्रुम प्रकृतियाँका भी इसी प्रकार ही बन्धोदयव्युच्छेद कहना
होता है। अस्थिर और अग्रुम प्रकृतियाँका भी इसी प्रकार ही बन्धोदयव्युच्छेद कहना
चाहित, क्योंकि, प्रमत्त्रस्थनमें बन्धके नए होनेपर स्थागकेवर्णके अन्तिम समयमें उदयका
व्युच्छेद होता है। अथ्याकीर्तिका पूर्वमें उदय व्युच्छित्र होता है, प्रकात् बन्ध क्योंकि अस्थितस्थरपरिष्ठ गुणस्थानमें उदयके नए होजानपर पीछे प्रमत्तस्थर गुणस्थानमें
बन्धका व्युच्छेद होता है।

असानांबदनीय. अरति और शोक प्रकृतियां स्वादय-परादयसे बंधती हैं. क्योंकि,

१ अ-आप्रत्यो 'णियजणणहु-'इति पाठ ।

एवमजसिकती वि, उदयस्स अद्भुवन्तेणण भेदाभावादा । णविर संजदासंजदर्यहुिंड उद्यरि परोदर्येणव वंशे, तस्य जमिकति मान्ण अवगण उदयाभावादा । अधिर-असुहाण सोदएणेव वंशे, तुवेदयतादो । एदार्मि छण्णे प्यहींणे मिन्छाइड्डिप्ण्हुिंड छसु वि गुण्णद्दाणेसु सांतरेरा वंशे । कुदेर १ पदार्मि एडिवनन्वपद्दाणाम्य वंश्वेद्यान्यद्वार्य । णाणावरणादिमीत्सपयडींणे जे पन्त्रया एकविदा एदि छसु गुण्डाणमु तिह च्व पच्चर्णिह एदाओ छल्पवडींओ चच्छेति । असाद-अपिद-सांगे मिन्छाइड्डी चउन्दर्समुक्तं साम्मा णिर्स्याई मान्ण तिग्रहमंजुतं, सम्मा-मिन्छाइड्डि-असंजदर्सम्मादिष्टेणे दव-मणुमगदर्मजुतं, उत्तरिमा देवगङ्संजुतं वंश्वेति । एवं अधिर-असुभ-अजमिकतींणे,भदाभावादा । चुजाइक्षिन्छाइड्डि-मानणसम्मादिष्टिनासमामिन्छाइड्डि-असंजदसम्मादिष्टेणे सामी । द्वार्ट्सजदाममानिक्छाइडि-असंजदसम्मादिष्टेणे सामी । द्वार्ट्सजदामंजदा सामी । पमत्तंजदा मणुमा च्वा वंश्वेद्याणं वंश्वोच्छर्द्दाणं च सुगमं । एदाओ छ वि पयडीओ वंश्व मादि-अद्धवाओ ।

# मिच्छत्तः णबुंसयवेदः णिरयाजः णिरयगङः एइंदिय-वेइंदिय-तीइं-दियःच अरिदियजादिः हुं डसंठाणः असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडणः णिरयगङ्-

इनका उदय ध्रव नहीं है । इसी प्रकार अयटाकीर्ति भी स्वोदय-परोदयसे वंधनी है, क्योंकि, उदयकी अध्यताकी अपेक्षा इसके उक्त तीनो प्रकृतियोंसे केहि भेद नहीं है। चिशेष इतना है कि संयतासंयतमे लेकर आगे इसका बन्ध परोदयमें ही होता है. क्योंकि, वहां यशकीर्तिका छोडकर अयशकीर्तिका उदय नहीं रहता। अस्थिर और अश्म प्रकृतियोंका बन्ध स्वेत्ययसे ही होता है. क्योंकि.व ध्रुवेत्वयी प्रकृतियां है । इन छहाँ प्रकृतियोंका मिथ्या दृष्टि आदि छहों गुणस्थानोंमे सान्तर तस्थ होता है। इसका कारण यह है कि यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियाँके वस्थन्युच्छेडका असाव है। ज्ञानावरणादि सोल्ह प्रकृतियाँके जो प्रत्यय इन छह गुणस्थानोमें कहे गये हैं उन्हीं प्रत्ययोंस हो ये छह प्रकृतियां वंधनी है । असाता-वेदनीय, अरति और डोक प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि जीव चारों गतियोंसे संयुक्त, सासाः दनसम्यन्द्रष्टि नरकगतिको छोड़कर तीन गतियोसे संयुक्त, सम्यग्मिथ्याद्रष्टि और असंयत-सम्यन्द्रिंदेव मनुष्य गतियाँमें संयुक्त, तथा उपिम जीव देवगतिसे संयुक्त यांध्रते हैं। इसी प्रकार अस्थिर, अटाम और अयशकीर्ति प्रकृतियोंका भी गतिसंयुक्त बन्ध जानना चाहिये, क्योंकि, उनसे इनके कोई भेद नहीं है। चारो गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादन-सम्यन्हाऐ, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयनसम्यन्हां हिस्त्वामी हैं । दो गनियाके संयता-संयत स्वामी है । प्रमत्तसंयत मनुष्य ही स्वामी होते है । वन्धाध्वान और बन्धव्युच्छेद-स्थान सुगम है। ये छहाँ प्रकृतियां वन्धमें सादि एवं अध्रव है।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नारकायु, नरकगति, एकोन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ज्ञाति, हुण्डसंस्थान, असंप्रात्तमुपाटिकासंहनन, नरकगनिप्रायोग्यातुपूर्वी, आताप, स्थापर,

## पाओग्गाणुपुन्ति आदाव यावर सुहुम अपज्जत्त साहारणसरीरणामाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १५ ॥

एदं पुरुष्ठासुत्तं देसामासियं, तेणेत्य सञ्चपुञ्छाओ कायव्याओ । पुरिछदसिस्सस्स संसयविणासणद्वसुत्तरसुत्तं भणदि---

### मिच्छाइद्दी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १६ ॥

एदं देसामासियसुत्तं, साभित्तद्वाणाणं दोणणं चेव परूवणादो । तेणदेण सुइद्त्थाणं परूवणं कीरदे — मिन्छत्तस्य वंधोदया समं वैशिन्छन्वर्वति, मिन्छाइडिचरिमसमए वंधोदयवोन्छेद-दंसणादो । एइंदिय-वीइदिय-तीइदिय-चर्डारिद्यजादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपञ्जत-साहारण-सरीराणं मिन्छत्तभौगो, मिन्छाइडिन्हि वंधोदयवोन्छेदं पिड एदार्सि मिन्छत्तणं सह भेदाभावादो । णर्सुस्यवेदस्स पुत्र्वं वंधवोन्छेदो पन्छा उदयस्म', मिन्छाइडिन्हि वंधे णट्टे सेते पन्छा अणि-यहिन्हि उदयबोन्छदादो । एवं णिरयाइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुविणामाणं वत्तव्तं, मिन्छाइडिन्हि

स्क्रम, अपर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मका कीन वन्धक है और कीन अवन्धक है ? ॥ १५॥

यह पुच्छासूत्र देशामर्शक है, इसलिय यहां पूर्वोक्त सब प्रक्तोंको करना चाहिये । पूछनेवाले शिष्यका संशय नष्ट करनेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

मिध्यादृष्टि जीव बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेप जीव अबन्धक हैं॥ १६॥

यह देशामर्रोक सृत्र है. क्योंकि. यह बन्धस्वामित्य और बन्धाध्यान इन दोनोंका ही प्रस्पण करता है। इस कारण इससे स्वित अर्थोंकी प्रस्पणा करते हैं— मिध्यान्य प्रकृतिका बन्ध और उदय दोनों साथ ब्वुच्छित्व होते हैं, क्योंकि. मिध्याद्य प्रकृतिका बन्ध और उदय दोनों साथ ब्वुच्छित्व होते हैं, क्योंकि. मिध्यादि प्रणुच्यानके अवित्तर समग्रमें इसके बन्ध और उदयका ब्युच्छेद देखा जाता हैं। क्केन्ट्रिय, क्लिट्य, क्लिट, क्लिट, क्लिट, क्लिट, क्लिट, क्लिट, क्लिट, क्लिट, क्लिट, क्लिट

संघे णहे संते पच्छा असंजदसम्माइहिम्हि उदयवीच्छेदादो । एवं हुंडसंठाण-असंपत्तसेवह-सरीरसंघडणाणं पि वत्तव्यं, मिच्छाइहिम्ह वंघे फिट्टे संते पच्छा जहाकमेण सजीगिकेविट-अप्यमत्तसंजदेसु उदयवीच्छेदादो ।

मिरुक्रतस्स सोदएणेव वंघो। णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइपाशेगगाणुपुन्विणामाओ परो-दएणेव वञ्चिति, सोदएण सगवंधस्स विरोहादो। णबुंसयवेद-एइंदिय-बीईदिय-तीइंदिय-चर्ठारे-दियज्ञादि-ढुंडमंठाण-असंपत्तमवहसरीरसंघडण-आदाव-थावर-सुहुम-अपञ्जन-साहारणसरीराणि सोदय-परोदणहि बञ्जीत, उभयथा वि विरोहाभावादो।

मिन्छनं णिरयाउअं च णिरंतरवेधिणी, धुववंधित्तादी अद्धाक्खरण बंधविणासा-भावादी । अवसेससव्वपयडीओ मांतरं बज्जीत, तार्मि पडिवक्खपयडिवंधमंभवादी ।

चदुहि मृत्यच्चएहि पंचरंचामणाणासमयउत्तरपन्चएहि दम् अद्दारसएगसमयज्ञहण्णु-क्कस्सपच्चएहि य मिन्छहिद्दी एदाओ पयडीओ वंधइ । णवरि वेदन्विय-चेदन्वियसिस्स-ओरालियसिस्स-कम्मद्वयच्चएहि विणा एगवंचासपच्चएहि णिरयाउअं वंधइ ति वत्तव्वं । एवं

इनके उदयका व्युच्छेद होता है। इसी प्रकार हुण्डसंस्थात और असंशासख्याटिकासंहतनका भी कहना चाहिय, क्योंकि, मिध्यादाष्टि गुणस्थानमें यन्थके नष्ट होजानेपर पीछे यथा-क्रमेस सर्वागकेवली और अश्रमत्तसंयत गुणस्थानमे इनके उदयका व्युच्छेद होता है।

सिध्यात्वका स्वेद्यमे ही यन्त्र होता है। नारकायु, नरकपानि और नरकपानि प्रायात्वायुर्वी नामकर्म एंग्ड्यमे ही बंघने हैं. क्योंकि, स्वोद्यम हनके अपने बन्धका विरोध है। नयुंसकंदर, एकेन्द्रिय डीन्ट्रिय, बीन्ट्रिय, चतुनिन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंबाननस्यादिकालंहनन, आनाप, स्थावर, सक्स, अपयोग्य और माधारणात्रीर स्वोद्य परोदयमे बंधने हैं, क्योंकि, दोनों प्रकारमें भी इनका वन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है।

ं मिष्यात्य और नारकायु प्रकृतियां निरम्तर वंधनेवाली हैं, क्याँकि ध्रुषकम्धी होनेसे कालक्षयमे इनके वन्धविनाशका असाव है। शेष सब प्रकृतियां सान्नर वंधनी हैं, क्योंकि, उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धकी सम्भावना है।

चार मूल प्रत्ययोंसे, पचवन नाना समय सध्यन्धी उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा दश व अठा-रह एक समय सम्बन्धी जधन्य एवं उन्हुछ प्रत्ययोंसे मिष्याद्यिष्ट इन प्रकृतियोंको बांभता है। विशेष इतना है कि वैकिथिक, वैकिथिकमिश्र, औदारिकमिश्र और कार्मण काययोग प्रत्ययोंके विना वह इक्यावन प्रत्ययोंसे नारकायुको वांधता है. येसा कहना चाहिये। इसी [णिरयगर्-] णिरयगर्वाओग्गाणुपुर्वीणं । बेइंदिय-तेइंदिय-चर्जीदिय-सुहुम-साहारण अपज्ञताणं वेउञ्चिषदुरोण विणा तेवण्णा परुचया ।

मिच्छतं चउगइसंज्ञतं, णबुंसपवेदं देवगईए' विणा तिगइसंजुतं, णिरयाउ-णिरय-गइ-णिरयगइपाओम्गाणुपृध्विणामाओ णिरयगइसंजुतं, हुंडसंठाणं देवगई मोत्तृण तिगइसंजुतं, असंपत्तसेवहसरिरसंघडण-अपडजत्तणामाओ तिरिक्व-मणुसगइसंजुतं, सेमाओ तिरिक्खगइ-संजुतं वंशंति ।

मिन्छत्त-गर्नुसयेवद-डुंडसंद्राण-अक्षंपत्तसेवद्वसरीरसंवडणाणं चउगइमिन्छाइई। सामी । एइंदिय-आदाव-थावरणामाणं वंधस्त णिरयगर्ड् मोत्तृण तिगइमिन्छाइडी सामी । सेसाणं पयडीणं विरिक्ल-मणुसगइमिन्छाइडी सामी । वंधद्धाणं वंधवेल्छेरडाणं च सुगमं । मिन्छत्तस्स बंधी सादि-अणादि-शुव-अद्वधेगणा चउचिवंहा । मेमाणं वंधी सादि-अद्वते ।

प्रकार [नरकगति और ]नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्विक भी इक्यावन प्रत्यय हैं। द्वीदिय, चीदिय, चतुरिन्द्रय, स्क्म, साधारण और अपर्याप्त प्रकृतियोंके वैकियिकहिकके विना निरंपन प्रत्यय है।

प्रिप्यात्यके। चार गिनयंसि संयुक्त, बयुंसकबेदके देवगतिके विना तीन गितयसि संयुक्तः नारकायु, नरकगति और नरकगतिप्रायेग्यानुपूर्वी नामकमैको नरकगतिसे संयुक्त; हुण्डसंस्थानके, देवगतिका छोड़ तीन गितयाँसे संयुक्त, असंप्राप्तस्पादिकादारीरसंहनन और अपर्याप्त नामकमैको तिर्यगति च मनुष्यातिसे संयुक्त, तथा देव प्रकृतियोंको निर्यगतिसे संयुक्त वांपने हैं।

मिध्यात्व, नयुंमक्वेद, हण्डसंस्थान और असंग्रासस्याटिकासरीरसहनन मक्तिवोंके चारों गतिवोंके मिध्यादिष्ट स्वामी हैं। एकेन्द्रिय, आताप और स्थावर नामकर्मके बन्धके नरकगतिको छोड़ रोव तीन गतियोंक मिध्यादिष्ट स्वामी हैं। रोप प्रकृतिवोंके तियेंगाति व मनुष्यानिक मिध्यादिष्ट स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धन्युच्छेदस्थान सुगम हैं। मिध्यात्वक बंध मादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव भेदसे चार प्रकार है। रोष प्रकृतिवोंका बन्ध सादि और अध्रुव होना है।

१ अपनी 'णबसर्यवेदं व देवगईए ' इति पाटः ।

२ प्रतिषु ' बंधवोच्छिषणाणं ' इति पाठः ।

अपच्चनस्राणावरणीयकोधःमाणःमायाःन्छोमःमणुसगइ-ओरा-लियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वञ्जरिसहवहरणारायणसंघडण-मणुसगइपाओरगाणुपुव्यिणामाणं को वंधी को अवंधी ? ॥ १७॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टिपहुडि जाव असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १८ ॥

ण्दं देसामाभियसुनं, सामित्रहाणाणं चेव परूवणादो । तेणदेण स्इद्स्थपरूवणा कीरदे । ते बहा — अपन्चस्वाणावरणचउक्करम मणुसगइपाओगगाणुपुविवणामाण् चंघोदया समं बोच्छिज्जंति, एक्किन्ह् असंबदसम्मादिग्हि दोण्णं विणासुवरुंभादों । मणुसगईए पुन्वं चंघो पच्छा उदओ बोच्छिण्णां, असंबदसम्मादिष्टिग्हिं वंघं णद्दं पच्छा अबोगिचिरिसममयिभ्य उदयवोच्छेदादा । एवमोसारियमिरीर ओसलियमिरीयभीगंवंग-वज्जस्मिह्वइरणागयणसंघडणाणं । णवरि सजीगिचरिससमए उदयवोच्छेटो ।

अप्रत्याख्यानावरणीय कोष, मान, माया, ठाम, मनुष्यगति, औदान्किशरीर. औदा-रिकश्चरीरांगोषांग, वज्रपेभवजनाराचमंहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वा नामकर्मका कीन पन्यक और कीन अवन्यक है ? ॥ १७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादिष्टेमे लेकर असंयतमस्यग्दिष्ट तक वंधक हैं। ये वन्धक हैं, शेष जीव अवन्धक हैं।। १८ ॥

३ मतिषु '-सन्मादिद्वीहि ' इति पाठः ।

अपच्चक्खाणावरणचउक्कादीणं सन्वेसिं सोदय-पोदएहि षंघो, विरोहाभावादो । गविर सम्मामिन्छाइहि-असंजदसम्मादिहीसु मणुसगइदुगोरालियदुग-वञ्जिरसहसंघडणाणं परो-दिश्रो गंधो । अपच्चक्खाणावरणचउक्कषंघो णिरंतरो, धुवबंधिचादो । मणुसगइ-मणुसगइपा-ओम्माणुपुल्विबंधो मिन्छाइहि-सासणसम्माइहीणं सांतर-णिरंतरो, आणदादिदेवेखु णिरंतर्त्वधं ल्रुद्धा अण्याद सांतर्वधुवलंमादो । सम्मामिन्छाइहि-असंजदसम्माइहीसु णिरंतरो, देव गेप्दर्धन अप्यदर्श्यमुल्याले । कुदो ? ओरालियसरीर-ओरालियसरीर-ओरालियसरीर-अंगोवंग-वञ्जरिसहसंघडणाणं वच्चचं । कुदो ? ओरालियसरीरस्सा सम्बदेव-णेरहपद्ध तेउ-वाउकाइपद्ध सु पणंतरं बंधुवलंमादो, अण्णयस्थाविद्धानियसरीर-अंगोवंगस्स सम्बयेदर्धमु सणक्कुमारादिदेवेसु च णिरंतरं वंधं लद्धण ईसाणदिहोहमदेवाणं मिन्छाइहि-सासणेसु तिरिक्त मणुस्सेसु च सांतर्वधुवलंमादो, वञ्जरिसहसंघडणस्स देव-णेरह्यसम्मा-मिन्छाइहि-असंवदमममादिद्दीसु णिरंतरं वंधं लद्धण अण्णस्य सांतर्वधुवलंमादो देव-णेरह्यसम्मा-मिन्छाइहि-असंवदमममादिद्दीसु णिरंतरं वंधं लद्धण अण्णस्य सांतर्वधुवलंमादो ।

अप्रत्याच्यानावरणजनुष्क आदिक सवका स्वेदय-परोत्यस बन्ध होता है,क्योंकि, ऐसा होतमें कोई विरोध नहीं है। विशेष यह है कि सम्यग्निमप्यादृष्टि और असेयनसम्य-प्रदृष्टि गुणस्थानमें मनुष्यानिद्धिक. औदारिकद्विक एवं वक्रपैभसंहननका परोद्य बन्ध होता है।

अप्रत्याख्यानावरणचनुष्कका वन्ध निरन्तर है, क्योंकि, ये चारों प्रकृतियां ध्रुव-वन्धों हैं। मनुष्याति और मनुष्यातिप्रायोग्यानुपूर्वोका बन्ध मिध्यादृष्टि और सासादन-सम्यग्दृष्टिक सान्तर निरन्तर है, क्योंकि, आनतादि देवोंमें निरन्तर बन्धको प्राप्तकर अन्यन्न सान्तर वन्ध परा आता है। सम्यागिष्याद्रार और अप्रत्यानस्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें निर-तर बन्ध है, क्योंकि, देवों व नाराकियोंके इन विवक्षित हो गुणस्थानोंमें अन्य गति व आनुपूर्वीके वन्धका अभाव है। इसी प्रकार औदारिकरारीर, औदारिकरारीरांगापांग और वक्रपैमसंहृतनक भी कहना चाहिये। इसका कारण यह कि औदारिकरारीरांगापांग और वक्रपैमसंहृतनक भी कहना चाहिये। इसका कारण यह कि औदारिकरारीरांगापांग यही बन्ध सान्तर देखा जाता है, अवींभी निरन्तर बन्ध पाया जाता है, अस्य यही बन्ध सान्तर देखा जाता है। औदारिकरारीरांगोपांगका सव नाराकियोंमें और सानत्कुमार एवं माहेन्द्र कत्यके देवोंमें भी निरन्तर बन्ध पाकर हैशानादिक अधस्तन देखोंके मिध्यादृष्टि व सासाद्तन गुणस्थानोंमें तथा तिर्चेच और मनुष्योंमें सान्तर बन्ध पाया जाता है।

1 1, 16.

अपश्चमस्याणावरणचउक्कं चउगुणडाणजीवा णाणावरणपञ्चएहि चेव बंधंति । एवं मणुसगर-मणुसगरपाओरगाणुप्वीणं पि चदुस् गुणदृाणेसु पच्चया परुवेदव्वा । णवरि सम्मामिन्स्महदिस्स बादालपञ्चया वत्तव्वा. ओगलियकायजोगपञ्चयाभावादो । असंजदः सम्माइद्रिस्स चोदालपञ्चया, आरालियकायजाग-आरालियमिस्सकायजागपचयाणमभावादो । एचमोरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगावंग-वज्जिरसहसंघडणाणं पि पञ्चयपरुवणा वं कायस्या ।

अपच्चक्खाणचउक्कं मिच्छाइई। चउगइसंज्ञतं, सासणे। णिरयगईए विणा तिगड-संजुत्तं, सेसा दो वि देव-मणुसगइमंजुत्तं बंधेति । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपञ्जीओ सञ्बन गुणडाणजीवा मणसगडसंजुत्तं वंधंति । ओरालियसरीर-ओरालियअंगोवंगाइं मिन्छाइडि सासण-सम्मादिहिणा तिरिक्ख-मणुसगइसंसत्तं, सम्मामिच्छाइहि असंजदसम्मादिहिणा मणसगइसंजतं षंधीत । एवं वंज्जरिसहवडरणारायणसंघडणस्म वि वत्तव्वं, भटाभावादे। ।

अपच्चक्खाणचउकक्षंथस्य चउगइमिच्छाइद्रि-सासणसम्मादिद्रि-सम्मामिच्छाइद्रि-असं-जदसम्मादिही सामी । मणुमगुङ-मणुमगुङ्गाजीम्माणपृथ्वि-ओरालियुम्मीर-ओरालियुं अंग्रावंगः

अवत्यास्यानावरणचतुष्कको चार गुणस्थानोंके जीव ज्ञानावरणवत्ययासे ही बांधते हैं। इसी प्रकार मन्ष्यगति और मन्ष्यगतिप्रायांग्यानपूर्वीक भी प्रत्ययोंकी चारों गुणस्थानामें प्ररूपणा करना चाहिये । विशेषना यह है कि सम्यग्मिध्याद्दृष्टिके स्यासीस प्रत्यय कहना चाहिये. क्योंकि, उसके औदारिककाययांग प्रत्ययका अभाव है। असंयतः सम्यन्द्रष्टिकं चवालीस प्रत्यय कहना चाहिये. क्योंकि, उसके औदारिककाय्यांग और औवारिकमिश्रकाययोग प्रत्ययोंका अभाव है। इसी प्रकार औदारिकदारीर, औदारिक दारीरांगोपांग और वज्रर्पभसंहननके भी प्रत्ययांकी प्ररूपणा मनप्यगति नामकर्मक समान करना चाहिये।

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कको मिथ्याद्दष्टि चार गतियोस संयुक्त,सासादनसम्यग्दष्टि नरकगतिके बिना नीन गतियोस संयुक्त, और शेप दोनों गुणस्थानवर्नी जीव देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बांधते हैं। मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायानपूर्वीका सर्व गुणस्थानोंके जीव मतुष्यगतिसे संयुक्त बांधत हैं। औदारिकशरीर और औदारिकअंगोपांगका मिथ्याहिष्ट और सासादनसम्यग्दाप्टि निर्यम्मानि एवं मनुष्यमानि संयुक्त वांधने हैं: सम्यग्मिथ्यादिष्ट और असंयतसम्यव्हिष्ट मनुष्यगतिसं संयुक्त बांधन है। इसी प्रकार वज्राग्रेसवज्ञनाराच-संहननका भी गतिसंयोग कहना चाहिय, क्योंकि, उक्त प्रकृतियोंसे इसके कोई भेद नहीं है ।

. अप्रन्याख्यानवरणचतुष्कके बन्धके चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासाद्तसम्यग्दृष्टि, सम्यामिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यन्दृष्टि स्वामी हैं । मनुष्यगति, मनुष्यगतिमायोग्यानृपूर्वी, औदारिकशरीर, औदारिकअंगोपांग और वक्कपंभवज्ञनाराचसंहनन प्रकृतियोंके चारों

१ प्रतिपु 'व 'इति पाठः।

वरुप्रितस्ववहरणारायणसरीरसंघडणाणं चउग्रहमिच्छाइडि-सासणसम्मादिष्टी सामी । बुग्रहसम्मा-मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिडी सामी । वंघद्वाणं वंघणडगदेसो वि सुगमो ।

अपन्यक्षाणचउक्कवंभो मिन्छाइहिम्ह चउव्विहो, धुववंधितादो । सेसेसु गुणहाणेसु तिविहो, धुववंधितादो । मणुसगइ ओराठियसरीर ओराठियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवइरणारा-यणसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुउव्विणामाणं वंभो सत्वगुणहाणेसु सादि-अद्भुवो, पिडवक्क्ष-पयिडवंधसंभवादो । ओराठियसरीरस्स णिच्चिणगोदेसु सव्वकाठं वउव्विय-आहारसरीरबंध-विरहिदेसु धुववंभो । अणादियवंभो च किण्ण ठन्भदे ? ण, पिडवक्क्षपयिडवंधसत्तिसम्भावं पद्धच्य आणादि-धुवभावापरुवणादो', चउगइणिगोदे मोत्तृण णिच्चिणगोदेहि एत्य अहियारा-भावादो वा । वंथवर्ति पदुच्च पुण वंधस्स अणादियधुवत्तं ण विरुद्धते ।

गतियोंके मिथ्यादष्टि व सासादनसम्यग्दाष्ट स्वामी है। दो गतियोंके सम्यग्मिथ्यादिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट स्वामी हैं। वन्धाध्यान और वन्धनष्टमदेश अधीन् जिस स्थान तक बन्ध होता है तथा जहां बन्धको व्युच्छित्ति होती हैं वह जानना भी सुगम है।

अप्रत्याच्यानावरणचतृष्कका वन्ध सिध्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका है, क्योंकि, ये चारों प्रकृतियां ध्रुववन्धी हैं। राय गुणस्थानों में इनका वन्ध तीन प्रकारका है, क्योंकि, वहां ध्रुव वन्ध नहीं होता। मनुष्याति, औदारिकरारीर, औदारिकरारीरांगोपांग, वक्रपेभ-वक्रनाराचलंहनन और मनुष्यातिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मका वन्ध सव गुणस्थानों में सादि व अध्रव है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका वन्ध सम्भव है। सर्वकाल वैक्षियिक और आहारक रागरों के वन्धमें रहित नित्यनिगोदी जीवों में औदारिकरारीरका ध्रुव बन्ध होता है।

शंका—नित्यनिगोदी जीवोंमें औदारिकशरीरका अनादि वन्ध भी क्यों नहीं पाया जाता ?

समाधान—नहीं पाया जाता, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतियोंकी बन्धशाकिके सन्-भावकी अपेक्षा करके अनादि रूपसे धुव बन्धका प्ररूपण नहीं किया गया। अथवा चतुर्गितिनिगोदोंको अर्थात् चारों गतियोंमें होकर पुनः निगोदमें आये हुए जीवोंको छोदकर नित्यानिगोदोंका यहां अधिकार नहीं है। परन्तु वन्धकी अभिन्यक्तिको अपेक्षा करके बन्धके अनादि और धुव होनेमें कोई विरोध नहीं है।

१ प्रतिपु ' न्मानपरूवणादां ' इति पाठः ।

## पच्चक्लाणावरणीयकोध-माण-माया-लोभाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १९ ॥

सुगममदं सुत्तं ।

# मिच्छाइट्टिपहुडि जाव संजदासंजदा वंधा ॥ २० ॥

गृदं देसामासियसुत्तं, साभित्तद्वाणाणेमव परुवणादो । तेणेत्थ अवुत्तत्थाणं परुवणा कीरदं । तं जहा— एदामि पयडीणं वेथोरया समं वोच्छिण्णा, संजदासंजदिमा वंधस्तेत्व उदयवोच्छदंदंसणादो । एदामि चउण्णं पि वंधो सोदय-पगरगृहि, कोधादीणं वंधकाल तस्सेव उदए वि होदव्यमिदि णियमाभावादा । एदामि चदुण्णं पि णिग्तंग वंधा, सत्तत्तालीसधुव-वंधपयडीसु पादादो । मिच्छादिष्ठिआदिपंचगुणहाणेसु व पञ्चया परुविदा स्लुत्तरभेएण तहि पञ्चणहि एदाओ वज्झीत ति तसु तसु गुणहाणेसु ते ते चेव पञ्चया वनव्या, बंधस्स पञ्चयससृहकज्जतादो । अथवा, गृदामि पयडीणं वंधस्स पञ्चवस्त्राणपयडीगं उदयसामण्णं

प्रत्याल्यानावरणीय कोष. मान, माया और लोभका कौन वन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ १९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक वन्धक हैं।। २०।।

यह देशामर्शक मृत्र है. क्योंकि. यह वन्धस्याभित्य और वन्धाध्यानका ही निरूपण करना है। इस करण यहां अनुक अर्थोंकी प्ररूपणा करने हैं। वह इस प्रकार है—इस सारे प्रकृतियोंका वन्ध और उदय दोनें साथ ही ज्युच्छित्र होने हैं, क्योंकि, संयतासंयत गुणस्थानमें वन्धके समान इसके उदयका भी ज्युच्छद देखा आता है। इस चारों ही प्रकृतियोंका प्रकार संवादय परोद्यमें होना है, क्योंकि, कोधादिकोंके बन्धकालमें उसका ही उदय भी होना चाहिय एसा कोई नियम नहीं है। इस चारोंका ही निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये चारों प्रकृतियों सेंताचीलिय कुववन्धी प्रकृतियोंमें आती हैं।

मिथ्याद्दष्टि आदि पांच गुणस्थानोमें जो मूल व उत्तर प्रत्यय कहे गये हैं उन प्रत्ययोंसे व प्रकृतियां वधती हैं, अन एव उन उन गुण-स्थानोमें उन्हीं उन्हीं प्रत्ययोंको कहना चाहिय, क्योंकि, वस्थ प्रत्ययसमूहका कार्य है। अथवा, हन प्रकृतियोंके वन्धका अत्यय प्रत्याक्यान प्रकृतिका उद्यसामान्य है।

१ प्रतिपु ' अवनद्धाणं ' इति पाठ ।

पञ्चओ । संसकसायाणमुदओ जोगो च पञ्चओ ण होदि, एतो उविर तेमु संतेमु वि एदार्सि धंधाभावादो । ण मिञ्कताणंताणुवंधि-अपञ्चक्खाणावरणाणमुदओ वि एदार्सि धंधस्स पञ्चओ, तेण विणा वि बंधुवर्लमादो । जस्सण्णय-विदिरेगेहि जस्सण्णयविदिंगा होंति [तं] तस्स कज्ञमियरं च कारणं । ण चेदं पञ्चक्खाणादयं मुञ्चा अण्णत्यिः तम्हा पञ्चक्खाणादओ चेव पञ्चओ, ति सिद्धं । मिञ्जाहिट्टीह णड्वंधसोरुसपयडींणं बंधस्स मिञ्जतेद्वो चेव पञ्चओ, तेण विणा तार्सि वंधाणुवर्लमादो । सासण्तिम णड्वंधपणुवीसपयडींणं अणंताणुवंधीणमुद्दओ चेव पञ्चओ, तेण विणा तार्सि वंधाणुवर्लमादो । असंजटमम्मादिड्टीह णड्वंधणवपयडींणं बंधस्स अपञ्चक्खाणेद्वे कारणं, तेण विणा तार्सि वंधाणुवर्लमादो । पमतसंजदिम्म णड्वंध- छप्पयडींणं बंधस्म पनादे । पञ्चओ, तेण विणा तार्सि वंधाणुवर्लमादो । एवमण्णत्य वि जाणिय वत्त्वर्लं वंधस्म पनादे । पञ्चओ, तेण विणा तार्सि वंधाणुवर्लमादो । एवमण्णत्य वि जाणिय वत्त्वर्लं ।

एदाओ पयडीओ मिच्छाइटी चउगइसंजुत्तं, मामणी णिरयगईए विणा तिगइसंजुत्तं,

द्वाप करायोंका उद्दय और यांग प्रत्यय नहीं है, क्योंकि, पांचवें गुणस्थानके ऊपर उनके ग्हनेपा भी इनका बन्य नहीं होता। मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी और अप्रत्यान्ययानावरण प्रकृतियोंका उद्दय भी इन प्रकृतियोंके बन्धका प्रत्यय नहीं है, क्योंकि, उनके उद्दयक विना भी इनका बन्ध पाया जाता है। जिसके अन्यय और व्यतिरेकके साथ जिसका अन्यय और व्यतिरेकके होता है व उसका कार्य और व्यतिरेकके साथ जिसका अन्यय और व्यतिरेक होता है व उसका कार्य और इन्सरा कारण होता है। और यह बात प्रत्याव्यानावरणके उद्दय ही अपने बन्धका प्रत्यव है, यह बात सिद्ध हुई। मिथ्याहिए गुणस्थानमें च्युव्छिक सोलह प्रकृतियोंके बन्धका प्रत्यय मिथ्यात्वका उद्दय ही है, क्योंकि, उसके विना उन सोलह प्रकृतियोंका बन्ध पाया नहीं जाता। सासादनगुणस्थानमें व्युव्छिक प्रकृतियोंके बन्धका अनन्तानुबन्धिचनुष्कका उद्दय ही प्रत्यय है, क्योंकि, उसके विना उन पर्वास प्रकृतियोंके बन्धका अनन्तानुबन्धिचनुष्कका उद्दय हा प्रत्यय है, क्योंकि, उसके विना उनका बन्ध पाया नहीं जाता। प्रमत्तसम्यन्दिए गुणस्थानमें व्युव्छिक नो प्रकृतियोंके बन्धका अनत्याव्यानावरणका उद्दय कारण है, क्योंकि, उसके विना उनका बन्ध पाया नहीं जाता। इसी प्रकार कार्यय पाया नहीं जाता। इसी प्रकार कार्यय पाया नहीं जाता। इसी प्रकार अन्यय पाया नहीं काता। इसी प्रकार अन्यय पाया नहीं काता। इसी प्रकार अन्यय भी जानकर कहना चाहिये।

इन प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त, सासाद्नसम्यग्दृष्टि नरकः

१ प्रतिप्र 'अण्यत्य ति ' इति पाठः। २ अप्रतौ ' णिरयगई ' आ-काप्रत्योः ' णिग्यगई' इति पाठः ।

सम्मामिन्छाइडी असंजदसम्मादिडी देवगह-मणुसगइसंज्ञतं, संबदासंजदा देवगइसंज्ञतं वंधीत । एदासि चउगइमिन्छाइडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिन्छाइडि-असंजदसम्मादिडिणो वंधस्स सामी । संबदासंजदा दुगइया सामी । वंधदाणं वंधविणहडाणं च सुगमं । एदासिं वंधो मिन्छाइदिम्हि चउन्विहा, सनेदालीमधुववंधपपडीमु पादादा । उविसमेसु गुणहाणेसु तिविहा, दुविहासावादो ।

पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २१ ॥ सम्म

मिच्छाइट्टिपहुडि जाव अणियट्टिवादरसांपराइयपइट्टउवसमा स्वता वंधा । अणियट्टिवादरद्वाए सेसे संखेज्जाभागं गंतृण बंधो बोच्छिज्जदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २२ ॥

'मिच्छादिद्विपहुडि उवसमा स्वता वंधा एदण सुत्तावयवेण गुणहाणगर्यवंध-

गतिकं बिना तीन गनियोंसे संयुक्त, सम्याभिश्यादाष्ट और असंयत्तमस्यग्रहण्डि द्वाति एवं मनुष्यगतिसं संयुक्त, तथा संयत्तासंयत्त देवातिमं संयुक्त वांचति हैं। चारों गतियोंके मिथ्यादाष्टि, सासाद्तसस्यग्रहण्डि, सम्याभिश्यादाष्ट्रि और असंयत्तसम्यग्रहण्डि इत प्रकृतियोंके कर्ताती हैं। दो गतियोंके संयतासंयत्त रचामी है। वस्थायात और वस्थावित्तष्टस्थात स्थान सुगम हैं। मिथ्यादाण्डि गुणस्थातमं इतका चारों वस्थाता वस्य है, प्रयाक्ति, य सेतालीस भूववस्थावहतियोंमें आती है। उपान्य गुणस्थातोंमें तीन प्रकारका वस्य है, क्योंकि, वहां दो प्रकारक वस्थका अभाव है।

पुरुषवेद और मंज्वलनकाषका कीन बन्धक और कीन अवस्थक ? ॥ २१ ॥ यह सब सगम है।

मिध्यादिष्टिंस लेकर अनिवृत्तिकरणशादरमास्यायिकप्रविष्ट उपशमक एवं क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्तिचादरकालके शेषमें संस्थान बहुमाग जाकर बन्धच्यु छेद होता है। ये बन्धक हैं, शेष जीव अवन्धक हैं॥ २२॥

ं मिथ्यादृष्टिसं छेकर ऑनबृत्तिकरण उपदासक और क्षपक बन्धक हैं 'इस

१ अप्रती : देवं ' आप्रती : देवगर नाप्रती : देवगई ' इति पाठ ।

२ प्रतिषु : -गइय ं इति पाठ. ।

सामित्तं बंधदाणं च परुविदं । 'अणियहिबादरद्धाए सेसे संखेजजाभागं गंतूण बंधो वोचिक्रजादि' ति एदेण बंधविणहृद्दाणं परुविदं । तं जहा — सेसे अंतरकरणे कदे जा सेसा अणियहिअद्धा तिम्म सेसे संखेजजसंडे कदे तत्थ बहुखंडाणि गंतूणगखंडावसेसे पुरिसवेद-कोधसंजरुणाणं बंधो बोचिक्रणणो ति उत्तं होदि । एदे तिर्णण चेव अत्था एदेण परुविदा ति देमामासिय-सत्तमेदं । तेणेवरिसयरध्याणं परुवणा कीग्दे —

पुरिसंवेद-कीधमंजरुणाणं बंधीदया समं वोच्छिज्ञंति, पुरिसंवेद-काधसंजरुणाणं उदए संतक्खएणुवसंमण वा णृष्टं वंधाणुवरुमादा । संमारावत्थाए सोदण्ण विणा वि बंधो उवरुच्यदि ति ण संद्याविणाभावी एदासि वंधो ति बुत्ते होदु तथा तत्थ, इच्छिजमाणतादो । एत्थ पुण पडिवक्कपर्यादवंधेण विणा वंधविणहृद्दाणं चव उदयविणासादो एगासि कारे दोण्णं विणामा ण विकञ्जदं ति । एदासि दोण्णं पयडीणं सोदयपरोद्दाहि वंधो, सोदएण विणा वि वंधोवरुमाटी । कांध्येजरुणस्य वंधो णिस्तो, सत्तेत्तरीमध्ववंधपयडीणं मज्जे

स्वावयवमं गुणस्थानगत वन्धस्यामिन्य और वन्धस्थानका निक्षण किया है। 'अनिवृत्ति वादरकालके जेवमें संस्थान वहुभाग जाकर वन्ध न्युन्द्रिक होना है ' इससे वन्धस्युन्द्रिक स्थानका निक्षण किया है। वह इस प्रकार है— जेव अर्थान् अन्तरकाण करनेपर जो अयदोप अनिवृत्तिकाल रहना है उस जेप कालके संस्थान खण्ड करनेपर उनमें बहुत खण्ड जाकर एक खण्ड अवशिष्ट रहनेपर पुरुपवेद और संस्थलनकोधका वन्ध न्युन्द्रिक्ष होना है, यह उसका अभियाय है। ये तीन ही अर्थ इस स्व हारा कहे गये हैं, अत एव यह देशामर्शक स्व है। इसी कारण इसके अन्य अर्थोकी प्रक्षणा की जाती है—

पुरुषवेद और संज्यारनकोध इनके बन्ध व उदय दोनों साथ ब्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, पुरुषवद भाँर संज्यारनकोधके उदयके सन्वश्नयमे या उपरामसे नष्ट होनेपर उन होनोंका बन्ध नहीं पाया जाना।

शंका—संकारायस्थामें स्वोदयके विना भी वन्ध पाया जाता है. अन एव इनका यन्ध स्वोदयका अविनाभावी नहीं है ?

समाधान—ऐसी शंका करनेपर उत्तर देते हैं कि संसारावस्थामें वैसा भले हीं हो, क्योंकि, वहां ऐसा इष्ट है। परन्तु यहांपर प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धके विना बन्ध-स्युक्केष्टस्थानमें ही उदयका स्युक्केद होनेसे एक कालमें दोनोंका स्युक्केद विरुद्ध नहीं है।

इन दोनों प्रकृतियोंका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयके विना मी इनका बन्ध पापा जाता है। संज्वलनकोधका बन्ध निरस्तर है, क्योंकि, वह सैंतासीस पादादो । पुरित्सेवदंबेशे सांतरे। । कुरो ? मिच्छाइडि-सासणेसु पडिनक्सपयडीणं बंधु-बरुंभादो । णिरंतरे। वि, पम्म-सुकलेस्सियतिरिक्ख-मणुसीमच्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु सम्मा-भिच्छाइडिआदिउर्वासमुणदाणेसु च णिगंतरवंधुवरुंभादो ।

पदाप्ति प्वयपस्त्रणे कीरमाण पुष्ठ पुष्ठ ज प्रवास मूलुत्तरणाणेगसमयभेयाभिण्णा गुणहाणाणं परुविदा ताणि गुणहाणाणि तिह प्रवाहि एदाओ पयडीओ वंष्ठिति ति पुष-परुवणा णित्य, भेदाणुवरुभादी । अध्वा पुरिस्मवेदा गयपवाओ, अवगदवेदेसु तन्वंष्ठाणु-वर्रभादी । कोधमंत्रज्या मंत्रज्यक्रसायस्म निव्वाणुभागोदयपवाओ, उवनमसिडिस्टि कोष-चरिसाणुभागोदयपवाओ, उवनमसिडिस्टि कोष-चरिसाणुभागोदयपदा अणंतगुणहीणेण गुणाणुभागोदण्य कोधमंत्रज्यस्स वंधाणुवरुभादी । मिश्काइड्डी सामणे। च णिरयगईए विणा पुरिमवेदं निगदमंत्रने वंधह । णिरयगईए सह पुरिसवेदे। किण्य वच्छेद ? ण, अवंताभावेण पडिसिद्धतादा । मम्मामिस्छाइडी असंबद-सम्मादिडी च दग्हमंत्रनं तिम् लिप्य विभिन्छाईणं वंधाभावादा । सम्मामिस्छाइडी असंबद-सम्मादिडी च दग्हमंत्रनं तिम् लिप्य विभिन्छाइडी च दग्हमंत्रनं व्याहिडी उवरिमा

भुववन्धी प्रकृतियों के मध्यमें आया है। पुरुष्येदका वन्ध्र सान्तर है। इसका कारण यह कि मिथाइंडि और सासादम गुणन्थानोमें प्रतिपक्ष प्रकृतियों का वन्ध्र पाया जाता है। वही बन्ध्र सिरम्तर भी है, क्येंकि, एक्क एवं शुक्कृ नेदयाबोले निर्मत्त समुद्रप्त मिथ्याइंडि और सासादमस्यग्द्रियों में तथा सम्यिमध्याईंडि आदि उपरिम गुणन्थानों में भी निरन्तर वन्ध्र पाया जाता है।

हन दोनों प्रकृतियों के प्रत्यों का प्ररूपण करने पर मृतः, उत्तर तथा नाता व एक समय समयथी प्रत्यों के भट्टन निज पुथक पुषक को प्रत्यय जिन गुणम्थानी के कहे गये हैं वे युणस्थान उत्त प्रत्यों ने हन वहाँ तथी वांचे हैं वे युणस्थान उत्त प्रत्यों ने हन वहाँ तथी वांचे हैं के प्रत्ये के प्रयोग हैं के स्वयं के प्रत्ये के प्रत्ये के प्रयोग हैं अर्थान् उत्तक प्रत्ये के प्रत्य

मिथ्यादिष्टि और मासादनमध्यादिष्ट नगकगतिके विना पुरुपयेदको तीन गतियोसे संयुक्त बांघेने हैं।

शंका-नग्कगतिके साथ पुरुपंबद क्यों नहीं वंधना?

समाधान-नहीं वांधता, क्योंकि, वह अत्यन्ताभाव रूपसे प्रतिविद्ध है।

सम्यग्मिश्यादष्टि और असंयतसम्यग्दण्टि दो गतियांसे संयुक्त बांधते हैं, क्यांकि, इनके नरकगति और तिर्यग्गतिक बन्धका अभाव है। संयतासंयतसे लेकर उपरिम जीव देवगइसंजुतं, सेमगईणं तत्य वंधामावादो । अपुष्वकरणसत्तमसत्तभागप्यहुिं उविराग अगादिसंजुतं वंधीत, तत्य गइकम्मस्स वंधामावादो । एवं कोधसंजरुणस्स वि वत्तव्यं । णविरि मिच्छाइट्टी चउगइसंजुतं वंधइ, तत्य णिरयगईण् सह वंधिवगेहाभावादो । पुरिसवेदवंधस्स चउगइमिच्छाइट्टि-सासणसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदम्स्मादिट्टिणो सामी । दुगइसंजदासंजदा सामी, देव-णिरयगईस् तदभावादो । उविराम मणुसगईण् सामी, अण्णत्य पमत्तादीण-मभावादो । पुरिसवेदवंधो सव्यगुणद्दाणेसु सादिगो अद्भुवो, पिडवक्यवपद्धीणं वंधुवरुमादो । णियमेण सम्मामिच्छाइट्टिपहुिं उविरामेसु वंधविणासदंसणादो । कोधमंजरुणस्म मिच्छाइट्टिपहुं उविरामेसु विविद्दी, युवनाभावादो ।

### माण-मायसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २३ ॥ सगमंत्रः

देवगानितं संयुक्त यांधेन हैं, क्योंकि वहां होय गतियोंका वस्थ नहीं होता। अपूर्वकरणके सातवें समस भागमे लेकर उपित्म जांव अगतिसंयुक्त पुरुषेवदको बांधते हैं, क्योंकि, यहां गतिकर्मका बन्ध नहीं होता। इसी प्रकार संख्यलवक्षेथके भी कहना चाहिये। विदेश इतना है कि मिथ्यादिष्ट उसे चार गतियोंसे संयुक्त बांधना है. क्योंकि, वहां सरकातिके साथ उसके बन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है।

पुरुपवेदके बन्धके बारों गतियोंबाले मिध्यादिए, सासादनसम्यग्दिए, सम्य-रिमध्यादिए और असंयतसम्यग्दिए स्वामी हैं। दो गतियोंबाले संयतासंयत स्वामी हैं, क्योंकि, देव व नरक गतिमें संयतासंयतोंका अभाव है। उत्परक जीव मनुष्यातिके ही स्वामी हैं, क्योंकि, दूसरी गतियोंमें प्रमत्तसंयतादिकोंका अभाव है। पुरुपवेदका बन्ध सब गुणस्थानोंमें सादिक व अधुव है. क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका वन्ध पाया जाता है, नियमसं सम्यग्निध्यादिएमें लेकर उपरिम गुणस्थानोंमें गतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध विनाश देखा जाता है। संज्वलनकाधका मिध्यादिए गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वह धुववन्धी है। उपरिम गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां धुव बन्धका अभाव है।

> संज्वलन मान और मायाका कौन बन्धक और कीन अवन्धक है?॥ २३॥ यह सन्न सुराम है।

## मिन्छाइद्विष्पहुडि जान अणियद्विनादरसांपराइयपनिटुजनसमा स्त्रता बंधा । आणियद्विनादरद्वाए सेसे सेसे संस्रोज्जाभागं गंतूण बंधो वोन्छिज्जिद । एदे बंधा, अबसेसा अबंधा ॥ २४ ॥

'मिन्छाइडिप्पहुडि जात अणियिडियादरमांतराइयपिवइउसमा खवा नंधा एरण सुत्तावयंत्रण वेवद्वाणं गद्दाणाः विणा गुणहाणगयवंधनामितं च सुत्तं । 'अणियिडियादरद्वाए सेसं सेस संखेडजाभागं गेतृण वंधा वोध्विङ्गडाणं महावयंत्रण वंधविणहडाणं परुविदं । कीधसंजल्णे विणाइ जो अवसमा अणियिडिअद्वाण मंग्वडजादिभागा तिन्हि मेखेडजे खंडे करें तत्थ बहुभागे गंतृण एयभागावसंस माणमंजलणस्म वंधवीच्छेद्रा । पुणा तिम्ह एमखेड संखेडजकं करं तत्थ बहुखंड गंतृण एमखंडाबसंस मायामंजलणवंधवीच्छेद्रा ति । कथमदं णब्बरे ? 'सेसं सेसं संखेडजे भाग गंतृणिति विच्छाणिडेसादा । कमाययाहुडसुतिषदं सुत्ते विकड्यदि ति बुत्ते मध्ये विकड्यहि ति बुत्ते मध्ये विकड्यह्र किंतु एयंत्रमाहा एथ्य ण कायव्या. इरमेव ते चेव

मिध्यादृष्टिमं तेकर अनिवृत्तिकरणयादरमाभ्यराधिकप्रविष्ट उपशामक व क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्तिवादरकालके शेप शेपमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध ब्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेप जीव अवस्थक हैं।। २४॥

ं मिध्यादिष्टेसे लेकर ऑनवृत्तिकरणवादरस्माध्यराधिकप्रविष्ट उपशासक च अपक तक बन्धक है इस सुवावयवस बन्धाध्यात और गतिगत बन्धस्वामित्रक विना गुण स्थानगत बन्धस्वामित्र्य में कहा गया है। ' अतिवृत्तिवादरकारुके तेग दोग्येस संस्थात बहुभाग आकर बन्ध दुविक्व होता है इस सुवावय द्वारा बन्धविनप्रस्थातकों प्रकेषणा की गई है। संख्यलनकोधिक विनय होत्तपर जो दोग अतिवृत्तिवादरकारुका संख्यातवों भाग गहता है उसके संस्थात खण्ड करनेपर उसमें बहुआगोको विनाकर एक आग दोग एकतपर संख्यलमातको बन्धायुक्छेद होता है। पुनः एक खण्डके संख्यात खण्ड करनेपर जनमें बहुत खण्डोंको विनाकर एक खण्ड दोग गहनेपर संख्यकमायाका बन्धायुक्छेद होता है।

शंका-यह कैंस जाना जाता है ?

समाधान—'हाय हायमें संस्थात यहुभाग जाकर'हरू बीएमा अर्थात हो बार निर्देशसे उक्त प्रकार देत्तों प्रकृतियोका ब्युच्छेद्रकाल जाना जाता है।

शंका -- कपायमाभूतके सुत्रसे तो यह सुत्र विरोधको प्राप्त होगा ?

समाधान—रेप्सी आदांका होनपर कहते हैं कि सचमुचमें कपायप्राधनके सुत्रसे यह सुत्र विरुद्ध है, परन्तु यहां एकान्तब्रह नहीं करना चाहिय, क्योंकि, 'यही सन्य हैं ' सञ्चमिदि सुदक्षेवर्लाहि पञ्चक्खणाणीहि वा विणा अवहारिज्जमाणे मिञ्छत्तप्यसंगादो । कथं सुत्ताणं विरोहो ? ण, सुत्तोवसंहाराणमसयलसुद्धारयाइरियपरतंताणं विरोहां मनदंसणादो । उवसंहाराणं कथं पुण सुत्ततं जुज्जदे ? ण, अमियमायरजलस्स अर्लिजर-घड-घडी-सराबुदंचण-गयस्स वि अमियनुवलंगादो ।

संपिह एदेण सुइत्स्थाणं परुवणा कीग्दे । तं जहा— एदासिं दोण्णं पयडीणं धंपोदया अक्कमेण वोच्छिज्जंति, उदए विणेष्ट बंपाणुवलंभादो । ण च उदयद्धाक्खएण उदयस्स विणासो एत्थ विविक्खत्रो, संतोबसम-खप्हि समुप्पण्णुदयाभावेण अहियारादो । एदासिं सोदय-पगेदप्हि वंथो, णिरंतर-वंधीणं सांतरुदयाणं सोदएणेव वंधविरोहादो । णिरंतर-वंधीओ, धुववंधीहि मह पादादो । मिच्छाइडिप्पहुडि जे पच्चया मृत्युत्तरणाणेगसमयमेयभिष्णा पुत्वं परुविदा तग्गुणविध्विद्यजीवा नेहि चेव पच्चएहि एदाओ पयडीओ वंधीत, पच्चयंतरा-

या 'वही सत्य है 'एसा थुनकेवलियों अथवा प्रत्यक्षश्चानियोंके विना निश्चय करनेपर मिथ्यात्वका प्रसंग होगा।

शंका स्त्रोंके विरोध कैसे हो सकता है?

समाधान—यह शंका शंक नहीं. क्योंकि, अल्प श्रुनके धारक आचार्योंके परतंत्र सूत्र व उपसंहारोंके विरोधकी सम्भावना देखी जाती है।

शंका- उपसंहारोंके सत्रपना कैसे उचित है ?

समाधान--यह भी शंका टीक नहीं. क्योंकि. अलिजर ( घटविशेष), घट. घटी, शराव व उदंचन आदिमें स्थित भी अमृतसागरके जलमें अमृतत्व पाया ही जाता है।

अय इस सुत्रके द्वारा सुचित अर्थोको प्रक्रपणा करते हैं। वह इस प्रकार है— इन दोनों प्रकृतियाँका बन्ध और उदय दोनों एक साथ व्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि, इनके उदयक नष्ट होने एर सिर वन्ध नहीं होते वाला उदयका विकास विविध्य नहीं हैं, क्योंकि, इनके उदयका विकास विविध्य नहीं हैं, क्योंकि, सन्वायराम या सन्वक्ष्यसे उत्पन्न उदयामावका अधिकार हैं। इन दोनों प्रकृतियाँका स्वोदय परोदयसे वन्ध होता है, क्योंकि, तिरन्तरवन्धी और सान्तर उदयवाली प्रकृतियोंका स्वोदय परोदयसे वन्ध होता है, क्योंकि, तिरन्तरवन्धी और सान्तर उदयवाली प्रकृतियोंके स्वोदयसे ही वन्ध होत्या है। विष्यादृष्टिसे लेकर सूल, उत्पर व नाना स्वं प्रकृतिया साम्तर स्वया स्वयन्धी भेदाँस भिन्न को प्रत्यय पूर्वेय कहा जा बुके हैं, उन गुण स्थानोंसे विदेश होता वहाँ प्रत्ययोंका इन प्रकृतियोंके वाधते हैं, क्योंकि, अन्य प्रत्योंका स्थानोंसे विदेश होता वहाँ प्रत्ययोंका इन प्रकृतियोंकी वाधते हैं, क्योंकि, अन्य प्रत्योंका

१ अप्रतो ' सुत्तोवसंघाराणा- ', आ-काप्रखोः ' सुत्तोवसंहाराणा- ' इति पाठः ।

२ अ-आप्रत्योः ' सहदत्थाणं ', काप्रतो ' सहिदत्थाणं ' इति पाठः ।

भावादो । अथवा, एदासिं संजलणोदयविसेसो चेव परुचओ, तेण विणा बंधाणुवलंभादो ।

मिच्छादिद्दी चउगइमंजुतं, तस्स सञ्चगइषेशेहि विरोहाभावादो। सासणो तिगइसंजुतं, तस्स ाणरयगइषेशण सह विरोहादो। सम्मामिच्छाइट्टी असंजदसम्मादिद्धी च दुगइसंजुतं वेषेति, तेसि णिरय-तिरिक्खगईहि सह विरोहादो। उविरेमा देवगइ-अगइसंजुतं वा वेशेति, तेसि ससगईहि सह विरोहादो। सिच्छाइट्टी सासणसम्मादिद्धी सम्मासिच्छाइट्टी असंजदसम्मादिद्धी चउगइया, दुगइसंजदासंज्ञदा, समा मणुस्मगईया सामी । वेषद्धाणं वेषवेशिच्छग्णट्टाणं च सुनुहिद्दिसिंदि सुगमं। मिच्छाइट्टिस्म चउविद्दी वेशे. युवयंशिकाटे । सेमाणं निविद्यो. युववाशावादो ।

लोभसंजलणस्स को वंधो को अवंधो ? ॥ २५ ॥

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अणियट्टिवादरसांपराइयपविट्टउवसमा स्वता बंधा। अणियट्टिवादरद्धाए चरिमसमयं गंतृण वंधो वोच्छिज्जिदि। एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २६॥

अभाव है। अथवा, इन प्रकृतियोका संज्वलनका उदयविदोष ही प्रत्यय है. क्योंकि. उसके बिना इनका बन्ध पाया नहीं जाता।

मिध्यादि इन्हें चार गितयों से सुक बांधता है, क्यों कि, उसके सब गतियों के क्यों कि साथ कोई विराध नहीं है। सामादन्तसम्बद्धा तीन गतियों से सुक बांधता है, क्यों कि उसके तथा बेता विराध है। सम्बद्धा क्या है स्थां कि उसके तथा विराध है। सम्बद्धा क्या है स्थां कि उसके तथा विराध है। सम्बद्धा क्या क्या क्या हो तो में विराध है। उपरिम्न जीव देवगति से संयुक्त वांधत है, क्यों कि उनके होप विराध है। उपरिम्न जीव देवगति से संयुक्त या गतियों तो स्थानित बांधत है, क्यों कि उनके होप गतियों के साथ बच्च होत्यों विराध है। सिय्याहि सामादन सम्बद्धा सम्बद्धा स्थानिय असंयतसम्बद्धा स्थानियां कि उत्तर हो। सिय्याहि और असंयतसम्बद्धा हों से गतियों को हो विष्याच्या के स्थानियां है। स्थानियां के स्थानियां के स्थानियां है। स्थानियां के स्थानियां के स्थानियां है। स्थानियां के स्थानियां है। स्थानियां के स्थानियां है। स्थानियां के स्थानियां के स्थानियां है। स्थानियां है। स्थानियां के स्थानियां है। स्थानियां है। स्थानियां के स्थानियां ही स्थानियां है। स्थानियां ही स्थानियां स्थानियां ही स्थानियां स्थानियां ही स्थानियां

संज्वलनलोभका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ २५॥ यह सब सरम है।

मिष्यादृष्टिमे ठेकर अनिवृत्तिचादरसाम्परायिकप्रविष्ट उपसमक और क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्तिचादरकाटके अन्तिम समयको प्राप्त होकर चन्ध ट्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष जीव अबन्धक हैं॥ २६॥ ' मिन्छाईडिप्पहुडि॰' प्रेच सुत्तावयवेण वंधदाणं गुणडाणगयसामितं च परुविदं । 'अणियडिबादर॰' एदेण वंधविणड्डाणपरुवणा कदा । एदेसि तिण्णं चेवत्थाणं परुवणा कदा ति देसामासियसुत्तमेदं । तेणेदेण सुड्दत्थाणं परुवणा कीरेद । तं जहा—

वंधो पुर्वं वे विच्छज्जदि पच्छा उदजी, अणियहिचरिमसमण् वंधे वोच्छिण्णे सुहुम-सांपराइयचरिमसमण् उदयवोच्छेडुवरुंमारो । र्लोभसंजरुणस्स सोदय-परोदण्हि वंधो, धुवो-दयत्ताभावारो । णिरंतरो वंधो, थुववंधितारो । पच्चयपरुवणाण् माणसंजरुणभंगो । गइसंज्ञत-सामित्तद्वाण-वंधवंच्छिण्णहाणपरुवणां सुगमात्री । मिच्छाइद्विस्म चउन्विहो वंधो, धुव-वंधितारो । सेसाणं तिविहो वंधो, धुवत्तामावारो ।

हस्स-रिद-भय-दुगुंछाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ २७ ॥ सम्म ।

ं निथ्यादृष्टिमं रुकर अनिवृत्तिवाहरमाध्यरायिकप्रविष्ट उपदासक और क्षपक तक वन्धक हैं इस मुन्नांद्रा द्वारा वन्धाध्वान और गुणस्थानगन वन्धस्वामित्वकी प्रक्रपण की गई है। अनिवृत्तिवाहरकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर वन्ध व्युच्छिन्न होता है ' इस मुन्नांद्रा द्वारा वन्धव्युच्छिन्न होता है किस मुन्नांद्रा द्वारा वन्धव्युच्छिन्न स्थानका निरूपण किया गया है। चूंकि सुन्न द्वारा इन्हीं तीन अर्थोकी प्रक्रपण की गई है, अनएव यह देशामश्रीक मुन्न है। इस कारण इसके द्वारा सुन्वित अर्थोकी निरूपण करते हैं। यह इस प्रकार हैं—

संज्वलनलंभका बन्ध पूर्वमें ख्रुच्छित्र होता है. पश्चात् उद्यः स्वॉकि, अतिवृक्ति-करणके अन्तिम समयमें बन्धके ख्रुच्छित्र होजानेपर स्व्यमसाम्पराधिकके अन्तिम समयमें उद्यक्त ख्रुच्छेद्र पाया जाता है। संज्वलनलंभका स्वोदय-पर्वस्य बन्ध होता है, स्योंकि, उसके छुवेद्यत्यका अभाव है। वन्ध उसका निरन्तर है. स्योंकि, श्रुच्या अध्यान और है। प्रत्यवाँकी प्रकृपणा संज्वलनमानंक समान है। गतिसंशुक्तता, स्वामित्व, अध्यान और सम्बन्ध्युच्छिचित्थानकी प्रकृपणाय सुगम है। मिथ्यादिष्टके चारों प्रकारका बन्ध होता है, स्योंकि, वह भुववन्धी प्रकृति है। दोर जीवोंके तीन प्रकारका बन्ध होता है, स्योंकि, उनके धुववन्धका अभाव है।

हास्य, रति, भय और जुगुप्सा प्रकृतियोंका कीन बन्धक है और कौन अबन्धक है ?॥ २७॥

यह सूत्र सुगम है।

मिन्छाइट्टिप्पहुडि जाव अपुन्वकरणपविट्टउवसमा खवा बंधा । अपुन्वकरणद्धाए चरिमसमयं गंतृण बंधा वोन्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २८ ॥

एदेण बंधद्वाणं गुणगयवंधसामितं वंधविणहृद्वाणं च एक्विदं । तेणंदं दसामासियं दहस्वमण्णहा ससत्याणमेत्य संभवागावादा । तेणंदेण सहदत्थवक्वणा कीरदे— हस्स-रिद-भय-दुर्गुळाणं वंधोदया समं वोच्छिड्वतंत, अपुरवक्तणचित्मिममए चदुण्णं वोच्छिद्वतंत्रभादो । सोदय-परोदण्हि वंधो, धुवोदयत्ताभावादा परोदण् वि वंधविरोहाभावादो । भय-दुर्गुळाणं सम्वयुणहाणेमु णिरंतरेग वंधो, धुववंधितादो । हस्म-रिद्राण मिच्छाइड्रिप्पहृडि जाव पमत्तमंजदो ति सांतरेग वंधो, एत्थ पडिवक्मवपयडिवंधुवतंत्रभादो । उविर णिरंतरेग, पडिवक्मवपयडिवंधुवतंत्रभादो । पच्यवपक्तवणाए णाणावरणभंगो । मिच्छाइड्रिंग चउगाइमंजुतं, एदामि वंधम्स चउगाइयंथेण सह विरोहाभावादो । णविर हस्म-रिद्राओ तिगङ्संजुतं वंधइ, तन्वंथस्म

मिष्यादृष्टिमे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपगमक और क्षपक तक यंत्रक हैं । अपूर्व-करणकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर वन्य व्युच्छिन्न होता है ।ये वन्यक हैं, शेप जीव अबन्यक हैं ॥ २८ ॥

हम सूत्रके द्वारा वन्धाध्यान, गुणस्थानगन बन्धस्यामिन्य और वन्धस्युछित्तस्थानकी मुक्तपणा को है, हसीलिय इस दशामशंक सूत्र समझना चाहिये, अन्यथा यहां होष अर्थोंकी सम्भावना नहीं है। अनएव हमके द्वारा मृद्यन अर्थोंकी प्रस्पणा करने हैं — हास्य, वर्षोंकी सम्भावना नहीं है। अनएव हमके द्वारा मृद्यन अर्थोंकी प्रस्पणा करने हैं — हास्य, वर्ता, अर्थ और जुगुप्सा हक्का वन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छित होते हैं, क्योंकि, अपूर्व-करणके अनितम समयमें उक्त चारों प्रहर्णने कार्या देव यू दोनों की व्युच्छित पायी जाती है। हमका बन्ध स्वेद्य परंत्रवस होना है, क्योंकि, यू भूवाद्यों प्रकृतियों नहीं हम अर्थे क्या होने से कही विशेष नहीं है। अय और जुगुप्साका सब गुणस्थानों में सिरम्य कर है, क्योंकि, व भूववर्ष्यों हैं। हास्य और रितक्त मिर्प्याहाएंसे लेकर प्रमत्तन्यंवन कक सान्यर बन्ध है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष मुक्तियोंका बन्ध पाया जाना है। प्रमत्यवेंकी अरुपणा झनावरणके समान है।

मिथ्यादांष्ट चारों गनियोंसे संयुक्त यांत्रित हैं, क्योंकि, मिथ्यादाधिके इनके बन्धका चारों गतियोंके बन्धके साथ कोई विराध नहीं है । विशोग इनना है कि हास्य और रनिकी तीन गतियोंसे संयुक्त बांधना है, क्योंकि, इनके बन्धका नरकगनिके बन्धके साथ विरोध णिरयगइयंघेण सह विरोहादो । सामणी तिगइसंज्ञतं, तत्थ णिरयगईए बंधाभावादो । सम्मा-मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिडिणो दुगइसंज्ञतं, एदेसि णिरय-तिरिक्खगईणं बंधाभावादो । उन-रिमा देवगइसंज्ञतं वंधंति, तेसु अण्णगईणं वंधाभावादो । णविर अपुन्वकरणद्धाए चिरमे सत्तमे भागे वहमाणा अगइसंज्ञतं वंधंति ति वत्तव्वं । चउगइमिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्मादिडिणो सामी । दुगइसंजदासंजदा, देव-णरइएसु अणुव्वईणमभावादो । उविरिमा मगुस्सा चेव होद्ण एदामि वंवस्स मामी, अण्णत्थ पमतादीणमभावादो । वंधदाणं बंध-विणइड्डाणं च सुगमं । भय-दुगुंछाणं मिच्छाइडिन्हि चउन्विहो वंधो, धुवबंधितादो । उविरिमेसु तिविहो वंधो, धुवताभावादो । हस्स-रदीणं वंधो सादि-अद्भातो, पडिवक्शवपयडिबंधुवठंभादो ।

#### मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २९ ॥

एदं देसामामियं पुच्छामुनं । तेण को घंघओं को अवंघओं, किमेदस्स वंघो पुच्चं वोच्छिज्जदि किमुदओं किंदें। वि समं वोच्छिज्जति, किंसोदएण परोदण्ण किंसोदय-

है। सासादनसम्यग्हाँए तीन गानयाँसं संयुक्त वांधता है, क्योंकि, वहां नरकगतिका बन्ध नहीं रहता। सम्यामध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्हिए दो गानियाँसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, इनके तरकगानि और नियंगानिक वन्धका अभाव है। उपरिम्न जीव देवगतिसे संयुक्त वांधते हैं, क्योंकि, उनमें अन्य गानियाँका वन्ध नहीं होता। विदेश इतना है कि अपूर्व करणकार्यके अस्तिम सन्तम भागमे वर्तमान जीव अगतिसंयुक्त वांधते हैं ऐसा कहना वाहिये।

बारो गतियाँबाले मिथ्यादिः, सासादनसम्यग्दिः, सम्यग्निभ्यादिः और असंयनसम्यग्दिः स्वामी है। दो गतियाँबाल संयनासंयन स्वामी हैं, क्योंकि, देव और नारिक्यों में अश्वतियाँका अभाव है। उपिम जीव मनुष्य ही होकर इनके बन्धके स्वामी हैं, क्योंकि, अन्यव प्रमत्तादिकोका अभाव है।

बन्धाःबान और बन्धन्युच्छेदस्थान सुगम हैं। भय और तुगुप्ताका मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें चारो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ये धूबवन्धी प्रकृतियां हैं। उपरिम गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां धुव बन्धका अभाव है। हास्य और रितेका बन्ध सादि-अञ्चव है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष मकृतियोंका बन्ध उपरूज्य है।

मनुष्यायुका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ २९ ॥

यह देशामशंक फुज्छासूत्र है। इस कारण कीन बन्धक कीन अवन्धक; क्या इसका बन्ध पूर्वमें ब्युच्छिल्ल होता है, क्या उदय, या क्या दोनों ही साथ ब्युच्छिक्ष होते हैं; क्या स्वोदयसे, क्या परोदयसे या क्या स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है; क्या इसका परोदएण, किं मांतर किं णिरंतर किं सांतर-णिरंतरं, किं पच्चएहि किं तेहि विणा, किं ग्रह्मंड्रपं किमगडसंड्रतं वज्बह, एदस्स वंघस्स कदिगदिया सामी असामी वा, किं वंघडाणे, किं चिरमसमए वंघो वोच्छिजदि किं एडमसमए किमगडम-अविरमसमए वंघो वोच्छिज्जदि, किं सादिओं किमणादिओं किं धुवा किमडुवा वंघो ति एदाओं पुच्छाओं एत्थ कायव्वाओं । पुणो पुच्च्छिदज्ञाणाणुग्गहहं उत्तरसुत्ते भणदि

### मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी वंधा। एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ३० ॥

एस्य वंधद्वाणं गुणहाणाणि अस्मिद्ण वंधसामितं च उत्तं, तेण इदरस्थाणं परूवणा कीरदे । तं जहा-- मसुस्साउअस्म पुत्वं वंधो वोच्छिज्वदि पर्च्छा उद्योत असैजदसम्मा-दिद्दिन्दि णहवंथस्स मणुमाउअस्म अजोगिचित्मसमए उद्यवेगच्छेदुवलंभादो । भिच्छाहद्वि-सामणसम्मादिद्विणो सोदण्ण परादण्ण वि मणुमाउअं वंधीत, अविराहादा । असंजद्मम्मादिद्वी परादण्णव, सोदण्ण सह तत्थ वंधविरोहादो । णिनंतरे वंधी, वज्जमाणभंव पडिवक्वपयर्दीण्

बन्ध सास्तर, क्या विरस्तर, या क्या सान्तर-विरस्तर है: क्या प्रत्ययोंसे या क्या उनके विना ही बन्ध होता है. क्या गतिसंयुक्त या क्या अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, इसके बन्धके फितनी गतियाँबाल स्वामी अथवा अस्वामी है, बन्धाच्यान क्या है, क्या चरम समयमें वस्थ व्यक्तिक होता है. क्या प्रथम समयमें, या क्या अप्रथम अवरम समयमें वस्थ व्यक्तिक होता है. क्या साविक, क्या अनाविक, क्या धुव या क्या अध्य बन्ध होता है. इस प्रभाको यहां करना चाहिये। फिरसे पुरुष्ठायुक्त जनोंके अनुमहके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं -

मिथ्यादिष्टि, सासादनसम्यग्दिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट वन्यक हैं। ये बन्यक हैं, श्रेष जीव अवन्यक हैं ॥ ३० ॥

इस स्वमं वन्याध्वान और गुणस्थानांका आध्यकर वन्धस्वामिन्व ही कहा गया है. इसिलयं अन्य अर्थोकी प्रकारणा करने हैं। वह इस प्रकार है — मनुष्यायुका पूर्वमें बन्ध ज्युष्टिश्व होता है पक्षात उदय, क्यांकि, असंवतसम्यादि गुणस्थानमें मनुष्यायुके वन्धके व्युष्टिश्व हांजानंपर अर्थाणकवलींक अन्ति समयमें उदयका व्युष्टिश्व हांजानंपर अर्थाणकवलींक अन्ति समयमें उदयका व्युष्टिश्व हांजानंपर अर्थाणकवलींक अन्ति समयमें उदयका व्युष्टिश्व पाया जाता है। सिध्यदिध और सामादृतसम्यव्हिष्ट स्वेत्य और एगेद्रयमें मनुष्यायुक्ते वांधते हैं, क्योंकि, इसमें कोई विरोध नहीं है। असंयतसम्यव्हिष्ट पोत्यसे ही मनुष्यायुक्ते वांधते हैं, क्योंकि, स्योदयके साथ वन्ध होनका इस गुणस्थानमें विरोध है। इसका वांधते हैं, क्योंकि, स्योदयके साथ वन्ध होनका इस गुणस्थानमें विरोध है। इसका वन्धि निरत्तर है, पर्योकि, स्थादयके साथ वन्ध होनका प्रकारिक वन्धके विना इसके क्षाक्षक वन्धि निरत्तर है, पर्योकि, स्थादयके साथ वन्ध प्रकार प्रकार करने वन्धके विना इसके क्षाक्षक

षंघेण विणा षंघपरिसमित्देसणादो । बंधिवरोहो अंतरिमिदि किण्ण घेण्यदे ? ण, पिडवरुख-पयिडवंधकदंतरेण एत्य पत्रोजणादो । मिन्छादिदिस्स मृतुत्तरणोणगसमयजहण्णुककस्सपञ्चया णाणावरणम्हि तुत्ता चेव होति । णविर णाणासमयजककस्सपञ्चया सेतााठीस, ओरारिव्यमिस्स-वेउिव्यमिस्स-कम्मइयाणमभावादो । मासणस्य णाणासमयजककस्सपञ्चया सत्तात्रीस, ओरारिव्यमिस्स-वेउिव्यमिस्स-कम्मइयाणमभावादो । यगसम्हयज्ञहण्णुककस्मपञ्चया णव सौन्यक्र । णाणासमयजत्तरपञ्चया वादाठं, ओरारिव्य-अरारिव्यमिस्स-चेउिव्यमिस्स कम्मइयाणमभावादो । तिण्णि वि गुणद्वाणाणि मणुत्समाइसंत्रेतं वंवेति, तन्वंयस्य अण्णार्वेहि सह विरोहादो । चउगइमिच्छाइडिन्सासण-सम्माइडिणं सामी । दुगदेशसंजदसम्मादिष्टिणं सामी, विरिक्ष-मणुस्सगइद्विद्यसंजद-सम्मादिद्यांणं मणुस्माउवंथणं विरोहादो । वंथद्वाणं सुगमं । वंथवोच्छेदो असंजदसम्मादिद्विस्स अपदम-अचिरमममए । मणुस्साउअस्म वंथा सादि-अद्ववी, वंथस्स धुवत्ताभावादो ।

समाप्ति देखी जाती है।

शंका--वन्धका विरोध हो अन्तर है, ऐसा क्यों नहीं प्रहण करते?

समाधान—ऐसा ग्रहण इसलिये नहीं करने कि यहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्ध कारा किये गर्य अन्तरने प्रयोजन है।

मिथ्याइष्टिकं मूल और उत्तर नाना व एक समय सम्बन्धी जघन्य एवं उत्हर प्रत्यय हानावरणमें कह हुए ही होत हैं। विशेष इतना है कि नाना समय सम्बन्धी उत्हर प्रत्य निरेषन होते हैं, क्योंकि, बिकियिकांमिश्रीर कार्मण कार्यगाका यहां आमा है। सासावहत्वसम्प्रदाष्टिकं नाना समय सम्बन्धी उत्हर प्रत्यय सैनालीन होते हैं, क्योंकि, यहां औदारिकांमिश्र, बैकियिकांमिश्र और कार्मण काययोगोंका अभाव है। मनुष्यायुको बांधने बाले असंयतसम्यग्रदिकं मूल प्रत्यय नीन होते हैं, क्योंकि, उत्सके मिष्यात्वका अभाव है। एक समय सम्बन्धी जग्नन्य व उत्हर प्रत्यय नी और सोलह होते हैं। नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्या होते होते होते हैं। क्योंकि, यहां औदारिकांमिश्र, बैकियिकांमिश्र, क्षेत्र कार्यालीस होते हैं, क्योंकि, यहां औदारिकांमिश्र, बैकियिकांमिश्र भीर कार्यालीस होते हैं, क्योंकि, यहां औदारिकांमिश्र, बैकियिकांमिश्र भीर कार्यालीस कार्या अभाव है।

तीनों ही गुणस्थान मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उसके बन्धका अन्य गानियोंके साथ विरोध है। चारों गिनयांवाले मिथ्याहाष्टि और सासादनसम्यग्रहि स्वामी हैं। दो गातियांवाले असंयतसम्यग्रहि स्वामी हैं। दो गातियांवाले असंयतसम्यग्रहि स्वामी हैं। क्योंकि, तिर्यगाति और मनुष्यगितमें स्थित असंयतसम्यग्रहियोंके मनुष्यायुवन्धसे विरोध है। बन्धाध्वान सुगम है। क्याध्वान सम्यग्रहियोंके सम्यायायुवन्धसे विरोध है। मनुष्यायुक्त बन्ध साम्यग्रहियोंके स्वाप्य अवरम समर्यों होता है। मनुष्यायुक्त बन्ध साहि-अभूव है, क्योंकि, उसके कथके धृषताका अभाव है।

देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ३१ ॥ <sub>सगरं।</sub>

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा वंधा।अप्पमत्तसंजदद्धाए संखेज्जदिभागं गंतुण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ३२ ॥

' मिच्छादृहिणदृहिक ' एदेण स्तावयंत्रण वंगदाणं गुणगयसामितं च परुविदं । 'अप्यमत्तसंबद्धाएक ' एदेण वंगविणदृहाणं परुविदं । तिष्णं चेत्र परुवणदा देसामासिय-स्तामिणं । तेणेदेण स्टूट्ये भणिस्सामा । तं जहा — एदस्म पुञ्चसुदक्षां वेाच्छिञ्जदि पच्छा वंशो, देवाउअस्स असंबदसम्मादिहिचरिमस्मए वेच्छिण्णुदयस्स अपमत्तद्धाण् संग्वेञ्जदिभागं गृत्ण वंश्वोच्छेद्वदंभादा । पंगद्रण्णेव वंशो, साहण्णदस्स तिन्थ्यरस्मव वंशविंगहादा । णिरंतरो वंशो, पद्विवस्वप्यद्विवंशक्यंतगभावादो ।

मिन्छाइहिस्म देवाउअं वंधैतस्य चत्तारि मूलपन्चया । एगयमइया जहण्युक्कस्य-

देवायुका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ ३१ ॥ यह सुत्र सुगम है ।

मिथ्यादिष्ट, सामादनमध्यग्दिष्ट, अमंयतसध्यग्दिष्ट, संयतामयत, प्रमत्तमंयत, अंग अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं । अप्रमत्तमंयतकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, श्रेष जीव अवन्धक हैं ॥ ३२ ॥

ंमिध्याद्दांष्ट आदि अप्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं इस स्त्रांश द्वारा बन्धा ध्वाल और गुणस्थातनत स्वामित्वकी प्रक्रपणा की गई है । 'अप्रमत्तसंयतकालक संख्यातवे भाग जाकर बन्ध व्यक्तित्व हाता है ' इससे बन्धविनप्रस्थातकी प्रक्रपणा की है । इस तो अर्थों की हो प्रक्षणा करते से यह सन्त्र दशासदीक है। इस कारण इससे स्वित अर्थों को कहते हैं। वह इस प्रकार है— देवाकुका पूर्वसे उदय व्यक्तिक होनो है एक्षात् बन्ध, क्यों कि, असंयतसम्बन्धपृष्टिक अन्तिम समयमें इसके उद्यक्ते व्यक्तिक के स्वित अर्थों के सम्तर्भ कारण इसे स्वत क्यों कि सम्तर्भ कारण विश्व होने हैं। इसके स्वत्र अप्रकार के स्वत्र प्रक्षात कारण प्रवास कारण प्रवास है। होने एक्षात के सम्तर्भ क्यों कर प्रकार क्या प्रवास के स्वत्र स्वक्ति क्या है। वन्ध इसके विरोध है। वन्ध इसके निरन्तर है, क्यों कि, प्रतिषक्त प्रकृतिक प्रकृतिक वन्धसे केये अन्तरका यहाँ अभाव है।

देवायुको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टिके मूल प्रत्यय चार होते हैं। एक समय सम्बन्धी

1 84

पञ्चया दस अद्वारस । णाणासमयउक्कस्सपञ्चया एक्कवंचात, बेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपञ्चयाणं तत्थामावादो । सासणसम्मादिष्टिस्स पञ्चया देवाउअं बंधमाणस्स णाणावरणवंधतुल्ला । णविर णाणासमयउक्कस्सपञ्चया छादालं, वेउव्विय-वेउ-व्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपञ्चयाणमभावादो । असंजद्सम्मादिष्टिपञ्चयपस्त्रणाए णाणावरणभंगो । णविर णाणासमयउक्कस्सपञ्चया बादालं, वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरा-लियमिस्स-कम्मइयपञ्चयाणमभावादो । उविरमेसु गुणद्वाणसु पञ्चया देवाउअस्स णाणा-वरणतुला ।

सन्वे देवगइसंज्ञतं, अण्णगइषंघेण देवाउअषंघस्स विरोहादो । तिरिक्ख-मणुस्सगइ-मिन्छाइडी सासणसम्माइडी असंजदसम्माइडी संजदासंजदा सामी । उविरेमा मणुसा चेव, अण्णत्य महन्वयाणमणुवलंभादो । वंघद्वाणं सुगमं । अप्यमत्तद्वाएं संखेज्जदिभागे गदे देवाउअस्स वंधवोज्जेदो । अप्यमत्तद्वाएं संखेजेसु भागेसु गदेसु देवाउअस्स वंधो वोच्छिज्जदि ति केसु वि सुत्तपोत्थएसु उवलन्भइ । तदो एत्थ उवएसं लद्धूण वत्तव्यं । देवाउअस्स वंधो सादिओ अद्भवो, अद्भवंधितादो ।

जपन्य व उन्हर प्रत्यय क्रमशः दश और अठारह होते हैं। नाना समय सम्बन्धां उन्हर प्रत्यय हक्यावन होते हैं, क्योंकि, वहां वैक्षियक, वैक्षियकमिश्र, औदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका अभाव है। द्वायुका बांधतवाले मासादनसम्प्रदाष्ट्रिक प्रत्यय झानावरक क्याक समान हैं। विशेष दतना है कि नाना समय सम्बन्धी उन्हर प्रत्यय झ्यालीम होते हैं, क्योंकि, बैक्षियिक, वैक्षिपिकमिश्र, औदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका यहां अभाव है। असंयतसम्बन्धि प्रक्रिय प्रत्ययक्षणा झानावरणके समान है। विशेषता यहां अभाव है। असंयतसम्बन्धि उन्हर प्रत्ययक्षणा झानावरणके समान है। विशेषता यह है कि नाना समय सम्बन्धी उन्हर प्रत्यय क्यालीस हैं। उपरिम गुणस्थानोंमें देवायुके प्रत्यय झानावरणके समान हैं।

सभी जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं. क्योंकि, अन्य गतियोंके बन्धके साध देवायुके बन्धका विरोध है। निर्यंच और मनुष्य गतिके मिण्यादिए, सासादनसम्बन्दिए असंयत्तसम्बन्दिए असंयत्तसम्बन्दिए असंयत्तसम्बन्दिए असंयत्तसम्बन्दिए असंयत्तसम्बन्दिए असंयत्तसम्बन्दिए असंयत्तसम्बन्दिए असंयत्तसम्बन्दिए सामा है। अप्रमत्तकालके संक्यातवें भागके बीत जानेपर देवायुका बन्धन्युच्छेद होता है। अप्रमत्तकालके संक्यात बहुआगोंके वीत जानेपर देवायुका बन्ध व्युच्छेद होता है, ऐसा किन्दी स्वयुद्धतकोंमें पाया जाता है। इस कारण यहां उपदेश प्रान्तकर कहना चाहिये।देवायुका बन्ध सादि व अधुव है,क्योंकि वह अधुववन्धी है।

देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउव्विय तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस-संठाण-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगइषाओग्गाणु-पुव्वि-अगुरुवरुद्दुव-उवघाद परघाद-उस्सास-पसत्यविद्यायगइ-तस बादर-पञ्जत-पतेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेञ्ज-णिमिणणामाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ ३३॥

सुगमं ।

मिच्छाइद्विपहुडि जाव अपुन्वकरणपद्दुउवसमा ख्वा वंधा । अपुन्वकरणद्वाए संखेडेजे भागे गंतृण वंधो वोच्छिज्जदि ! एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ३८ ॥

जेणेदण सुतेण वंशदाणं गुणगयमामित्तं वंशविणदृष्टाणं वि य तुतं तेणेदं देसामामितं । तदो एदेण स्हरत्थपरुवणा कीरंदः दिवगह-देवगइपाओरमाणुषुवि चेत्रविव्यमधीर वेद्यविव्यम अंगोवंगणामाण पुण्वसुदओ वोष्किञ्जवि पच्छा वंशो. असंजदसम्मादिद्दिष्टि णहोदसणमदामि चठणणं प्यहीणमपुष्वकरणदाए संविज्जसु भागेसु गेदसु वंशवोर्छदुवर्तमादे। निजा-करमाहय-

देवगति, पंचेद्रियज्ञाति, बेकियिक, तेजम व कार्मण अर्गर, समचनुरुखसंस्थान, बैकियिकअरितांगापांस, वर्ण, गंध, रम, रुग्छो, देवगतित्राथायानुष्वी, अगुरुरुष, उपघात, परपात, उच्छ्वास, प्रशस्तिबहायागित, जम, बाटर, पर्यात, प्रत्येकअर्गर, स्थिर, गुम, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण, इन नामकर्म प्रकृतियोंका कीन चन्यक और कीन अवस्थक है १॥ ३३॥

यह सुत्र सुगम है।

मिध्यारिष्टिमे लेकर अपूर्वकरणाशीवष्ट उपग्रमक व अनक तक वस्पक हैं। अपूर्वकरण-कालके संस्थात बहुभागीको विताकर इनका बन्ध व्युच्छित्र होता है। ये बन्धक हैं, शेष चीव अबस्थक हैं॥ २४॥

चुंके इस सूत्रके द्वारा बन्याच्यान. गुणस्थानगत स्वांमान्य और बन्यविवनप्रस्थानका है। निर्देश किया गया है अनएश्व यह देशामशंक सूत्र है। इस कारण इसके द्वारा सूचित अर्थोका प्रकल्प करते हैं — देशानि, देशानिश्वाद्य विद्यान क्षेत्र के हैं — देशानि, देशानिश्वाद्य विद्यान क्षेत्र के स्वाद्य के स्वयं के स

सरीर-समचउरससंठाण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअठहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पस्थविद्वाय-गइ-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ सुस्सर-णिमिणणामाणं पुट्वं वेघो वोच्छिज्जदि पच्छा उदओ, अपुट्व-करणम्हि णड्वंघाणं एदामि पयडीणं सजोगिचिरमसमयिम उदयवोच्छेदुवर्ठभादो । पंचिंदिय-जादि तस-बादर पञ्जत-सुभगादेञ्जाणं पि एवं चेव। णविर एदासिमजोगिचिरमसमए उदओ वोच्छिण्णां ।

देवगर्-देवगर्वाओगगाणुगुन्ति ने उन्तियसरीर-ने उन्तियसरीरओगोवंगणामाणं परोदएण सच्चगुणहाणेसु बंधो, पगेदण्ण बज्झमाणएक्कारमपयडीहि सह पादादो । तेजा-कम्मइय-वण्ण-गंध-रस-फाम-अगुरुअलहुअ थिर-मुभ-णिमिणणामाओ सोदण्णेव बज्झिति, धुवोदयत्तादो । पिर्चि-दियजादि-तस-बादर-पज्जताणं मिच्छाइडिन्हि बंधो सोदय-पगेदओ। उन्नरि सोदओ चेच, तत्थ पिडवक्सुदयाभावादो । समचउरममंद्रण-पमत्भविहायगर्द-सुस्सराणं सव्चगुणहाणेसु सादय-पगेदओ,पडिवक्सुद्रयमंभवादो। सुभगादजाणं मिच्छाइडि-मामणसम्माइडि-सम्मामिच्छा-इटि-अमंजदरममादिदीम् सोदय-पगेटओ। उन्नरि सोदओ चेन, पडिवक्सुद्रयाभावादो। उन्नपद-

समचतुरस्नसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुन्न्छपु, उपधान, परधात, उच्छ्वास, प्रशान्तिवहायोगनि, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुम, सुन्यर और निर्माण नामकर्मका पूर्वमें बन्ध खुरिन्छत होना है पक्षान् उदय, स्यां।क, अपूर्वकरणमें वन्धक नष्ट होजानेपर पक्षान् स्योगकेवलीके अन्तिम समयमें इन श्रृहित्योक उदय-युच्छेद पाया जाता है पचिन्द्रिय-जाति, यादर, पर्याप, सुन्ना क्षार, अद्भव, इनका भी बन्धोदय्यपुच्छेद इसी प्रकार है। विशेषाना सम्यस्थ इन अप्रतान्तिक अन्तिम समयमें व्यक्छित होता है।

द्वाति, देवातिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैकिषिकरारीर और वैकिषिकरारीरांगोपांगका वन्य तव गुणस्थानों में परेत्वयं होता है, क्योंकि, य महत्त्यां परेत्वयं वंधनेवाली ग्यारह प्रहत्त्यां परेत्वयं होता है। क्योंकि, य महत्त्यां परेत्वयं वंधनेवाली ग्यारह प्रहत्त्यां के साथ आती हैं। नजन व कामण हारीर, वर्ण, तप्त, रप्त, स्पर्ध, अगुरुलयु, स्थि हुम आति ति स्पर्धा है। व धुवेत्वयं हैं। पंचित्वयं काति, त्रस, यहर और पर्याप्त महत्त्वयंक्त वच्च मिच्याहए गुणस्थानमें स्वोद्वय परेत्वयं है। हाता है। इसके ऊपर स्वोद्वयं है। होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रहत्त्वयंक्त उद्यक्त अभाव है। समजनुरुक्तसंस्थान, प्रशास्त्रविद्यंताति और सुस्वरक्त सव गुणस्थानोंमें स्वोदय परेत्वयं कादे य हिंदि स्वीकि, प्रतिपक्ष प्रहत्त्वयंक्ते उद्यक्त सव गुणस्थानोंमें स्वोदय परेत्वयं कादेय अहित्योंके उद्यक्त सम्मावना है। सुभग और आदेय अहित्योंका वन्य प्रिध्याहाष्टि, सासादत्तसम्ययाहि सुम्यप्तिस्थाहिए एवं असंयत्तसम्याहि गुणस्थानोंमें स्वोदय परेत्वयं होता है। इसके ऊपर स्वोदयसे होता है। इसके ऊपर स्वोदयसे होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रहत्त्वयंक्ते उद्यक्त अभाव है।

१ प्रतियु ' एदं ' इति पाठः ।

परबाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिन्छाइड्डि-सासणसम्माइड्डि-असंजदसम्मादिड्डीसु सोदय-परोदर्खो बंधो; अपञ्जतकाले परघादुस्सासाणधुदयाभावे वि, विग्गहगदीए उनघाद-पत्तेयसरीराण' उदयामावे नि, मिन्छाइड्डिन्दि पत्तेयसरीरस्स साहारणसरीरोदए संते वि वंधुवलंभादो । अव-सेसाणं सोदओ चेव, अपञ्जत-साहारणसरीरोदयाणमभानादो । णवरि परघादुस्सासाणं पमत्ताम्म सोदय-परोदओ वंधो ।

तेजा-कम्मद्दयसरीर-चण्ण-गंघ रस-फास-अगुरुबठहुब-उवचाद-णिमिणाणं णिरंतरा वेथी, धुवबंधितादो । देवगइ-देवगद्दपाओम्गाणुपुञ्च-वेउञ्चियसरीर-वेउञ्चियसरीरअंगोवंगाणं मिच्छा-इद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर णिरंतरा । कुदो ? असंखेञ्जवासाउअतिरिक्ख-मणुस्सेसु णिरंतर-चंचुवठंभादो । उत्तरि णिरंतरा चेव, एगसमण्ण वंचुवरमाभावादो । समचउरससंठाण-पसत्थ-विद्यावगइ-सुभग-सुस्स-आंदेज्जाणं सांतर-णिरंतरो मिच्छाइडि-सासणसम्मादिद्वीसु, भागभूमिण्सु णिरंतरबेयुबठंभादो । उवरि णिरंतरं, पडिवक्खपयडिवंशाभावादो । पंचिदियजादि-तस-वादर-

उपधान, परधान, उच्छ्वास और प्रत्येकदारीर प्रकृतियोंका मिथ्याद्दिष्ट, सास्मादनसम्बग्धार भीर असंबतसम्बग्धार गुणस्थानों में स्वाद्य-परोद्य बन्ध है. क्योंकि, अपयोगकालमें परधान और उच्छ्वास प्रकृतियोंके उद्यक्त अभाव होनेपर भी उनका बन्ध विष्ठ गिर्मे उपधान और प्रत्येकदारीरके उद्यका अभाव होनेपर भी उनका बन्ध तथा मिथ्यादि गुणस्थानमें प्रत्येकदारीरके उद्यका अभाव होनेपर भी उनका बन्ध तथा मिथ्यादि गुणस्थानमें प्रत्येकदारीरको साधारणदारीरके उद्यक होनेपर भी बन्ध पाया जाना है। दोष गुणस्थानकर्ती जीवाँके उनका बन्ध स्वोद्य ही है. क्योंकि, वहां अपर्याम और साधारणदारीरके उद्यक्त अभाव है। विदोषना यह है कि परधान और उच्छ्व।सका प्रमत्त गुणस्थानमें स्वोदय-परोद्देश वन्ध है।

तैज्ञस व कार्मण दारीर. वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुळषु. उपधान और निर्माण, रनका निरस्तर वन्ध है, क्योंकि, य धुववन्धी ग्रङ्गित्यां हैं । देवगानि, देवगतिशायांग्यानुपूर्वी, वैिक्षियकदारीर और विक्षियकदारीर गोगायांग्यानुपूर्वी, वैिक्षियकदारीर और विक्षियकदारीर और सम्बद्ध उपस्थानों में सान्तर-निरस्तर हैं । इसका कारण यह है कि असंख्यातवर्षायुक्त निर्यंच और सनुष्योंमें निरन्तर वन्ध पाया जाना है । इसके ऊपर निरन्तर हैं। बन्ध हैं, क्योंकि, एक समयसे वन्धका नादा नहीं होता । समयनुरुक्षसंस्थान, प्रशस्ताविहायोगानि, सुमगा, सुस्तर और आदेय प्रकृतियोंका वन्ध मिथ्यादृष्टि और सालादनसम्बर्धार्थीमें सान्तर-निरस्तर हैं, क्योंकि, गोगभूमिजोंमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाना है । ऊपर निरस्तर हैं, क्योंकि, गोगभूमिजोंमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाना है । उपर

१ प्रतिषु ' पत्तेयसरीराणि ' इति पाटः ।

पज्जतः पत्तेयसरीराणं मिन्छाइड्रिम्हि सांतर-णिरंतरो बंधो । कुदो ? सणक्कमारादिदेव णेरडएस भोगभूमिएस च णिरंतरबंधुवरुंभादो । सासणादिस णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । परघादस्सासाणं मिच्छ,इद्रिम्हि सांतर-णिरंतरा, देव-णेरइएम् भागभूमीए च णिरंतरबंधवरुंभादो । सासणादिस णिरंतरो, अपज्जत्तवंधाभावादो । थिर-सुभाणं मिच्छाइड्डिप्पहृडि जाव पमत्तो ति सांतरे। उवरि णिरंतरो, णिप्पडिवनखपयडिबंघादो ।

दवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुन्वि-वेउन्वियदुगाणं मिन्छाइडि-सासणसम्मादिडीस् ओरा-लियमिस्स कम्म (य-वेउ विवयद्गामावादे। एक कवंचास-छाएदालीमपच्चया । सम्मामिच्छा-दिहिमि बादार्शःसरव्यया, वेउव्वियकायजागाभावादे। । असंजदसम्मादिहिम्म चोदारीस-पच्चया, वेउव्वियद्गाभावादो । अवसेसाणं पयडीणं पच्चया सव्वगुणहाणेसु [ णाणावरण- ] पच्चयतल्ला. विभेमकारणाभावादो । जदि अत्थि तो चिंतिय वत्तव्वो ।

देवगइ-देवगइपाओरगाणुपुञ्जीओ सञ्जगुणद्वाणजीवा देवगइसंजुत्तं बंधति, अण्णगईहि सह विरोहारो । वेजविवयमरीर-वेजविवयमरीरअंगोवंगाणि मिच्छाइडी देव-णेरडयगडसंजत्तं ।

जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येककारीरका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध है। इसका कारण यह है कि सनक्कमारादि देवाँ। नारकियाँ और भोगभामजोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है । सामादन आदि उपरिम्न गणस्थानोंमें इनका निरस्तर बन्ध है, क्योंकि, बहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है । पर्धात और उच्छ्वासका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर निरुत्र बन्ध है, क्योंकि, देव, नारकी और भोगभूमिजोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है। सामादन आदि उपरिम गुणस्थानोंमें इनका निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, वहां अपर्याप्तके बन्यका अभाव है। स्थिर और शुभ प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्त तक सान्तर है। ऊरर निरन्तर है, क्योंकि, वह प्रतिरक्ष प्रकृतियाँके बन्धसे रहित है।

देवगति, देवगतित्रायोग्यानुपूर्वी और वैकिथिकद्रिकके प्रत्यय मिथ्यादृष्टि और सासावनसम्यादि गुणस्थानोंमें कमसे इक्यावन और छ्यालीस हैं. क्योंकि. यहां औदारिकामिश्र, कार्मण और वैकिथिकद्विक प्रत्ययोंका अभाव है । सम्याग्मध्यादृष्टि गुणस्थानमें म्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वहां वैक्रियिक काययोगका अभाव है। असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें चवालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वहां वैकियिकद्विकका अभाव है। दोप प्रकृतियोंके प्रत्यय सर्व गुणस्थानों में [ ज्ञानावरणके ] प्रत्ययों के समान हैं, क्यों कि, विशेष कारणों का अभाव है। और यदि हैं तो विचारकर कहना चाहिये।

देवगति और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीको सब गुणस्थानोंके जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं. क्यांकि, अन्य गतियोंके साथ उनके बन्यका विरोध है । वैक्रियकशरीर और वैक्रियकशरीरांगोपांगको मिध्यादृष्टि जीव देवगति व नरकगतिसे संयुक्त बांघते हैं। उपरिम उविद्मिगुणहाणेमु देवगइसंज्ञतं वंथित्, समगुणहाणाणं णिरयगइयंषेण सह विरोहाते । पंचितियजादि-तेजा-कस्मइय-चणण-गंध-रम-काम-अगुरुअठहुअ-उवधाद परधाद -उस्सास-तस-वादर-पज्ञत-गतेयसरीर-णिमिणणामाओ मिन्छाइट्टी चउगइमंज्यतं, सामणी तिगइसंज्ञतं, सम्मामिण्छादिट्टि-अमंजदमस्मादिट्टिणां दुगइमंज्जतं, उवरिमा देवगइसंज्ञतं वंथिति । समयउरस-संठाण-पमत्थविद्यायगङ्-थिर-सुभ-सुभम-सुस्सर-आदंज्ञणामाओ मिन्छाइट्टि-सासणसम्मादिट्टिणो तिगइसंज्ञतं, णिरयर्गः, अभावादे! । सम्मामिण्डाइट्टि-असंजदमम्मादिट्टिणो दुगइसंज्ञतं, णिरय निरिक्चगईणमभावादो । उवरिमा देवनइसंज्ञतं, नत्थ मेमगईणं यंथाभावादो ।

देवगदि-देवगदिभाओग्गाणुबुिव-चेत्रचिवयसीर चेत्रचिवयसीर अंगोवंगणामाण वंधस्स निरिज्ञ मणुस्सगर् मिर्छाइडि-चायणवस्माइडि-सम्बामिन्छाइडि-असंजदमम्माइडि-संजदासंजदा सामी । उविराम मणुसा चेत्र, अण्णाच निसमभावादा । पंचिद्रियजादि नेजा-कम्माइयसीर-समचउरससंटाण-वण्ण-गंव-रप-फास-अगुक्त्रचर्डुव-उवशाद परचाद उम्माम-यसत्थविहायगई-तम-वादर-पज्जन-पंत्रवसरिर-विर-सुभ-मुभग-सुम्पर-आहेज-जिमिणणामाणं चउगहमिन्छाइडि-सामणसम्माइडि-सम्मामिन्छादिडि अनंजदमम्मादिडिणं, दुगद्रसंजदासंजदा, मणुसगद्दयस्वसादश्रे

गुणस्थाताम देवगतिस संयुक्त यांचते हैं. क्यांकि. या गुणस्थातांका सरकारितवस्थक साथ विदाश है। पंचित्त्रयक्षाति तैवस च कार्तण दार्गर, यस्त्री, तस्त्र स्पर्धाः अगुरुक्त वु उपचान, परज्ञत, उदक्वास, वस, सहर, पर्वात, प्रत्येकतार्गर और निर्माण सामकर्मीको सिध्यादाष्टि वार्गा पत्रियोस संयुक्त, सामादासस्थाराष्टि व असंयतसम्प्रवाशि व असंयतसम्प्रवाशि व असंयतसम्प्रवाशि व असंयतसम्प्रवाशि व असंयतसम्प्रवाशि व सामवासस्थाता प्रत्येक है। समयवत्यसम्प्रवाति व असंयतसम्प्रवाशि व सामवासस्थाता प्राप्ति के ति अस्त्रीको स्थित है। समयविद्याल प्राप्ति के स्वर्णक सामवास्थाता प्रत्येक है। समयविद्याल प्रत्येक सामवास्थाता प्रत्येक सामवास्थाता प्रत्येक स्वर्णक सामवास्थाता प्रत्येक सामवास्थाता प्रत्येक सामवास्थाता प्रत्येक सामवास्थाता प्रत्येक सामवास्थाता प्रत्येक सामवास्थाता सामवास्थाता सामवासम्पर्धाः सामवास्थाता प्रत्येक सामवास्थाता स

हेवनति, देवनित्रारो,त्यानुपूर्वी, चैक्कियकार्यर और चैकियिकारीराने।पांच नामकार्यक वस्त्रक विज्ञ व मनुष्य गतिवाल मिण्याहर्ष्टि, मामादनसम्प्रस्थि, सामादेवसम्प्रस्थि, स्वाद्यभीमध्याल्याः अपनास्त्रम्य प्रस्ति हो। उपरिम्न जीव मनुष्य ही स्वामी है। उपरिम्न जीव मनुष्य ही स्वामी है। उपरिम्न जीव मनुष्य ही स्वामी सम्बन्धरकारित निक्रम व कामण शरीर, सम्बन्धरक्षसंस्थान, वर्ण, गल्थ, नम्म, स्वर्धा, अगुरुत्व, उपयान, प्रस्त्रान, उन्द्रज्ञ्ञास, प्रशास्त्रीवार्याति, त्रम, वादर, पर्यान, प्रस्तेकारारी, स्थिर, श्रम, सुम्म, अदिम्म क्षीर निर्माण नामकर्मोके वन्धक चारों गतियांवाले मिष्यादृष्टि, सासादसस्ययदृष्टि, सम्बन्धस्यसम्प्रस्थि, सम्बन्धस्यसम्प्रस्थाहि सम्बन्धस्यस्य सम्बन्धरक्षस्यस्य सम्बन्धरक्षस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धरक्षस्य सम्बन्धस्य सम्वनस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्वनस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्वनस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धस्य सम्य सम्बन्धस्य सम्बन्

सामी । बंधदाणं सुगमं । अपुन्यकरणदं मत्तसंडाणि काऊण छसंडाणि उपिर चडिय सत्तम-संडावसेसं वंधो बोच्छिञ्जदि । सुनाभावं सत्त च्व संडाणि कीरंति ति कथं णव्यदे ? ण. आइरियपरंपरगर्वदंसादो । तजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रम-फास-अगुरुवरुहुव-उवचाद-णिमिणणामाणं मिन्छादिद्विन्दि च्उन्विहो वंधो, वृव्यीधतादो । उपरिमगुणसु तिविहो, धुवताभावादो । अवसमाओ पयडीओ सादि-अद्धवियाओ, पडिवक्खपयडिवंधमंभवादो, पर-घादुस्सासाणमपञ्जतमंजुत्तं बंधमाणकाले पडिवक्खवंधपयडीए अभाव वि बंधाभातुवरुमादो ।

आहारसरीर-आहारसरीरअंगोवंगणामाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ ३५ ॥

सुगमेमदं ।

अप्पमत्तसंजदा अपुव्यकरणपद्दृद्धवसमा खवा बंधा । अपुव्य-करणद्धाए संखेजे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ३६ ॥

प्रमत्तसंयतादिक स्वामी हैं। बस्याध्वान सुगम है। अपूर्वकरणकालके सात खण्ड करके छह खण्ड ऊपर चढ़कर सानवें खण्डके होप रहनेपर उनका बन्ध व्यच्छित्र होता है।

र्शका—सूत्रके अभावमें सात ही खण्ड किये जाने हैं यह किस प्रकार झान होता है? ┡

समाधान — नहीं, यह आचार्यपरम्परागत उपदेशमे जात होता है |

तैजस व कार्मण रागर, वर्ण, गम्ध, रस, स्पर्श, अगुरुळवु, उपधान और निर्माण नामकर्मोका मिथ्यारिष्ट गुणम्थानमें चारों प्रकारका बन्ध है. क्योंकि, ये ध्ववन्धी प्रकारियों हैं। उपारिम गुणस्थानोंम तीन प्रकारका बन्ध है, क्योंकि, वहां ध्रुय बन्ध नहीं है। रोप प्रकार मार्थित व अध्य बन्धने वुक्त है, क्योंकि, उनको प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है; परधात और उच्छ्वासको अपर्योत संयुक्त वांचेनके कालमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धक अभावमें भी उनका बन्ध नहीं पाया जाता है।

आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांग नामकर्मोका कौन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ ३५ ॥

यह सत्र सगम है।

अप्रमत्तमंयत और अपूर्वकरणशबिष्ट उपरामक व क्षपक बन्धक हैं। अपूर्वकरण-कालके संख्यात बहुआगोंको विताकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष जीव अबन्धक हैं।। ३६।। एरं देसामासियसुनं, बंघदाणं, सामिन विणहद्वाणं वि यं परुवणादो । तेणेदेण स्दरस्थाणं परुवणा कीरदे— एदासिसुदबो पुन्नं वोन्छिज्जादि पन्छा बंधो, पमतसंजदिम्म णद्वेस्त्याणं परुवणा कीरदे— एदासिसुदबो पुन्नं वोन्छिज्जादि पन्छा बंधो, पमतसंजदिम्म णद्वेस्त्याणंमदासिमपुज्वकरणिम्म बंधवोन्छेदृवरुंभादो । परोदएणेव एदाओ बज्दिति, आहार- दुगोदयिविदिदशप्पमतेसु चेत्रं बंधोवरुंभादो । णिरंतरं बज्दिति, पिडवनस्वपर्द्धाणं बंधेण विणा विधानादो । वन्वयपरुवणाण् मृत्रुत्वराणोणगममयज्ञहण्णुक्तस्सपन्चया जाणावरणसंसव क्वत्व्या । जिद्दी चुद्धसंजरुण-पवणोक्तसाय-वोगा बाबीस चेत्र आहारदुगम्स पन्चया तो सब्बेसु अप्यमतापुज्वकरणेसु आहारदुगवंधेण होदव्यं । ण चेत्रं, तहाणुवरुंभादो । तदो अण्णिहि वि पन्चपदि होदव्यविदि? ण एस दोसो, इन्छिज्जमाणतादो । के त अण्ण पन्चया जेहि आहार- दुगस्स वंधो होदि ति बुत बुन्चर्यं— तिराथराइरिय-बहुसुद-पत्वयणाणुरांगा आहारदुग-पन्चओं । अपमादा वि, सप्यमादेसु आहारदुग्धंधस्साणुवरुंभादो । अपुन्वस्सुवरिमेसत्तमभोंग

शैका — चार संज्वलन, नो नोकपाय और नो योग. इस प्रकार यदि बाईस ही आहारकक्षिकके प्रत्यय हैं तो सर्व अवमन और अपूर्वकरण संयगोमें आहारक्षिकका बन्ध होना चाहिये। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, बैसा पाया नहीं जाता। अन एव अन्य भी प्रत्यय होना चाहिये ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, अन्य प्रत्ययोका मानना अभीष्ट ही है। शैकी—वे अन्य प्रत्यय कौनसे हैं जिनके द्वारा आहाराद्विकका वन्ध होता है ?

समाथान — इस बांकाक उत्तरमें कहते हैं — तीर्थंकर, आंचार्य, बहुश्रुत अर्थान् उपाध्याय और प्रयचन, इनमें अनुरास करना आहारद्विकका कारण है। इसके अतिरिक्त प्रमादका अभाव भी आहारद्विकका कारण है, क्योंकि, प्रमाद सहिद जीवोंमें आहारद्विकका बन्य पाया नहीं जाता।

र आप्तो 'वियय' इति पाउ | २ आ काप्तयोः 'क्थामावादा' इति पाठ ! इ प्रतिपु 'अपव्यासवस्थि ' इति बाठ ।

किष्ण वघो ? ण, तस्य तिस्यराइरिय-बहुसुद-पवयणविसयरागज्ञणिदसंसकाराभावादो । देवगङ्गसुंज्रतो आहारदुगवंघो, अण्णगर्दाहे सह तन्वंघविरोहादो । मणुसा चेव सामी, अण्णस्य तिस्ययराइरिय-बहुसुदरागस्स संजमसहियस्स अणुवठंभादो । वंघद्वाणं बंघविणहृद्वाणं च सुगमं, सुत्तिणिहृद्वात्रो । सादिओ अद्भुवे च वंघो, आहारदुगपच्चयस्म सादि-सपज्ञवसाणत्तरंसणादो ।

तित्थयरणामस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ ३७ ॥ <sub>सगरं</sub> ।

असंजदसम्माइट्टिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणपरट्टउवसमा खवा बंधा । अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३८ ॥

एदं देसामासियस्तं, मामित्त-बंधद्धाण-बंधविणइडाणाणं चेव परुवणादो । तेणेदेण

शंका-अपूर्वकरणके उपरिम सप्तम भागमें इनका वन्ध क्यों नहीं होता?

समाधान---नहीं होता. क्योंकि वहां तीर्थकर आवार्य. बहुकुत और प्रवचन-विषयक रागसे उत्पन्न हुए संस्कारोंका अभाव है।

आहारद्विकक। बन्धे देवगतिसं संयुक्त होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उसके बन्धे होनेका विरोध है। इनके बन्धके मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्यत्र तीर्थेकर, आचार्य और बहुधुत विषयक राग संयम माहित पाया नहीं जाता। बन्धाप्वान और बन्धे स्वाप्यान सुगम हैं, क्योंकि, ये सुत्रमें ही निर्देष्ट हैं। दोनों प्रकृतियोंका साहिक और अधुव बन्धे होता है, क्योंकि, आहारद्विकका प्रत्यय सादि और सपर्यवसान देखा जाता है।

तीर्थंकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ३७ ॥ यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दष्टिसे ठेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक और क्षपक तक बंधक हैं। अपूर्वकरणकारुके संख्यात बहुमागोंको विताकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष जीव अवन्यक हैं॥ ३८॥

यह देशामशंक सूत्र है. क्योंकि वह स्वामित्व,वन्धाध्यान और वन्धविनष्टस्थानका इ. इ. १०. सुद्दस्यवण्णणं कस्सामे — तित्थयरस्य पुट्यं बंदो बोि छञ्जीद् पच्छा उद्यो, अपुट्यकरणछसत्तमभागचरिससम् ण णद्रवंषस्य तित्थयरस्य संजीमिण्डसममण् उद्ययसमिदि कादृण्
अजीगिचरिससम् उद्ययने छिद्वलंभाटा । पंगद्रवंणय वधा, तित्थयरकस्पुद्यसंभवद्दाणेसु
सजीगि-अजीगिजिणेमु तित्थयरवंषाणुवत्भादो । णिरंगः वंधा, मगवंपकारणं संते अद्धात्तवण्णः
बंधुवरसाभावादा । असंजदसम्मादिदी दृण्डसंजुतं वंधीत, तित्थयरवंषस्य णिरय-तिरिक्खगदबंधिद्व सह विगेहादो । उद्योगा देवगद्दसजुत, सणुसगहिद्दत्वीवाणं तित्थयरवंषस्य देवगद्दं
मोत्तृण अण्णगदिद्व सह विगेधादा । तित्यवस्य सम् वंधाभावादा । मा हादु तत्य तित्थयरक्तमं वत्यस्य परंगः, जिणाणमभावदो । किंतु पुच्यं
बद्धतिरिक्खाद्रआणं पच्छा पडिचण्णसम्मादिगुणिहि तिथ्यरक्तमं वंपमाणाणं पुणो तिरिक्चन्द्रसुण्णणाणं तित्थयरस्य सामितं तत्व्यति (व वृत्त—ण, वद्धतिरिक्चनम्पुस्साउआणं
जीवाणं वित्ययरम् वंयस्य सामितं त्य्यति (व वृत्त—ण, वद्धतिरक्वनमणुस्साउआणं
जीवाणं वर्ष्ट्रणस्य देवादआणं जीवाणं व नित्थयरक्तमं वंपाभावादो । ते पि

हो करण करता है । इसी कारणमें इसके द्वारा स्वित अर्थोका वर्णन करते हैं — तीर्थंकर तामकर्मका पूर्वमें वस्त्र प्रमुक्तिक होता है. एकात् उट्ट. दर्शांक अपूर्वकरणके छुटे समम भागके अस्तिम समयमें वरुक ने हु होता है. तर्थात् उट्ट. दर्शांक अपूर्वकरणके छुटे प्रथम समयमें उट्ट का प्रारंभ करके अर्थात्मकर्वक अस्त्रम समयमें उट्ट का उट्ट कहुं प्रथम समयमें उट्ट का प्रारंभ करके अर्थात्मकर्वक आस्त्रम समयमें उट्ट का उट्ट कहुं प्रथम समयमें उट्ट का स्वारंभ करते अर्थ के स्वारंभ त्यांकर जाता प्रथम नहीं जाता । वस्त्र इसका निरम्तर है. स्थांकि, अपने काणका है नेयर करवात्रम व्यवका विभाम नहीं होता । अर्मयत्मस्यम्बर्ध इसे दें सात्रियोग संयुक्त उपन स्थास, तीर्थकर प्रश्निक बच्चका नरक य निर्मेच प्रतियोक्त सम्बन्ध स्था विरोध है। अर्थिक वस्त्रम स्थास निर्मेक प्रश्निक बांधन है, स्थाँकि, महुष्यमिनमें स्थित जीर्थोंक संयुक्त उपन प्रश्निक वस्त्रमा विवासिक संयुक्त बच्चक नामानियोक साथ विरोध है। तीर्थ सात्रक अस्त्रम्यस्थास्यक्त प्रशास इसके बच्चक स्थामों हैं, स्थांकि, निर्यागतिक साथ त्रिकर अस्त्रम अस्त्रम अस्त्रम है।

शंका—निर्यन्तातेमें तीर्थकरत्र मेंके बन्धका प्रारम्भ मेले हो न हो. पर्योकि, यहां जिमोंका अमृत्य हे। किन्तु जिन्होंने पुर्वमें तिर्येनायुको बांध लिया है उनके पीछे सम्य-सन्पादि गुआंके प्राप्त होजानेसे तीर्थकरकार्यको बांधकर पुनः विर्येचोंमें उत्पन्न होनेपर तीर्थकरके बन्धका स्वामिषना पत्या जना है।

समःभान - इसके उत्तरमें कहते हैं कि ऐसा होना सम्भव नहीं है. क्योंकि, जिन्होंने पूर्वमें निर्यत्र व मनुष्य आपुकः वस्थ करालियः है उन जीवोंक नरक व देव आयुओंके बन्धसे संयुक्त जीवोंके समान तै.येकरकर्मके बन्धका अमाव है ।

शंका—बह भी कैसे सम्भव है ?

१ प्रतिपु 'सुने 'इति पाठः । २ प्रतिपु '-गईहि 'इति पाठः ।

कुरो १ पारद्धितस्ययसंघभनादो' तदियभं तिस्यरसंतर्कान्मयजीवाणं मोक्स्वगमण-णियमादों । ण च तिरिक्त-मणुस्सेष्ठपण्णमणुससम्माइर्द्धाणं देवेसु अणुप्पिज्जय देव-णेरद्ध्युपण्णाणं व मणुस्मेष्ठप्यती अस्यि जेण तिरिक्त-मणुस्सेष्ठप्यण्णमणुससम्माइर्द्धाणं तदियभवे णिव्ह्यई होज्ज । तम्हा'तिगद्दअसंजदसम्माइर्द्धिणं चेव सामिया ति सिद्धं । सादिओ अद्भुवी च वंवो, वंधकारणाणं सादि-सांततदंसणादो । तिस्थयरकम्मस्य पच्चयपरूवणद्वस्यस्य सुत्ते भणदि-—

समाधान —क्योंकि, जिस भवमें तीर्थंकर प्रकृतिका येथ प्रारम्भ किया गया है उससे तृतीय भवमें तीर्थंकर प्रकृतिके लग्यपुक्त जीर्थंके मेश्न जानेका नियम है । परण्यु तिर्यंव और मनुष्योंमें उत्पन्न हुए, मनुष्य नम्यप्रदृष्टियं को देवोंमें उत्पन्न न होकर देव नारिक्यंमें उत्पन्न हुए जीर्थंक स्वतन मनुष्योंमें उत्पन्न हुए कितियं व नारिक्यंमें उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यग्द्राष्ट्रियं की तृतीय भयमें मुक्ति हो सके। इस कारण तीन गतियोंके असंयनसम्यग्द्राष्ट्र ही नीर्थंकर मनुष्ये स्वामी हैं, यह बात सिद्ध होती है।

विशेषार्थ—यहां शंकाकारका कहना है कि जिस जीवन पूर्वमें निर्येगायुको बांध िया है वह यदि पश्चान् सम्यक्ष्मवादि गुणोंको प्राप्त कर तीर्थंकर प्रकृतिका यस्य प्रारम्स करे और तत्पश्चान् सरणको प्राप्त होकर निर्येवाम उत्पन्न हो तो वह तीर्थंकर प्रकृतिक वन्धका स्वामी क्यों नहीं हो सकता? इसके उत्तरमें आवार्य कहते हैं कि यह सम्भव नहीं है, कारण कि तीर्थंकर प्रकृतिको वांधनेक भवन तृतीय भवमें मोल जानेका नियम है। परन्तु यह वत क जीवमें वन नहीं सकती, क्योंकि, तिर्यंगयुको वांधनेव उत्तर जीव हित्तीय भवमें तिर्यंव होकर सम्प्रकृष्टि होनेन तृतीय भवमें देव ही होगा, मगुष्य नहीं। अत एव कोई भी तिर्यंव तीर्थंकर प्रकृतिक वन्धका स्वामी नहीं होसकता।

तीर्थंकर प्रकृतिका सादिक व अपुत्र बन्ध होता है. क्योंकि. उसके बन्धकारणोंके सादि-सान्तता देखी जाती है। तीर्थंकर कर्मके प्रत्ययोंके निरूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

१ अप्रती '-तित्थयर स्मरस बंधामात्रादी ', आ कात्रत्योः '-तित्थयरबंधामाबादी ' इति पाठः ।

२ एतक तीर्थ-स्तामस्त्री सनुत्यगतावेत वर्तमानः पुरुषः की नपुनरो वा तीर्थ-स्सवान् पृष्टतस्तृतीयसर्व प्राप्त बद्धमास्तते । प्रः साः १०, ३१३–१९.

३ प्रतिषु 'तं जहां ' इति पाठः।

### कदिहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदं कम्मं बंधीत ? ॥ ३९ ॥

कथं तिरथयरस्स णामकम्मावयवस्स गोदसण्णा ? ण, उच्चागोदवंथाविणाभावित्तणेण तिरथयरस्स वि गोदत्तसिद्धीदो । सेसकम्माणं पच्चए अभिणद्ण तिरथयरणामकम्मस्सेव किमिदि पच्चयप्रत्मणा कीरदे ? सोत्सकम्माणि मिच्छत्तपच्चयाणि, मिच्छत्तोदण्ण विणा एदेसि वंधा-भावादो । पुर्वासकम्माणि अर्णताणुवंधिपच्चयाणि, तदुदण्ण विणा तेसि वंधाभावादो । दस कम्माणि असंजमपच्चयाणि, अपच्चक्खाणावरणोदण्ण विणा तेमि वंधाभावादो । पच्चक्काणावरणचदुककं सगमामण्णादयपच्चयं, तेण विणा तन्वंधाणुवरुंभादो । छक्कम्माणि पमादपच्चयाणि, पमादेण विणा तेमि वंधाभावादो । प्रत्मत्रसाणावरणचदुककं सगमामण्णादयपच्चयं, तेण विणा तन्वंधाणुवरुंभादो । छक्कम्माणि पमादपच्चयाणि, पमादेण विणा तेमि वंधाणुवरुंभादो । देवाउअं मिच्झिमविसोहिपच्चइयं, अप्यमतद्भागं, संसेज्ञदिभागो गदे अर्थवसाहिष्टाण्यावरुंण मिच्छमविसोहिष्टाणे चेव देवाउअस्स

कितने कारणेंमि जीव तीर्थकर नाम-गात्रकमिका बांधेत हैं ? ॥ ३९ ॥ शंका—नामकमेके अवयवभृत नीर्थकर कमेकी गात्र संजा कैसे सम्भव है ?

समाधान—यह दांका ठीक नहीं. क्योंकि. उद्य गोवके वन्धका अधिनाभावी होनेसे नीयंकरकर्मको भी गोवत्व सिद्ध है।

र्श्वका स्थित प्रत्यविक्षेत्र प्रत्यविक्षेत्र न कहकर केवल तीर्थकर नामकर्मकी ही प्रत्यवर प्रकपणा क्यों की जाती है ?

समाधान—सोलह कर्म मिध्यात्वातिमत्तक है, क्योंकि, मिध्यात्वक उद्येक विना इनके बन्धका अभाव है। पच्चीय कर्म अनन्तानुवन्धितिमत्तक हैं, क्योंकि, अनन्तानुवन्धितिमत्तक हैं, क्योंकि, अनन्तानुवन्धिकायक उद्य विना उनका बन्ध नहीं पाया जाता। दश कर्म असंयमिनिमत्तक हैं, क्योंकि, अमराव्यात्वात्रण उद्य विना उनका वन्ध नहीं होता। प्रत्यात्वात्रण जनुत्क अपने ही सामान्य उद्यनिमित्तक है, क्योंकि, उसके विना प्रत्याख्यानावरण जनुत्कका बन्ध पाया नहीं जाता। छह कर्म प्रमादिनिमत्तक है, क्योंकि, प्रमादक विना उनका बन्ध पाया नहीं जाता। छह कर्म प्रमादिनिमत्तक है, क्योंकि, प्रमात्तक किना उनका बन्ध नहीं पाया जाता। देवायु मध्यम विश्वद्विक स्थानको न पाकर मध्यम विश्वद्विक स्थानको न पाकर मध्यम विश्वद्विक

तित्थयरणामगोयकम्म— तीर्थकत्विकथन नाम वीर्थकत्नाम, तथ गोत्र च कमीवरेष एक्येक्वरमावान तीर्थकत्नामगोत्रम् । अ. रा. पृ २३१३.

२ अ-आप्रत्योः 'तम्बंढाणाणुवलभादो ', काप्रतो 'तदढाणाणुवलभादो ं इति वाठः ।

बंधवाच्छेददंसणादो । आहारदुगं विसिद्धरागसम्गण्यदसंवमपच्चइयं, तेण विणा तच्चंपाणुवर्लमादो । परमवणिवंधसत्तावीसकम्माणि हस्स-(दि-भय-दुगुंछा-पुरिसवेद-चदुसंजलणाणि च
कसायविसेसपच्च६याणि, अण्णहा एदेसि भिण्णद्वाणेसु बंधवाच्छेदाणुववतीदो । सोल्प्सकसायाणि
सामण्णपच्चइयाणि, अणुमेत्तकसाए वि संते तेसि वंधुवर्लमादो । सादावेदणीयं जोमणच्चइयं,
सुद्धमजो वि तस्स वंधुवर्लमादो । तेण सच्चकम्माणं पच्चया ज्वित्तकणेण णच्चंति ति ण
भणिदा । एदस्म पुण तिरधयरणामकम्मस्म वंधपच्चत्रो ण णच्चंदि— लेदं मिच्कपचच्चवंयं,
तर्थ वंधाणुवर्लमादो । णासंजमपच्चइयं, संजदेसु वि बंधदंसणादो । ण कसायसामण्णपच्चइयं,
कसाए संते वि वंधवोच्छेददंमणादो वंधपारंभाणुवर्लमादो । ण कसायसायसंदरा कारणं,
तिच्वकसाएसु णेरइंत्सु वे वंधदंसणादो । ण तिच्वकसाएसु गेर्सच्हदेवेसु
अपुच्चकरणेसु च वंधदंसणादो । ण सम्मतं तन्वंधकारणं, सम्मादिष्टिस्म वि तित्थयरस्स
वंधाणुवर्लमादो । ण केवलं दंमणविसुज्झदा कारणं, स्वीणदंमणमोहाणं पि केर्मि वि वंधाणु-

स्थानमें ही देवायुका वन्धन्युच्छेद देखा जाता है। आहारहिक विशिष्ट रागसे संयुक्त संयमके निमित्तम वंधना है, क्योंकि, ऐसे संयमके विना उसका बन्ध नहीं पाया जाता । परभवनिवन्धक सत्ताईस कर्म एवं हास्य रति, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद और बार संज्वलन-कपाय, य सब कर्म कपायिवशेषके निमित्तसे वंधनवाले हैं, क्योंकि, इसके विना उनके भिन्न स्थानों में बन्धव्यव्छेटकी उपपत्ति नहीं बनती । सोलह कर्म कवायसामान्यके निमित्तसे वधनवाले हैं, क्योंकि, अणमात्र कपायके भी होनेपर उनका बन्ध पाया जाता है। सातावेदनीय योगनिमित्तक है, क्योंकि, सुक्ष्म योगमें भी उसका बन्ध पाया जाता है। इस प्रकार चूंकि सब कमेंकि प्रत्यय युक्तिबलसे जाने जाते हैं. अतः उनका यहां कथन नहीं किया गया। किन्त इस तीर्थंकर नामकर्मका बन्धप्रत्यय नहीं जाना जाता- कारण कि यह मिध्यात्वनिमित्तक ते। हो नहीं सकता, क्योंकि, मिध्यात्वके होनेपर उसका बन्ध नहीं पाया जाता । असंयमनिमित्तक भी नहीं है, क्योंकि, संयतोंमें भी उसका बन्ध देखा जाता है। क्यायसामान्यनिमित्तक भी यह नहीं है, क्योंकि, क्यायके होनेपर भी उसका बन्ध-व्यच्छेत देखा जाता है, अथवा कपायके होनेपर भी उसके बन्धका प्रारम्भ नहीं होता। कपाय-मस्त्रतानिमित्तक भी इसका वन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि, तीवकवायवाले नारकियोंके भी उसका बन्ध देखा जाता है। तीव कपाय भी इसके बन्धका कारण नहीं है, क्योंकि, मन्द्रकपायवाले सर्वार्थसिक्षिविमानवासी देवों और अपूर्वकरणगुणस्थानवर्ती जीवोंमें भी उसका बन्ध देखा जाता है। सम्यक्त भी उसके बन्धका कारण नहीं है. क्योंकि, सम्य-ग्द्यप्रिके भी तीर्थंकर कर्मका बन्ध नहीं पाया जाता । केवल दर्शनविश्च इता भी उसका कारण नहीं है, क्योंकि, वर्शनमोहका क्षय करखकनेवाले भी किन्हीं जीबोंके उसका बन्ध

1 8. 80.

बलंभादो । तदो एदस्स वंधकारणं वत्तव्यमेव । अधवा. असंजद-पमत्त-सजोगिसण्णाओ व्य एदं सुत्तमंतदीवयं सञ्वकम्माणं पञ्चयपरूवणाए ति एदं सुत्तमागदं । कदिहि कारणेहि---किमेक्केण किं दोहि किं तिहिमेवं पुच्छा कायव्वा । एवंविहसंसयिम द्विदाणं णिच्छय-जणणद्रमत्तरसत्तं भणदि--

#### तत्थ इमेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदकम्मं बंधंति ॥ ४० ॥

तत्थ मणस्सगदीए चेव तित्थयरकम्मस्स बंधपारंभो होदि. ण अण्णत्थेति जाणावणद्वं तत्येति बत्तं । अण्णगदीस किण्ण पारंभो होदि ति बते - ण होदि, केवलणाणोवलिस्वयजीव-दन्त्रसहकारिकारणस्य तित्थयरणामकम्मत्रेचपारंभस्य तेण विण। समुप्पत्तिविरोहादो । अधवा, तस्य तित्थयरणामकस्मवंधकारणाणि भणामि ति भणिइं होदि । सीलेभेति कारणाणं संखा-णिहेसो कढो । पञ्जबद्रियणए अवलविञ्जमाणे तित्थयरकम्मबंधकारणाणि सोलस चिन होति। दव्यद्रियणए पुण अवलंबिङजमाणे एक्कं पि होदि. टो वि होंति । नदी एन्थ सोलस चेव

नहीं पाया जाता । अन्य इसके यन्धका कारण कहना ही चाहिये । अथवा असंयत, प्रमत्त और सयोगी संहाओं के समान यह मृत्र सव कमें की अत्ययप्ररूपणामें अन्तर्दीपक है. इसीलिये यह सब आया है। कितने कारणींन — क्या एकस, क्या दोसं, क्या तीनस इस प्रकार यहां प्रश्न करना चाहिये । इस प्रकार संशयमें स्थित जीवोंके निश्चयात्पादनार्थ उत्तर सत्र कहते हैं---

वहां इन सोलह कारणोंसे जीव तीर्थकर नाम-गोत्रकर्मको बांधेत हैं ॥ ४० ॥

मतुष्यगतिमें ही तीर्थकरकर्मके बन्धका प्रारम्भ होता है. अन्यत्र नहीं, इस यातके बापनार्थ सुत्रमें 'बहां' ऐसा कहा गया है।

शंका—मनुष्यगतिके सिवाय अन्य गतियाँमें उसके बन्धका प्रारम्भ क्यों नहीं होता ?

समाधान इस इांकाके उत्तरमें कहते हैं कि अन्य गतियों में उसके बन्धका प्रारम्भ नहीं होता, कारण कि तीर्यकर नामकर्मक बन्धके प्रारम्भका सहकारी कारण केवलबानसे उपलक्षित जीव दृष्य हैं, अतएव, मतुष्य गांतिके विना उसके बन्ध प्रारम्भकी उत्पत्तिका विरोध है। अथवा, उनमें तीर्यकरनामकर्मके यन्धके करणोंको कहते हैं, यह अभित्राय है। 'सोलह' इस प्रकार कारणोंकी संख्याका निर्देश किया गया है। पर्यायार्थिक नयका अवस्थान करनेपर तीर्थंकर नामकर्मके बन्धके कारण सोलह ही होते हैं। किन्तु द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर एक भी कारण होता है, हो भी होते हैं। इसलिये यहां सोलह ही कारण होते हैं येसा अवधारण नहीं करना

कारणाणि ति णावहारणं कायव्वं । एदस्स णिण्णयद्वमुत्तरसुत्तं भणदि -

दंसणविसुज्झदाए विणयसंपण्णदाए सीठन्वदेसु णिरदिचारदाए आवासएसु अपरिहीणदाए खण-लवपिड बुज्झणदाए लिद्धसंवेगसंपण्णदाए जाथायोमें तथा तवे, साहुणं पासुअपरिचागदाए साहुणं समाहिसंधारणाए साहुणं वेज्जावच्चजोगजुत्तदाए अरहंतभत्तीए बहुसुदः भत्तीए पवयणभत्तीए पवयणवच्छलदाए पवयणपभावणदाए अभिक्षणं अभिक्षणं णाणावजोगजुत्तदाए इच्चेदेहि सोलसेहि कारणहिजीवा तित्थयरणामगोदं कम्मं वंधति ॥ ४१॥

एदस्स मुतस्स अत्थे। बुज्बदे । तं जहा— दंसणं सम्मदंसणं, तस्स विमुज्झदा दंसण-विमुज्झदा, तीए दंमणविसुज्झदाए जीवा तित्थयगणामगोदं कम्मं वंधंति । तिमुद्धावोढ-अष्ट-

#### चाहिये। इसके निर्णयार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं।

दर्शनविशुद्धता, विनयसम्पन्नता, शीठ-व्रतोंमें निरितचारता, छह आवरयकोंमें अपिर-हीनता, क्षण-उत्तप्रतिवोधनना, ठाव्य-संवेगसम्पन्नता, यथाशक्ति तप, साधुओंको प्रासुकपित्यागता, साधुओंकी समाधिसंधाग्णा, साधुओंकी वैदावत्ययोगयुक्तता, अरहंतमक्ति, बहुश्रुतमक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनवत्सठता, प्रवचनप्रभावनता और अभीक्ष्ण-अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तता, इन सोठह कारणोंसे जीव तीर्थकर नाम-गोत्रकमको बांचते हैं ॥ ४१ ॥

इस सुत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— 'दर्शन का अर्थ सम्यग्दर्शन हैं। उसकी विशुद्धताका नाम दर्शनिवशुद्धता है। उस दर्शनिवशुद्धतासे जीव तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्मको बांधते हैं। तीन सुद्भाओंसे रहित और आठ सलोंसे व्यतिरिक्त जो

र अप्रती 'यथापाये ', आप्रती 'यथामे ', काप्रती 'यथायामे ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु 'साहण ' इति पाठः ।

मठनदिरित्तसम्मदंसणभावां दंसणिबसुञ्ज्ञदा णाम । कथं ताए एक्काए चेव तित्थयरणाम-कम्मस्स वेघो, सन्वसम्माइद्देग्णे तित्थयरणामकम्मवंथयर्सगादो ति ? वुच्चदे— ण तिमृदा-वेष्ठतप्रसम्बदिरेगोहि चेव दंसणिबसुञ्ज्ञदा मृद्धणयिहिप्पाएण हादि, किंतु पुव्विक्षपुणिह सरूवं कदण दिदसम्मदंसणस्स साहणं पासुअपिरच्चागे साहुणं समाहिसंधारणे साहुणं वेज्जा-क्ष्यकार्षे अरहेतम्बतीए बहुमुदभर्तीए पवयणभत्तीए पवयणवच्छठदाए पवयणे पहावणं स्मिक्खणं पाणीवजेगाजुत्तवणे प्यदावणं विसुञ्जदा णाम । ती.ए दंसणिबसुञ्जदाए एक्काए वितिथयरकम्म वैश्वति ।

अथवा, विषयसंपर्णवाए चेव तित्थयरणामकस्म वंधति । तं ब्रहा— विणञ्जो तिविद्धो णाण-दंसण-चारितविणञ्जो ति । तत्य णाणविणञ्जो णास अभिक्सवर्णामक्खणं णाणाव-जोगखतदा बहुसद्भती पवयणभती च । दंसणविणञ्जो णाम पवयणसुवदृहसत्वभावसद्दर्ण तिमुखादो ओसरणमद्दसञ्च्छणमरहेत-सिद्धभत्ती खण-लवपडिवुज्ज्ञणदा लद्धिसंवासंपर्णणदा

सम्यक्तीन भाव होता है उसे दर्शनविशुद्धता कहते हैं।

शंका-केवल उस एक दर्शनविशुद्धतामे ही नीर्थकर नामकर्मका वन्ध्र कैस सम्भव है, क्यांकि, ऐसा माननेसे सब सम्यग्दीष्ट्योंके नीर्थकर नामकर्मके बन्धका प्रसंग आवेगा ?

समाथान—इस दांकाक उत्तरमं कहत है कि शुद्ध नयक अभिप्रायस तीन सुक्रमाओं और आद मटोंस रहित होनेपर ही दर्शनीवशुद्धना नहीं होती, किन्तु पूर्वोक पुणोंस अपने निजस्वकपको प्राप्तकर स्थित सम्यवदर्शनकी साधुओंको प्राप्तक पिरत्याग, साधुओंकी समाधिसंधारणा. साधुओंकी वैयावृत्तिका संयोग. अरहंतभक्ति. बहुश्वतथिक, प्रवचनमक्ति, प्रवचनवस्सटता, प्रवचनप्रभावना और अर्थाइशक्तांपयोग-युक्तवाम प्रवर्तनका नाम विशुद्धना है। उस एक ही दर्शनिविगुद्धनामें जीव नीर्थकर कमेको

अथवा, विनयसम्पन्नतास हो नीर्थंकर नामकर्मका बांधन है। वह इस प्रकारस-बानविनय, वर्शनविनय और चारित्रविनयक अदस् विनय तीन प्रकार है। उनमें बारंकार बानोपयोगसे युक्त रहनेके साथ बहुजुतभक्ति और प्रवचनभक्तिका नाम बानविनय है। आगमोपिए सर्व पराधोंके अदानके साथ तीन मुदुताऑस रहित होना, आठ मलोका छोड़ना, अरहेतभक्ति, सिद्धभक्ति, क्षण लवपनिवृद्धता और लिध्यसंबगसम्पन्नताको दर्शन-

<sup>!</sup> प्रतिषु 'सम्बलद्धण', मप्रतो 'सम्बलद्धण <sup>\*</sup> इति पाठः ।

२ आ-काप्रत्योः ' जुत्तत्त्वेण ' इति पाठ ।

३ अ-कामस्त्रोः ' पश्चिमञ्जाणदा ', आप्रती ' परिमञ्जाणदा ' इति पाठः ।

च' । चरित्तविषयो णाम सील्डब्देसु णिरादिचारदा आवासएसु अपरिहीणदा जहाथामे तहा तवा च । साहूणं पासुगपरिच्चाओ तेसि समाहिसंचारणं तेसि वेज्जावच्चोगासुत्तदा पवयण-विल्लदा च णाण-दंतण-चिरित्ताणं वि विणयो, तिरंयणसमृहस्स साहु-पवयण ति ववएसादो । तदो विणयसंपणणदा एक्का वि होद्ण सोल्सावया । तेणदीए विणयसंपणणदा एक्का वि होद्ण सोल्सावया । तेणदीए विणयसंपणणदाए एक्काए वि तिरथयरणामकम्म मणुआ वंधित । देव-णेरह्याण कथमेसा संभवदि १ ण, तस्य वि णाण-दंसणविणयाणं संभवदंसणादो । कथं तिसस्हक्जं दोहि चेव सिक्हदे १ ण एस दोसो, मिह्या-जल्स्एणकंदिहितो ससुप्पञ्जमाणस्यलकंगदो, दोहि तरिगेहित कि क्रिज्ञमाणस्यलकंगदो, दोहि तरिगेहित कि क्रिज्ञमाणसंदणसंद करनेतेणोकेणव देवण विज्ञाहरेण मणुएण वा किक्किमाणस्

विनय कहते हैं। शील-जतों में निरातचारता, आवश्यकों में अपरिहीनता अर्थात् परिपूर्णता, और शक्य मुसार तपका नाम चारित्रविनय है। साधुओं के लिये प्रासुक आहारादिकका हात, उनकी समाधिका धारण करना, उनकी वैयाहितमें उपयोग लगाना, और प्रवचन स्तारता, यह हात, दर्शन एवं चारित्र तीनोंको ही विनय है, क्योंकि, रत्नत्रय समुहको साधु व प्रवचन संहा प्राप्त है। इसी कारण चूंकि विनयसम्पन्नता एक भी होकर सोलह अवयवाँसे सहित है, अतः उस एक ही विनयसम्पन्नता मुख्य तीर्यंकर-नामकर्मको बांधते हैं।

शुंका - यह विनयसम्पन्नता देव-नारकियोंके कैसे सम्भव है ?

समाधान—उक शंका ठीक नहीं, क्योंकि, देव-नारिक्योंमें भी झालविनय और दर्शनियनयकी सम्भावना देखी जाती है।

शंका—तीनों विनयोंके समूहसे सिद्ध होनेवाला कार्य दोसे ही कैसे सिद्ध हो सकता है?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, मट्टी, जल और स्रणकंदसे उत्पन्न होने वाला स्रणकंदका अकुर उसके कन्द्र और दुर्दिन अर्थात् वर्षासे ही उत्पन्न होता हुआ पाषा जाता है, अथवा दो घोड़ोंसे सींचा जानेवाला रथ वलवान् एक ही देव, विद्याघर या मनुष्यसे

१ अरहंत सिद्ध-चेड्य सुदे य धम्मे य साधुनमं य । आयरिय उवन्त्राप् सुपनयणे दंसणे चानि ॥ सत्ती पूरा वण्णजणणं च णासणमनुण्णनादस्स । आसादणपरिहारो दंसणविणजो समासेण ॥ मः आः ४७-४८,

२ प्रतिषु 'तिरियण ' इति पाठः ।

३ अप्रतौ 'कष्टिञ्जमाणसेदंसणस्स ', आप्रतौ 'कंदिञ्जमाणस्सेदंसणस्स ', काप्रतौ 'कष्टिञ्जमाणस्से-दंसणस्स ' इति पाठः ।

**<sup>5. ₹.</sup> ११.** 

सुवरुभारी वा । जाँद दोहि चैव तिरथयरणामकम्मं बज्जदि तो चरित्तविणयो किमिरि तिक्करणामिदि बुचदे ? ण एस दोसो, णाण-दंसणविणयकज्ञविरोहिचरणविणवो ण होदि ति

पद्यायणफळतादो ।

अथवा, सीलब्बदेसु णिरिहचारदाए चेव तिरथयरणामकस्म बज्बह् । तं जहा— हिंसालिय-चोज्जब्बेभ-परिमोहिहिता विरदी वदं णाम । वदपिरक्ष्मणं सीलं णाम । सुरांबाणं मांसमक्ष्मणं कोह माण-माया-छोह-हस्स-रइ-सोग भय-दुगुंछिरिय-पुरिस-णुंसयवेयापरि-खांगो अदिचारो; एदिसि विणानो णिरिहचारो संपुण्णदा, तस्स भावो णिरिदचारदा । तीए । सीलब्बदेसु णिरिदचारदाए तिरथयरकम्मस्स वंघो होदि । कथमेरथ सेसपण्णरसण्णं संभवे ? ण, सम्महंसणेण खण-लवपिडचुन्झण-लद्धिसंबेगसंपण्णत-साहुसमाहिसंधा-

खींचा गया पाया जाता है।

शंका—यदि दो ही विनयोंसे तीर्थंकर नामकर्म बांधा जासकता है तो फिर चारिकविनयकों उसका कारण क्यों कहा जाता है ?

समापान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, झान-दर्शनविनयके कार्यका विरोधी चारिजविनय नहीं होता, इस बातको स्वित करनेके छिये चारिजविनयको भी कारण मान छिया गया है।

अथवा, शील वर्तोमें निरितेचारतासे ही तीर्थकर नामकर्म बांधा जाता है। वह इस प्रकारसे—हिंसा, असत्य, चांयं, अब्रह्म और परिप्रहरें विरत होनका नाम वत है। वर्तोकी रक्षाको शिल कहते हैं। सुरापान, मांसभक्षण, कोंध, मान, माया, लेाम, हास्य, राते, होोक, भय, बुगुस्सा, कविव, पुरुपवेद पर्य नपुसंकवेद, इनके त्याग न करनेका नाम अतिचार और इनके विनाशका नाम निरितेचार या सम्यूपता है, इसके भावको निरिते-चारता कहते हैं। शील ब्रतोंमें इस निरितेचार नास तीर्थकर कर्मका बन्ध होता है।

शंका - इसमें शेष पन्द्रह भावनाओंकी सम्भावना कैसे हो सकती है ?

समाधान — यह टीक नहीं, क्योंकि क्षण लवमतिबुद्धता, लब्धि संवेगसम्पन्नता,

१ अप्रती '-परिवनसणं', आ काप्रत्योः 'पग्निक्सण ' इति पाटः ।

२ अहिसाब्दि मेर्नेस तत्रितपालनार्थेय च केपबर्कनार्यिय क्षेत्रेय नित्तवा वृत्तिः कांत्र मेरावनतित्यारः । सः सिः ६,२४: बारिजविकरुपेषु शील- मतेषु निरवद्या कृषिः शील- मतेष्यत्मतिष्यारः — अहिंसाब्द्रि मतेषु X-X- नित्तवा वृत्तिः काथ-बाद्द मनवां बांत होत्तवनित्तवार हांते कवते । तः रः,२४,३: बांलानि च मतेषु X-X- नित्तवा वृत्तिः काथ-बाद्द मनवां बांत होत्तवनित्तार हांते कवते । तः रः,२४,३: बांलानि च मतिष्यत्वार्याः भवाति म्हत्व्याः तेषु निरतिचारः सन् तीष्करनामकर्म वजातीति मत्त्रवार्याः । प्रवः पुः ८३.

३ अप्रतो ' णिरिदेचारदीए ', आ-काप्रत्यो ' णिरिदेचार तीए ' इति पाठः ।

रण-वेन्यवृञ्च नेग्यन्त नामुअपरिवाग आहंत-बहुसुद प्वयणभति-पवयणपहावणुठम्खणुमुद्धि स्वित्य विणा सीळव्यदाणमणदिचारतस्य अणुववतीदो । असंखेज्वद्युणमण सेद्रीए केस्म जिञ्जरणहेद् वदं णाम । ण च सम्मतेण विणा हिंसाळिय-चोञ्जव्यभपरिग्यह्विष्ट्सेतेण स्य ग्रुणसिक्षिण्वयर होदि, दोहिंतो चेद्युण्यञ्माणकञ्जस्य तत्येकादो सम्प्रणतिविग्रेह्हादो । होद्व णाम एदेसि संभवेग, ण षाणविणयस्स १ ण, छद्व्य-णवपदत्यसमूह-तिहुवणविस्प्रण अभिक्रस्यण्यस्यत्रेणम् भिम्नस्यणमुवजोगविस्प्रमापञ्जसाणेण णाणविणएण विणा सीळव्यद्रिणवेधणसम्प्रज्ञपुष्पीप्र अणुववत्तीदो । ण तत्य चरणविणयाभावो वि, जहायामतवावासयापरिहीणत-पवयणव्यक्ष्यत्य रूक्ष्यण्यराणिविणएण विणा सीळव्यद्रिणत-पवयणव्यक्ष्यत्य रूक्ष्यण्यराणिविणएण विणा सीळव्यद्रिणत-पवयणव्यक्ष्यत्य रूक्ष्यण्यराणिविणएण विणा सीळव्यद्रिणस्य स्वर्णस्य स्वर्यस्य स्वर्णस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्णस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्णस्य स्वर्यस्य स्वर्यस

आवासएसु अपरिहीणदाए- समदा-थर्व-वंदण-पडिक्कमण-पश्चक्खाण-विश्रोसम्गभेरण

साधुनमाधिधारण, वैवानत्ययोगयुकता, प्रासुकपरित्याग, अरहतमिक, बहुश्रुतमधिः, प्रवचनमक्ति और प्रवचनप्रमायना लक्षण गुद्धिसे युक्त सम्यग्दर्शनके विना शील मतीकी निरित्तवारता वन नहीं सकती। दूसरी क्षत यह है कि जो असंक्यात गुणित अणीसे कर्मनिर्जराको कारण है वही जत है। और सम्यग्दर्शनके विना हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और एरिज़हसे विरत होने मात्रसे वह गुणधेणीनिर्जरा हो नहीं सकती, क्योंकि, दोनोंसे ही उत्पन्न होनेवाले कार्यकी उनमेंसे एकके द्वारा उत्पत्तिक विरोध है।

र्शका — इनकी सम्भावना यहां भले ही हो, पर इत्विनयकी सम्भावना नहीं हो सकती?

सेमाधान — ऐस्ता नहीं है, क्योंकि छह द्रव्य, नौ पदार्थोंके समृह और त्रिभुवनको विषय करनेवाले एवं बार बार उपयोगविषयको प्राप्त होनेवाले झानविनयके विना शीक्ष-व्रतीके कारणभूत सम्यन्दर्शनको उत्पत्ति नहीं बन सकती।

शील मतविषयक निरतिचारतामें चारित्रविनयका भी अभाव नहीं कहा जासकता है, क्योंकि यथाशक्ति तप, आवश्यकापरिहीनता और अवचनवस्तलता लक्षण चारित्र-विनयके विना शील मतविषयक निरतिचारताकी उपपत्ति ही नहीं बनती। इस कारण यह तीर्येकर नामकमेके वन्धका तीसरा कारण है।

भावस्थकों में अपरिद्यीनतासे ही तीर्थेकर नामकर्म बंधता है— समृता, स्तव,

स्रावास्या होति'। सत्तु-भित्त-मणि-पाहाण-सुवण्ण-मृहियासुं राग-देसाभावो समदा णाम'। तीदा-णागद-बहमाणकालविसयपंचपरमेसराणं भेदमकाऊण णमो अरहताणं णमो जिणाणमिश्चादिणमो-क्कारो दच्विष्टयणिषंघणो थवों णाम । उसहाजिय-संभवाहिणंदण-सुमइ-पउमप्पह-सुपास-चंदप्पह-पुप्फदंत-सीयल-सेयंस-वासुप्-ज-विमल्राणंत-धम्म-संति-कुंषु-अर-मिहि-मुणिसुज्वय-णिम-णिम-पास-बहुमाणादितित्थयराणं भरहादिकेवलीणं आहरिय-बहत्ताल्यादीणं भेयं काऊण णमोक्कारो गुणगयभेदमल्लीणो सहकलावाज्लो गुणाणुसरणसरूनो वा वंदणां णाम । पंच-महस्वयसु चउरासीदिलक्खगुणगणंकलिरसु ससुप्पणकलंकपक्वालणं पहिककमणं णाम ।

बन्दना, प्रतिक्रमण, प्रताच्यान और व्युत्सर्गक भेदसे छह आवश्यक होते हैं। शक्क भिक्र मिण-पायाण और सुवर्ण क्यंतिकाम राग द्वेरक अभायको समता कहत है। अतीत, अनागत और वर्तमान काल विषय राग द्वेरक अभायको समता कहत है। अतीत, अनागत और वर्तमान काल विषय राग द्वेरक अभायको समता कहत है। अतीत, अनामका राग देवादि द्वयार्थिक विकास नामस्कारका नाम स्तव है। क्वयम, अजित, सम्मय, अभिन्दन, सुमात, प्रत्यक्त, सुमात, पुण्यवन्त, श्रीतल, भ्रेयांस, वासुपूर्य, विमल, अनन्त, धर्म, शानि, कुन्यु, अर, मिल, मुनिसुवत, निम, मिम, पार्थ और वर्षमानादि तीर्थकर तथा भरतादिक केवली, आचार्य पर्य चत्रालया विकास केदको अनाम यथान गुणानु स्मरण कर नमस्कार करनेको यन्ता कहते है। चीरास्ती लाख गुणांक समृहसे संयुक्त पर्यम् स्थान स्

सम्मदा वर्षो य बदण पविष्कमण तहेव गादण्य। पण्यस्थाण विस्तर्यो करणीया वागया वर्षि ॥
मृद्धाः २२. सामाहत् चर्यसात्मव वर्षात्मक वरूपय पविष्कमण । पण्यस्थाण च तहा काओसम्यो हवादे छही ॥ मृद्धाः
७, १५. वश्वस्यक्षियाः— सामायिक चर्नेविविद्यस्य वंदना प्रतिकमण प्रत्यात्म्यान वाद्यास्त्रयिति । तः रा.
५, २४, २१. वे कि त आवस्स्य १ आवस्य व अविद्यु एण्या, त जहा— सामाहय चर्यसम्ययो बदण्य पविः
क्षमण काउसस्या पण्यस्थाण से त आवस्स्य । नन्दीम्य ४४.

२ अप्रती 'पडियास ', आ-काप्रन्योः ' महियान ' इति पाठ ।

३ जीविद-सर्णे ल.सालांसे सबीप विषयोगा य । बर्ग्नार सुर दुक्कादिस समदा सामाइय णाम ॥ मुका २३- तत्र सामायिक सर्वेसावययोगनिवृत्तिलक्षण चित्तस्यक्तेन झाने प्रणिधानय । तः सः २४, ११.

४ उत्तरादिजिणवराण णामणिर्गत गुणाण्याक्षितं च । वाञ्च अस्वित्ण य तिसुद्धियणमी धवो णेओ ॥ मूला. २४- चतुर्विवतिस्तव- तीर्थकरणणानुकीर्तनम् । त. रा. ६, २४, ११.

५ अत्रतो ' गुणगणमेदमञ्जिणो '; आ कायत्योः ' गुणगयभेदमञ्जिणो ' इति पाठः ।

६ आहत-सिद्धपटिमा-तब-सुद-मण गुरूण गर्दाण । किदियन्योणेदरण य तियरणसङ्गावणं पणमो ॥ मृद्याः २५ बदना विश्वद्भिः हयसना चतु क्षिरोवनतिः बादशावर्तना । तः सः ६,२४,११.

७ प्रतिषु ' लक्खणगुणगण-' इति पाठः ।

८ दब्बे खेते काठे मात्रे य कयातात्क्षीहलाइन । लिंदल सरहण इती मण वय-कायेण पश्चिककमणी ॥ मूठा. २६. अतीतदोवनिवर्तनम् प्रसिकमणम् । त. रा. ६, २४, ११. महस्वयाणं विणासण-मरुरोहणकारंणाणि जहा ण होसंति तहा करेमि ति मणेणारुरेविय चउ-रासीदिरुक्खवदसुद्धिरिहग्गहो पञ्चरुखाणं णाम । सरेराहारेसुं हु मण-वयण-पद्मतीओ ओसारिय ज्वेद्यमिम एअस्गेण चित्ताणेरोहो विओसम्मों णाम । एदेसिं छण्णमावासयाणं अपरिहीणदा अखंडदा आवासयापरिहीणदा । तीए आवासयापरिहीणदाए एक्काए वि तिरुप्यरणामकम्मस्स पंघो होदि । ज च एत्य सेसकारणाणमभावो, ण च दंसणविसुद्धि-विणयसंपति-वदसीरुर्णरिद्यार-खणट्यपिडेबोह टुर्स्टिसेवेपरित-अहाथाभतव-साहुसभाहिसधा -रण-वेज्ञावच्चत्रेग-पासुअपरिच्याराहित-बहुसुद-पवयणभति-पवयणवच्छलु-प्रहावणाभिक्खण-णाणोवचोगाजुत्तदाहि विणा छावासएसु णिरदिचारदा णाम संभवदि । तम्हा एदं तित्थयर-णामकममध्यम्य च्यत्यक्रमणं ।

खण-लवपडिबुज्झणदाए— खण-लवा णाम कालविसेसा। सम्मदंसण-णाण-वद-सील-गुणाणमुज्जालणं कलंकपक्तालणं संयुक्सणं वा पडिबुज्झणं णाम, तस्स भावो पडिबुज्झणदा। खण-लवं पडि पडिबुज्झणदा खण-लवपडिबुज्झणदा। तीए एक्साए वि तिरथयरणामकम्मस्स

मलेत्यादनके कारण जिस प्रकार न होंगे वैसा करता है, ऐसी मनसे आलोचना करके चीरासी लाख नतोंकी गुद्धिके प्रतिप्रहका न.म प्रत्याक्यान है। शरीर व आहारमें मन एवं वचनकी प्रवृत्ति होंका गुद्धिके प्रतिप्रहक्ता न.म प्रत्याक्यान है। शरीर व आहारमें मन एवं वचनकी प्रवृत्ति होंका गुद्धिकों अपरिहोनता अयांत अखण्डताका नाम आवश्यकापरिहीनता है। इस छह आवश्यकापरिहीनता है। उस एक ही आवश्यकापरिहीनतासे तीर्यकर नामकर्मका प्रमा होता है। इसमें शेष कारणांका अभाव भी नहीं है, क्योंकि दर्शनिष्ठाद्धि, विनयसम्पत्ति, वत्रशीलितरित-वारता, क्षण लव्यतिवांध, लिध्य संविपस्परित, यथाशकि तथ, साधुसमाधिसंधारण, वैयाव्यवयोग, प्रासुकपरित्या, अरहन्तर्भक्ति, वहुशुत्रभक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनवस्वलता, स्वचनवस्यावना और अभीक्ष्ण हानोपयोगयुक्तता, इनके विना छह आवश्यकांमें निरिते चारता सम्भव ही नहीं है। इस कारण यह तीर्थकर नामकर्मके वन्धका चतुर्थ कारणा है।

क्षण-छवप्रतिबुद्धतासे तीर्थंकर नामकर्म बंधना है-- क्षण और छव ये काछविद्रोषके नाम हैं। सम्पगदर्शन, झान, बत और शीख गुणांको उङ्ख्य करने, मरूको घोने अथवा ज्ञछानेका नाम प्रतिवोधन और इसके भावका नाम प्रतिवोधनता है। प्रत्येक क्षण व रुवमें होनेबाळे प्रतिवोधको क्षण-छवप्रतिबुद्धना कहा जाता है। उस एक हो क्षण-छवप्रतिबुद्धतासे

१ णामादीणं छण्हे अजीगपादिकजणं तियरणेण । पश्चकक्काणं णेयं अणागयं चागमे काले ॥ मूला २०० अनागतदोषापोद्धनं प्रत्यास्थानम् । त. रा. ६, २४, ११०

२ प्रतिषु ' सरीराहारासु ' इति पाठः ।

२ देवस्सियणियमादिस्र जङ्कुतभाणेण उत्तकालिन् । जिल्लाल्यिकान्तको काउस्सम्मो तष्टविसम्मो ॥ मूला. २८. परिमितकाल्यियया सरीरे समत्वनिकृषिः कावोत्तर्मः। त. रा. ६,२४,११.

षंष्ठो । एस्थ वि पुट्वं व सेसकारणाणमंतन्भावो दरिसेदच्वो । तदो एदं तित्वयरणा**मकम्म-**षंश्वस्स पंचमं कारणं ।

रुद्धिसंवेमसंपण्णदाए — सम्महंसण-णाण-चरणेसु जीवस्स समागमा रुद्धी णाम । हरिसो संतो संवेगो णाम । रुद्धीए संवेगो रुद्धिसंवेगो, तस्स संपण्णदा संपत्ती । तीए तित्ययर-णामकम्मस्स एक्काए वि बंघो । कथं रुद्धिसंवेगसंपयाए सेसकारणाणं संभवो ? ण सेस-कारणेहि विणा रुद्धिसंवेगस्स संपया जुन्बदे, विरोहादो । रुद्धिसंवेगो णाम तिरयणदोहरुत्रो, ण सो दंसणविसुन्बदादीहि विणा संपुण्णो होदि, विप्यक्षिसहादो हिरण्ण-सुवण्णादीहि विणा अक्को व । तदो अप्यणो अंतोखितसेसकारणा रुद्धिसंवेगसंपया छट्टं कारणं ।

जहाथामे तहा तवे — चर्जा वीरियं थामी हिंद एयट्टी । तवी दुविद्दी बाहिरो अच्छं-तसे चेदि । बाहिरो अणसणादिओ, अच्मंतरो विणयादिओ। एसी सच्ची वि तवी: वारसविद्दी । जहाथामे तहा तवे संते तिरथयरणामकम्मं चज्झह । कुदा ? जहाथामतवे सयरुसेसतिरथयर-

तीर्यंकर नामकर्मका बन्ध होता है। इसमें भी पूर्वके समान होय कारणोंका अन्तर्भोच दिखलाना चाहिये। इसीलिये यह तीर्थंकर नामकर्मके बन्धका पांचयां कारण है।

लिधसंवेगसम्पन्नतासं नीर्थंकर कर्मका बन्ध होता है— सम्यग्दर्शन, सम्याकान और सम्यक्चारित्रमं जो जीवका समागम होना है उसे लिध्य कहते हैं; और हुई व सारिवक भावका नाम संवग है। लिध्यसं या लिध्यमं संवगका नाम लिध्यसंवेग और उसकी सम्पन्नताका अर्थ संग्राप्ति है। इस एक ही लिध्यसंवगसम्पन्नतासं नीर्यंकर नामकर्मका बन्ध होता है।

शंका - लिधसंवेगसम्पदामें शेष कारणोंकी सम्भावना कैसे है ?

समाधान — क्योंकि, रोष कारणोंके विना विरुद्ध होनेले लिधलंबेगकी सम्पदाका संयोग ही नहीं होलकता। इसका कारण यह कि रत्नत्रयज्ञानित हपंका नाम लिधसंवेग है। लीर वह वर्शनविध्वता(कोंके विना सम्पूर्ण होता नहीं है, क्योंकि, इसमें हिरण्य सुवर्णा-विकांके विना धनाक्य होलेंके समान विरोध है। अन एव दोष कारणोंको अपने अन्तर्गत करनेवाली लिधलंबेगसम्पदा नीर्यकर कमेंबल्झा छठा कारण है।

शक्त्यनुसार तपसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है— बल, वीर्थ और थाम (स्थामन्) ये समानार्थंक शन्द हैं। तप दो प्रकार है— बाह्य और आभ्यन्तर। इनमें अनशानादिकका नाम बाह्य तप और विनयादिकका नाम आभ्यन्तर तप है। डह बाह्य पर्य छह आभ्यन्तर इस प्रकार मिलकर यह सब तप बारह प्रकार है। जैसा बल हो वैसा तप करनेपर सीर्थंकर नामकर्म बंधता है। इसका कारण यह है कि यथाशकितपर्मे तीर्थंकर नामकर्मक बन्धके

१ त्रतिषु' अदो ' इति पाठः ।

कारणाणं संगवादे।, जदो जहाथामा णाम बोचवरुस्स धीरस्स णाणंदसणकरिदस्स होदि । ण च सत्य दंसणविसुञ्झदादीणममावो, तहा तवतस्स अण्णहाणुववसीदो । तदो एदं ससमं कारणं।

साहूणं पासुअपरिचागदाए — अणंतणाण-दंसण-वीरिय-विरइ-वह्यसम्मत्तादीणं साहूया साहू णाम । पगदा ओसरिदा आसवा जम्हा तं पासुअं, अधवा जं णिरवज्जं तं पासुअं । किं ? णाण-दंसण-विरतादि । तस्स परिच्चागो विसञ्जणं, तस्स भावो पासुअपरिच्चागदा । दयाबुद्धीए साहूणं णाण-दंसण-चरितपरिच्चागो दाणं पासुअपरिच्चागदा णाम । ण चेंद्र कारणं घररथेसु संभवदि, तत्य चरिताभावादो । तिदाणोवदेसो वि ण घरत्थेसु अरिथ, तेर्सि विद्विवादादिउवरिभसुस्तोवदेसणं अहियारामावादो । तदो एदं अप्तं भद्देसिणं चेव होदि । ण च एश्य संसकारणाणमसंभवो । ण च अरहंतादिसु अभित्मेतं णवपदत्थविसयसदहणेणुस्मुक्कं सादिचारसीठ्यदे परिहीणावासए णिरवज्जो णाण-दंसण-चरित्तपरिच्चागो संभवदि, विरोहादो । तदो एदं मझं कारणं ।

सभी रोप कारण सम्भव हैं, क्योंकि, यथाधाम तप हान-दर्शनसे कुक्त सामान्य बस्तवान, और धीर व्यक्तिके होता है, और इसलिये उसमें दर्शनविग्रुद्धतादिकोंका अभाव नहीं होसकता, क्योंकि, पेसा होनेपर यथाधाम तप वन नहीं सकता। इस कारण यह तीर्यंकर नामकमैक्यका सातवां कारण है।

साधुजींक द्वारा विहित प्राप्तक अर्थात् निरवध हान-दर्शनादिक कं त्यागसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है— अनत्तक्षात, अनत्तद्दर्शन, अनन्तवधि, विरित और झाथिक सम्यक्तावि गुणोंक जो साधक हैं वे साधु कहलाते हैं। जिससे साक्षव हुर हो गये हैं उसका नाम प्राप्तक हैं, अथवा जो निरवध है उसका नाम प्राप्तक है। वह हान, दर्शन व चारिका दिक ही तो सकते हैं। उनके परित्याग अर्थात् विसर्जन करनेको प्राप्तकपरित्याग और इसके भावको प्राप्तकपरित्यागता कहते हैं। अर्थात् दयावृद्धिसे साधुओं द्वारा किये जाने चाले हान, दर्शन व चारिको परित्याग या दानका नाम प्राप्तकपरित्यागता है। यह कारण यहस्थोंमें सम्भव नहीं है, क्योंकि, उनमें चारिकका अभाव है। रतनवक्ष उपदेश भी प्रदूर्श्योंमें सम्भव नहीं है, क्योंकि, इष्टिवादादिक उपरित्र श्रुतके उपदेश देनमें उनका अधिकार नहीं है। अत पव यह कारण महर्षियोंके ही होता है। इसमें शेष कारणोंकी असंभावना नहीं है, क्योंकि अर्थने अवद्यक्त के प्रत्यक्त स्वाप्तक कारणोंकी असंभावना नहीं है, क्योंकि अर्थने अवद्यक्त के प्रत्यक्त कारणोंकी असंभावना नहीं है, क्योंकि अर्थने अवद्यक्त के स्वप्तक के स्वप्तक कारणोंकी असंभावना नहीं है, क्योंकि अर्थने एतियागा वर्षोण होनेस सम्भव नहीं है, क्योंकि अर्थन्तवित्र और आव्यक्तिकी होनता है। इसी कारण वह तीर्थंकर नामकर्म वन्धका योज्यागा वर्षोण होनेस सम्भव ही नहीं है। इसी कारण वह तीर्थंकर नामकर्म वन्धका आठवां कारण है।

१ अपतो ' वीरस्स ' इति पाठः ।

साहूणं वेज्जावरचन्नोगजुतदाए — व्यापुते यत्कियते तहैयावृत्यम् । जेण सम्मत-णाण-अरहेत-बहुसुदभति-पवयणवरुक्कादिणा जीवो जुञ्जह वेज्जावरचे सो वेज्जवरचन्नोगो दंसण-विसुन्धदादि, तेण जुत्तदा वेज्जावरचन्नोगजुत्तदा । ताए एवंविहाए एक्काए वि तिरथयरणामकम्मं वेथह । एत्य सेसकारणाणं जहासंभवेण अंतन्भावो वत्तत्वो । एवमेदं

साधुओंको समाधिसंधारणनासे तीर्थकर नामकर्म बंधना है – दर्शन. झान व बारिकमें सम्प्रक अवस्थाका नाम समाधि है। सम्प्रक प्रकारसे धारण या साधनका नाम संधारण है। समाधिका संधारण समाधिसंधारण और उसके मावका नाम समाधि-संधारणका है। उससे तीर्थकर नामकर्म बंधता है। किसी भी कारणसे गिरती हुई समाधिको रेखकर सम्प्रदार्ध, प्रवचनदस्यल, प्रवचनप्रभावक, विनयसम्प्रक, शिल बना-तिकारपत्रित और अरहेतादिकोंमें माकसान होकर चूंकि उस धारण करता है इसीलिय वह समाधिसंधारण है।

शंका-वह कहांसे जाना जाता है ?

समाधान—यह 'संघारण' पदमें किये गये 'सं' दाप्ट्रके प्रयोगसे जाना जाना है। इस समाधिसंघारणसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, यह अभिप्राय है। इसमें दोप कारणोंका अभाव नहीं है, क्योंकि, उनका अस्तित्व वहां दिखळा ही खुके हैं। इस प्रकार यह तीर्वा कारण है।

साधुओंकी वैयावत्ययोगायुकतासे तीर्थकर नामकम बंधता है— ब्यापृत अर्थात् रोगाविसे व्याकुल साधुके विषयमें जो किया जाना है उसका नाम वैयाकुल है। जिस सम्यक्षत्व, हान, अरहन्त्वभक्ति, बहुष्टुनभक्ति एवं प्रवचनवत्सलत्याविसे जीव वैयावत्यमें लगता है वह वेयावत्ययोग अर्थात् दर्शनविद्युद्धतादि गुण हैं, उनसे संयुक्त होनेका नाम वैयावत्ययोगायुक्तता है। इस प्रकारकी उस प्रविच्यावत्ययोगा-युक्ततासे नीर्यकर नामकम बंधता है। यहां शेष कारणोंका यथासम्बच अन्तभाव कहना

१ प्रतिषु 'सीउवदादि ' इति पाठः ।

२ आ-काप्रत्योः ' पर्वजनादारेन बन्कादि ' इति पाठः ।

दसमं कारणं !

अरहंतभतीए — खिबदपादिकम्मा केवलणाणेण हिदसब्बहा अरहंता णाम । अभवा, णिडविदहकम्माणं घाइदघादिकम्माणं च अरहंतित्ति सण्णा, अरिहणणं पिंड दोण्डं भेदा-भावादो । तेसु भत्ती अरहंतभती । ताए तित्थयरकम्मं बज्ज्ञह् । कथमेत्थ सेसकारणाणं संभवो ? बुच्चदे — अरहंतबुत्ताणुडाणाणुवत्तणं तदणुडाणपासो वा अरहंतभत्ती णाम । ण च एसा दंसणविसुज्ज्ञदादीहि विणा संभवइ, विरोहादो । तदो एसा एक्कारसमं कारणं ।

बहुसुदभत्तीए — बारसंगपारया बहुसुदा णाम, तेसु भत्ती - तेहि वक्स्बाणिद-आगमस्थाणुक्तणं तदणुद्दाणपासो वा – बहुसुदमत्ती । ताप वि तिस्थयरणामकम्मं बञ्चर, दंसणविसुज्जदादीहि विणा एदिस्मे अमंभवादो । एदं बारसमं कारणं ।

चाहिये। इस प्रकार यह दशवां कारण है।

अरहन्त्रभक्तिसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-जिन्होंने घातियाकर्मोंको नष्ट कर केवल-हानके द्वारा सम्पूर्ण पदार्थोंको देख लिया है वे अरहन्त हैं। अथवा, आठों कर्मोंको दूर करदेनेवाल और घातिया कर्मोंको नए करदेनेवालोंका नाम अरहन्त है, क्योंके कर्म-शक्त विनाशके प्रति दोनोंमें कोई भर नहीं है। (अर्थात 'अरहन्त' शब्दका अर्थ चूंकि 'कर्म-शक्तुको नए करनेवाला' है, अत पय जिस प्रकार चार घातिया कर्मोंको नए कर देनेवाले स्वयोगी और अयोगी जिन 'अरहन्त 'शब्दके वाच्य हैं उसी प्रकार आठों कर्मोंको नए कर देनेवाले सिद्ध भी 'अरहन्त 'शब्दके वाच्य होसकते हैं, क्योंकि, निरुक्त्यर्थकी अपेक्षा दोनोंमें कोई प्रदान नहीं है। अन अरहन्त नों जो गुणानुरानकर भिक्त होती है वही अरहन्तभक्ति कहलाती है। इस अरहन्त्रभक्तिसे तीर्थंकर नामकर्म वैधता है।

शंका-इसमें शेष कारणोंकी सम्भावना कैसे है ?

समाधान—इस दांकाका उत्तर देने हैं कि अरहन्तके द्वारा उपदिष्ठ अनुष्ठानके अनुकुळ प्रवृत्ति करने या उक्त अनुष्ठानके स्पर्शको अरहन्त्रमक्ति कहते हैं। और यह दर्शनविश्चद्वतादिकोंके विना सम्भव नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेमें विरोध है। अतपव यह तीर्थंकर कार्यन्थका स्थारहवां कारण है।

बहुश्रुतभक्तिसे नीर्थंकर नामकर्म बंधता है— जो बारह अंगोंके पारगामी हैं बे बहुश्रुत कहे जाते हैं, उनके द्वारा उपविष्ट आगमार्थंके अनुकूछ म्बूति करने या उक्त अनु-ष्टानके स्पर्श करनेका बहुश्रुतभक्ति कहते हैं। उससे भी तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, क्योंकि, यह भी दर्शनिवशुद्धतादिक रोप कारणोंके बिना सम्भव नहीं है। यह तीर्थंकर नामकर्मयन्यका बारहवां कारण है। पवयणभत्तीए — सिद्धंतो बारहंगाणि पवयणं, प्रकृष्टं प्रकृष्टस्य वचनं प्रवचनिर्मितं स्युत्पत्तेः । तस्दि भत्ती तत्थ् पदुप्पादिद्रथाणुडाणं । ण च अण्णहा तत्य भत्ती संभवद्द, असंपुण्णे संपुण्णववहारिवेरोहादे । तीए तित्थयरणामकत्मं वज्ञह । एत्य सेसकारणाणमंतन्भावी वत्तव्यो । एकमेर्द्र तेरसमं कारणं ।

पवयणवष्ट्रस्टाए— प्वयणं सिद्धंता वारहंगाइं, तत्य भवा देस-महब्ब्हणे। असंजद-सम्माइडिणो च पवयणा । कुदे। एत्य आकारस्स अस्सवणं ? 'एए छच्च समाणा ' ति' सुत्तेण आदिशुद्धीए क्यअकारतादो । तेसु अणुरागा आकंखा सेमंदंभावो पवयणवच्छ्रस्दा णाम । तीए तित्ययरकम्मं वज्ञाइ । कुदे। ? पंचमहब्बदादिआगमत्यविसयस्सुक्कष्टाणुरागस्स दंसम्बिसुज्ञदादीहि अविणाभवादो । तेणेदं चोहसमं कारणं ।

प्रवचनमक्तिले तीर्थंकर नामकर्म वंथता है— सिद्धान्त या बाहह अंगोंका नाम प्रवचन है, क्योंकि, 'प्रहाट बचन प्रवचन, या प्रहाट ( सर्वंक्ष ) के बचन प्रवचन हैं 'रेसी ब्युत्पासि है। इस प्रवचनमें कहे हुए अर्थका अनुष्ठान करना, यह प्रवचनमें भक्ति कही जाती है। इसके बिना अन्य प्रकारसे प्रवचनमें मान सम्य नहीं है, क्योंकि. असम्पूर्णमें सम्पूर्णके युवहारका विरोध है। इस प्रवचनमंत्रीले तीर्थंकर नामकर्स वंधना है। इसमें रोष कारणोंका अन्तर्भाव कहना चाहिये। इस प्रवचनमंत्रिले तीर्थंकर नामकर्स वंधना है। इसमें रोष कारणोंका अन्तर्भाव कहना चाहिये। इस प्रवचनार्यकर वहराब कारण है।

मवचनवन्सलतासे तीर्थेकर नामकर्म बंधना हे— सिद्धान्त या बारह अंगीका नाम मवचन है: इसमें होनेवाले देशवती, महावती और असंयतसम्यग्दष्टि प्रवचन कहे जाते हैं।

र्शका — इसमें आकारका श्रवण क्यें। नहीं होता, अर्थात् 'प्रवचनमें होनेवाले' इस विष्रहके अनुसार 'प्रावचन 'होना चाहिये, न कि 'प्रवचन '?

समापान—' अ, आ, इ. ई. उ, ऊ. ये छह स्वर और ए, ओ, ये दें। सन्ध्यक्षर, इस प्रकार ये आठों स्वर अविरोध भावसे एक दूसरेके स्थानमें आदेशको मान्त होते हैं '। इस सुत्रसे आदि बृद्धिरूप आ के स्थानपर अ का आदेश हो गया है ।

उन प्रवचनों अर्थान् देशवती, महावती और असंयतसम्यग्दष्टियोंमें जो अनुराग, आकांझा अथवा 'ममदे' बुद्धि होती है उसका नाम प्रवचनवस्सलता है। उससे तीर्थंकर कमें बंधता है। इसका कारण यह है कि पांच महाबतादिक्य आगमार्थ्यविषयक उत्हृष्ट अनुरागका दशनविद्युद्धतादिकांके साथ अविनाभाव है, अर्थात् उक्त मकार प्रवचनवस्सलता दशनविद्युद्धतादि शेष गुणांके विना नहीं वन सकती। इसीलिये यह चौदहवां कारण है।

१ प्रवचनं द्वादश्चाङ्ग तरृपयोगानन्यत्वात्संघो वा प्रवचनम् । प्रवः पृः ८२.

र एए ब्रम्ब समाणा बोण्णि अ संज्ञुबन्धरा सरा अह । अण्योण्णस्सविरोहा उर्वेति सम्बं समाएस 🌡 कतायपाहुंब १, पृ. ३२६.

पवयणपदावणदाए — जारामहस्स पवयणमिदि सम्णा । तस्स पहावणं णाम वण्णज्यणं तन्त्रुश्किरणं च, तस्स मानो पवयणपदावणदा । तीए तित्थयरकम्म चन्छर, उक्कद्वपवयणपदावणस्य दंमणविसः जारादीहि अविणाभावादो । तेणेदं पण्णरसमं कारणं ।

अभिक्खणमभिक्खणं णाणोवजोगञ्जतदाए — अभिक्खणमभिक्खणं णाम बहुवार-मिदि भणिदं होदि । णाणोवजोगो ति भावसुदं दव्वसुदं वावेक्खदे । तेसु सुहुम्सुहुखुतदाए तित्थवरणामकम्मं बच्चइ, दंसणविसुच्यदादीहि विणा एदिरसे अणुववत्तीदो । एदिहि सोल्सेहि कारणहि जीवा तित्थवरणामकम्मं बंधति । अथवा, सम्महंसणे संते सेसकारणाणं मज्ये एग-दुगादिसंजोगेण बच्चदि' ति वत्तव्वं ।

जस्स इणं तित्थयरणामगोदकम्मस्स उदएण सदेवासुर-माणुसस्स लोकस्स अन्वणिज्जा वंदणिज्जा णमंसाणिज्जा णेदारा धम्म-तित्थयरा जिणा केवलिणो हवंति ॥ ४२ ॥

प्रवचनप्रभावनासे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है— आगमार्थंका नाम प्रवचन है, उसके वर्णंजनन अर्थात् कीर्तिवस्तार या बृद्धि करनेको प्रवचनकी प्रभावना और उसके भावको प्रवचनप्रभावनता कहने हैं। उससे तीर्यंकर कर्म बंधता है, क्योंकि, उत्कृष्ट भावको प्रवचनप्रभावनाका दर्शनविद्युद्धतादिकोंके साथ अविनाभाव है। इसीलिये यह पन्द्रह्यों कारण है।

अभीक्ण अभीक्ष्ण झानोपयोगयुकतासे तीर्थंकर कर्म बंधता है— अभीक्ष्ण अभी-क्षणका अर्थ 'बहुत वार 'है। झानोपयोगसे भावश्चत अथवा द्रव्यश्चतकी अपेक्षा है। उन (भाव व द्रव्य श्चत) में बार बार उगुक रहनेसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, क्योंकि, द्रश्नीतविशुद्धतादिकोंके विना यह अभीक्षण अभीक्षण झानोपयोगयुकता बन नहीं सकती।

इन सोलह कारणोंसे जीव तीर्थंकर नामकर्मको बांधते हैं। अथवा, सम्यग्दर्शनके होनेयर रोग कारणोंमेंसे एक दो आदि कारणोंके संयोगसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, ऐसा कहना चाहिये।

जिन जीवोंके तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्मका उदय होता है वे उसके उदयसे देव, असुर और मनुष्य ठोकके अर्चनीय, वंदनीय, नमस्करणीय, नेता, धर्म-तीर्थके कर्ता जिन व केवळी होते हैं ॥ ४२ ॥

१ तिन्येतिनि बोडशकारणि सम्यमान्ययानानि व्यस्तानि समस्तानि च तांधेकरनामकर्माववकारणि प्रस्तैतन्यानि । सः सिः ६, २४. तः ताः ६, २४, १३. तीर्थकरनामकर्माण बोडश्च तत्कारणान्यपून्यनिष्ठम् । व्यस्तानि समस्तानि च भवन्ति सङ्कार्ययानानि ॥ इ. पु. ३४, १४९. एते हृणाः समस्ता व्यस्ता वा तीर्थकरनाम्य आखवा सम्ताति । त. पू. सान्य ६, २३.

तिस्यरणामगोदकम्मस्सेति एत्य 'उदजो तेणित ' रोण्णं पदाणमञ्ज्ञाहारी कायच्यो, अण्णहा जत्याणुकरंमादो । जस्स जेसि जीवाणं इणं एदस्स तित्ययरणामगोदकम्मस्स उदजो तेण उदएण सदेवासुर-माणुसस्स रोगस्स अञ्चणिज्जा ति संयंथे। कायच्ये। । चरु-विरुफ्त-फरु-गंध-भूव-दीवादीहि सगमतियगासी अञ्चण। णाम । एदिहि सह अइंद्रध्य-कप्परुक्त-महामद-सच्यदोसहादिमहिमाविहाणं पूजा णाम । तुई णिइवियहकम्मो केवरुणाणेण दिहसच्बहे। चम्प्रसुद्धिकरोगेहीए पुडाभयदाणे। सिद्धितवारुओ इहिणग्गहकरे। देव ति पसंसा वंदणा णाम । पंचिह सुईहि जिणिदचरुणेषु णिवदणं णमंत्रणं । धम्मो णाम मम्मद्दमण-णाण-चरिताणे। एदेहि संसार-सायरं तरंति ति एदाणि तित्यं । एदस्स धम्म-तित्यस्स कत्तारा जिणा केवरिणो णेदारा च अवंति ।

#### एउमे।वाणुगमी समना ।

सुत्रमें 'तीर्थकर नामगांत्रकर्मका' यहां उदय' और 'उसम' इन दो पदींका अध्याहार करना चाहिये, अन्यथा अर्थकी उपलब्धि नहीं होती। जिसके अर्थात् जिन जीवोंके, यह अर्थाद् रस तीर्थकर नाम गोवकर्मका उदय होता है व उसके उदयसे देव, असुर पर्व महुत्योंने परिपूर्ण लेकके अर्वनीय होते हैं, पना सम्बन्ध करना चाहिये। चरु, असुर पर्व महुत्योंने परिपूर्ण लेकके अर्वनीय होते हैं, पना सम्बन्ध करना चाहिये। चरु, विल्यु, एप, फल, गन्ध, पूर्व और दीय आदिकांस अपनी अक्ति प्रकाशित करनेका नाम अर्थना है। इनके साथ पेन्द्रश्वत, कम्बहुत्त, महामह और सर्वतीकाद, इत्यादि महिमारियानको पूजा कहते हैं। आप अप कर्मोको नष्ट करानेकोल, कन्छजानने समस्त पदार्थोंको देखनेबले, धर्मान्युल शिर्धोंको गोधीम अभ्यदान देनेबाले, शिष्टपरिपालक और दुष्टनिष्ठ कारी देव हैं, पेसी प्रशंसा करनेका नाम चन्द्रना है। पांच मुष्टियां अर्थात् अंगांस जिनेन्द्र देवके चर्णोंमें गिरनेको नमस्कार कहते हैं। धर्मका अर्थ सम्यग्दर्शन, सम्यग्वान और सम्यक्वारिक है। चूंकि इनसे संसार-सागरको तरते हैं इसीलिये इन्हें नीर्थ कहा जाता है। इस धर्मनीयेक कर्ता जिन, कवली और नेता होते हैं।

इस प्रकार ओघानुगम समाप्त हुआ।

१ सददृष्टि-झान-बृलानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः । १. श्रा ३

२ वं नाप-दंतप-वरितानवजी तन्त्रवनस्त्रानाजो । सवभावत्री यं तरिह तेष तं मादजो तिन्धं ॥ विकेषाः १०३८ः

आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरहएसु पंचणाणावरण-छदंसणावरण-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-मणुसगदि-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वजिरसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वि-अगुरुल्हुग-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थिविहायगदि-तस-बादर-पजत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहा-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेउज जसिकति-अजसिकति-णिमिणुच्चागोद-पंचेतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ४३॥

एरं देसामासियपुच्छःसुतं, तेणेदेण सुद्दमव्यपुच्छात्रो एत्थ वत्तव्याञ्चो । एवं पुच्छिरसिस्सणिच्छथजणगद्वसुत्तरसुत्तं भणदि —

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टी बंधाः। <mark>एदे बंधा</mark>, अवंधा णित्थ ॥ ४४ ॥

एदं देसामासियसुत्तं, मामितद्धाणाणं चेव परूवणादो । तेणेदेण सुइदत्थाणं परूवणं

आंदराकी अपेक्षा गतिमार्गणानुसार नरकगतिमें नारिक्योंमें पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, वारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, श्रोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, जीदारिक तैजस न कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकश्रीरांगोपांग, व त्रपंभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुअरुषुक, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक-शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुम, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उरूचगोत्र और पांच अन्तराय, इन कर्मोका कौन वन्यक और कौन अवन्यक है ? ॥ ४३ ॥

यह पृच्छासूत्र देशामर्शक है, इसी कारण इसके द्वारा स्वित सब पृच्छाओंको यहां कहना चाहिये। इस प्रकार पृच्छायुक्त शिष्यके निश्चयजननार्थ उत्तर सुत्र कहते हैं—

मिध्यादृष्टिको आदि लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ ४४॥

यह देशामर्शक सुत्र है, क्योंकि, वह वन्धस्वामित्व और बन्धाध्वानका ही निकपण करता है। इसी कारण इसके द्वारा सुचित अर्थोंकी प्रकपणा करते हैं — पांच झानावरणीय, कस्सामी— पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकषाय-इस्त-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंख-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मद्यसरीर-वण्ण-गंच-स्य-फास-अगुरुगल्ड्अ-उवचाद-परघाद-उस्सास-तस-बादर-पज्जत पंत्रयसरीर-विगाधिर-सुहासुह-अजसिकति-णिमिण-यंचतराहयाणं एदेसि-मेन्स कंघोदयवेच्छेदे। वात्य, विरोहाभावादो । पुरिसवेद-मणुसगइ-आराल्यिसरीर-सम्बउरस-संद्या-आराल्यिसरीरअंगोवंग -वज्जरिसहमंगडण-मणुमगइगओग्गाणुपुव्च-पसत्थिबद्धावगइ--सुमग-सुस्यर-आदेज्ज-जसिकित-उच्चागोदाणमुदओ एत्य णत्थि चेव, विरोहादो । तम्हा एत्य पदासु पयडीसु वंधोदयवेच्छेदाणं पुत्र्यापुत्र्यविचारो णात्थि ।

पंचणाणावरणीय-चदुरंसणावरणीय-विविदयवादि-तेजा-कम्मइय-वर्णण-गंध-रस-फास-अगुक्तअरुकुअन्तस-बादर-पञ्जत-विराधिर-सुमासुभ-अनसक्तिति णिभिण-पंचंतराइयाणं सोदओ भंधो । णिद्दा-पयळा-सादासाद-बारसक्त्याय-हस्स-रिद-अरिद-मेगा-भय-दुगुंछाओ सोदय परो-दएहि बर्ज्यति, सञ्चगुणद्दाणेमु परावनणोदयादो । उदयादं भिज्छाइडि असंजदसम्मादिडीसु सोदय-परोदएडि बन्झइ, विमाहगदीए उदयाभावादो । सासणसम्मादिडि-सम्मापिन्छादिडीसु सोदएण बज्जइ, तेसि तस्य उपयोग्य अभावादो । परवादुस्सास-पनेयसरीराणि भिज्छाइडि-

छह दर्शनावरणीय, सानावेदनीय, असानावेदनीय, वारह कराय, हास्य, रित, अरित, शोक, अय, जुगुस्ता, एवंस्ट्रवज्ञानि, तेजल व कांग्रेण शारि, वर्ण, तम्य, स्पत, स्पर्य, अगुरुकाषु, उपपात, एरपात, उरुक्वास, त्रस्त, वाहर, पर्यात, प्रत्येक्त शरिर, स्थिर अस्थिर, गुन, अगुन, अयगकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, हनके बन्ध और उदयका यहां गुन्छेद नहीं होना, क्योंकि, हसमें कोई विरोध नहीं है अर्थान् हनका वस्धादय-धुन्छेद्द यथासम्यव उत्त उपरिम्न गुणस्थानोंमें हाता है जो नरकानिमें सम्भव नहीं हैं। पुरुरवेद्द, मनुष्याति, औलारिकशरीर, समचतुर असेस्थान, औलारिकशरीरां गांपांग, वज्जपंभसंहतन, मनुष्याति, औलारिकशरीर, समचतुर असेस्थान, अत्यान, सुस्य, आदेष, वज्जकीर्ति और उच्चगोज, हम कमीका उदय यहां है ही नहीं, क्योंकि, नाराकियोंमें इनके उदयका विरोध है। इसकिय यहां हन प्रकृतियोंमें बन्ध-पुन्छेद और उदय-पुन्छेदको पूर्वापरनाका विचार नहीं है।

पांच हानावरणीय, बार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रपञ्जात, नजस च कामंण शरीर, वर्ण, गण्य, रस, स्वर्ण, अगुरुल्यु, जस, बहर, पर्यारत, स्थिर, अस्वर्य, अगुरुल्यु, जस, बहर, पर्यारत, स्थिर, अस्वर्य, अगुरुल्यु, अस, बहर, पर्यारत, स्थिर, अस्विर, अचला, साला च असाता वेदनीय, बारह कथाय, हास्य, रांत, अरति, श्रोक, प्रय और जुगुप्ता, य प्रकृतियां स्वोद्य-परोदयसे वंधती हैं, क्योंकि, इनका सब गुणस्थानोंम परिवर्तित उदय रहता है। इत्यारत प्रकृति स्थारत प्रकृति स्थारत प्रकृति स्थारत प्रकृति स्थारत प्रकृति स्थारत स

भसंजद्यस्मादिद्वीसु सोदय-परोदएहि बज्जंति, अपञ्जनकाठे एदेसिसुदयामावादो । णवीर पत्तेयसरीरस्स उवधादमंगो, विस्महगदीए चेव उदयामावादो । सेसेसु दोसु सोदएणेव एदार्सि यंथो, तेसि तत्थ अपञ्जनकाठामावादो । पुरिसवेद-मणुसगइ-ओराठियसरीर-समचउरससंठाण-ओराठियसरीर-संगच वज्ञरसंघडण-मणुसगइपाओग्माणुपृब्वि-मसत्थविद्यायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकित-उञ्चागोदाणं चदुमु गुणद्वाणेसु परोदएणेव यंथो, णिरएसु एदासिसुदय-विरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छंदसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुर्गृछा-पंचिंदियजादि-ओराल्यि-तेजा-कम्मइयसरीर-ओराल्यिसरीरअंगोवंग-चण्ण-गंध-रस फास-अगुरुगलहुग-उनथाद-परचाद-उस्सास-तम-बादर-पञ्जत-पचेयसरीर-णिमिण पंचेतराइयाणे णिरंतरो बंघो, णिरयगइन्हि णिरंतर-धंधितादो । सादामाद-हस्स-रदि-अरिद-सोग-धिराधिर-सुमासुम-जसिकिति-अजसिकतीणं सांतरो बंघो, सच्चगुणहाणेसु पडिवक्खपयडीण् बंधुवलंभादो । पुरिसवेद-मणुसगइ-समचउरससंदाण-चत्रिसहसंपडण-पसरथविद्यायगइ-सुभग-सुस्पर-आदेज-मणुसगइपाओरगाणुपुव्य-उच्चागोदाणं मिच्छादिद्वि-सासणसम्पादिद्वीमु सांतरो बंबो, पडिवक्खपयडिचंधुवलंभादो । णवरि मणुसगइ-

प्रकृतियां मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यादृष्टि गुणस्थानाम स्वोद्दय-एरोद्दयसे दंघती हैं, क्योंकि, अपयांत्रकालमें इनका उदय नहीं रहता। विशेष इतना है कि म्रसेकशरीरका क्या उपधारके समान है, क्योंकि, केवल विश्वदृगतिमें ही उसका उदय नहीं रहता। शेष दो गुणस्थानों में स्वोद्दयसे ही इनका बन्ध हाता है, क्योंकि, शेष दोनों गुणस्थान नारिक्योंके अपयोग्त-कालमें होते नहीं हैं। पुरुषवेद, मनुष्याति, औदारिकशरीर, समजनुरक्षसंस्थान, बौदारिकशरीरांगोपांग, वज्यपेतसंहनन, मनुष्यांतमधोग्यातृष्ट्वी, मशस्तिवहाषोगादि, सुअग, सुस्यर, आदेय, यशकीर्ति और उच्चयोत्र महत्तियाँका चारों गुणस्थानोंमें परोद्यसे ही बच्ध होता है, क्योंकि, नार्शक्योंके इनके उदयका विरोध है।

पांच बान(वरर्णाय, छह दर्शनायरणीय, बारह कपाय, अय, जुगुण्सा, पंचेन्द्रियज्ञाति, भौदारिक तैनस व कामंग ज्ञारीर, औदारिकजारीरांगोपांन, वर्ण, गम्ब, रस, स्पर्श,
अगुरुरुषु, उपधात, उरुर्वाक्ष, नस, वादर, पर्याज, प्रत्येक्ष, रारे, तिमोण और पांच
अन्तराय, हमका तिगन्तर वन्ध है, क्योंकि, ये प्रकृतियां नरकातिमं तिरन्तर वेपती हैं।
साला व असाता वर्दनीय, हास्य राति, अराति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अगुभ,
यज्ञाकीर्ति और अयदाकीर्ति प्रकृतियांका सान्तर वन्ध है, क्योंकि, सर्व गुणस्थानोंमं इनकी
प्रतिपक्ष प्रकृतियांका वन्ध पाया जाता है। पुरुष्येव, अनुष्याति, समस्युरुक्षसंस्थान,
वक्षप्रभवंहनन, प्रशस्तविहायोगित, सुभग, सुस्थर, आहेय, प्रजुष्यातिप्राचोग्यालुर्युर्ग और
उच्चयोग, इनका मिथ्यवृर्दि और सासाइनसम्यन्दि गुणस्थानोंमं सान्तरक्ष्य है, क्योंकि,
यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। विशेषता इत्ती है कि तीर्षकर

मणुसगइपाओमगाणुपुच्वीणं मिच्छादिड्डिम्हि तिन्थयरसंतक्तम्मयम्मि णिरंतेशे वि यंपो हम्मदि । सम्माभिच्छादिड्डि-असंजदसम्मादिङ्डीसु णिरंतरो यंपो, एदिसि पडिवक् अपयर्डाणं वंधामावारे। ।

एदाओ वयडीओ वेधमाणभिच्छाइडिस्स चतारि सूल्पच्चया । णाणासमयउत्तरपच्चया एक्संचास, ओरालिय ओरालियमिस्स-इत्थि-पुरिसपचयाणमभावादो । एगसमयजहण्णुकस्सपचया जहान्त्रमण दस अहारस । सासणस्स मूल्पच्चया तिर्णिण, मिन्छताभावादो । णाणासमयउत्तर-पच्चया चउचेतालीस, ओरालिय-ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्भइय-इत्थि-पुरिसपच्चयाणमभावादो । एगसमयजहण्णुककस्सपच्चया जहाक्काण दम सतारम । मम्मामिच्छाइडिस्स मूल्पच्चया तिर्णिण, मिच्छताभावादो । णाणासमयउत्तरच्यया चालीस, ओषेसु पच्चगासु आरालिय-इत्थि-पुरिसपच्चययाणमभावादो । एगममइयजहण्णुकक्रम्यच्चया जहाक्कोण णव सोलस । असंजदमम्मादिडिस्स मूल्पच्चया तिर्णिण, मिच्छताभावादो । णाणासमयउत्तरपच्चया माण्तालीस, ओषपच्चएसु आरालिय-इत्थि-पुरिसपच्चयाणमभावादो । एगममइय-ज्वया जहाक्कोण णव सोलस । याण्यासमयज्ञयान्ययानमभावादो । एगममइय-जहण्णुकस्मच्चया जहाकोण णव सोलस ।

प्रहातिकी सत्ता रखनेवालं मिथ्याशिष्ट जीवमें मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका निरन्तर भी बन्ध पाया जाता है। सम्प्रामाध्यादिष्ट और असंयतसम्यादिष्ट गुणस्थातामें उक्त महत्तियोंका निरन्तर यन्ध है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-स्प्रदासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंद्राण-ओरालियसरीर-अंगोवंग-बजिरसहसंपडण-वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवधाद-परधादुस्सास-पसरधिवहाय-गइ-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुभासुम-सुभग-सुस्सर-ओदञ्ज-जसिकि-णिमिण-पंचेतराइयाणि मिच्छाइहि सासणसम्मादिहिणो दुगइसंखतं, सम्मामिच्छाइहि-असंजदसम्मा-दिहिणो मणुसगइसंखतं वंधीतं, सेसगईणं वंधाभावादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्यि-उच्चागोदाणि सन्वे मणुसगइसंखतं चेव वंधीतं, सेसगईहि सह विरोहादो ।

एदासिं सन्वासिं पि पयडीणं बंधस्स णरङ्या चेव सामी । बंधद्वाणं सुगमं । एदासिं णरङ्याणं गुणङ्गाणांणं चरिमाचरिमङ्गाणेसु बंधवोच्छेदो णत्थि । सन्वपयडीणं बंधो सादि-अद्भवे, अणादि-सुवणेरङ्याणमभावादो । अधवा, पंचणाणावरणीय-छर्दसणावरणीय-मारसकसाय-भय-दुगुंछा-वणणचउनक-अगुरुअठहुव-उवधाद-तेजा-कम्भइय-णिमिण-पंचतराइयाणं मिच्छाइड्विस्ड् चउन्विहो बंधो, उवसमसेडीदो ओयरिय णिरयं पड्डिम्म सादि-अद्धवबंधदंसणादो । सेस-गुणङ्गिसु धुवं णत्थि, बंधवोच्छेदमकुणमाणसासणादीणमभावादो । सेसपयडीणं बंधो सादि-

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता बेदनीय, बारह कथाय, पुरुपवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, अय. तुगुफ्सा, पंचीन्द्रयज्ञाति, औदारिक तैज्ञस व कार्मण दारीर, समव्युत्फसंस्थान, औदारिकशरिरांगोपांग, व अपंभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुरुषु, उपधात, उच्छवास, प्रशस्तिहायोगिति, ज्ञस, नास, प्रयात, अन्यकहारीर, स्थिर, ध्राम, सुरुष, भ्राम, सुस्वर, आदेष, यहाकीर्ति, तिमाण और पांच अन्तराय, इन प्रकृतियोंको मिध्यादृष्टि एवं सासादनसम्यन्दृष्टि हो [ तिर्यंच और मुद्युष्य] गितियोंसे संयुक्त बांधते हैं । सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यन्दृष्टि महुष्यातिले संयुक्त बांधते हैं । सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यन्दृष्टि महुष्यातिले संयुक्त बांधते हैं । सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यन्दृष्टि महुष्यातिले संयुक्त वांधते हैं, क्योंकि, उनके शेष गतियोंका, बन्ध नहीं होता। मनुष्याति, मनुष्यातिले संयुक्त वांधते हैं । सम्यग्निस्यातिले संयुक्त हों और उच्चगोजको सभी नारकी मनुष्यातिसे संयुक्त ही बांधते हैं , क्योंकि, उनके शेष गतियोंका विरोध हैं।

इन समी प्रकृतियोंके वन्धके नारकी जीव ही स्वामी हैं। बन्धाप्वान सुगम है। इन प्रकृतियोंका नारकियोंके गुणस्थानोंके चरम व अचरम स्थानोंमें बन्धव्युच्छेट्ट नहीं है। अर्थात् इन प्रकृतियोंका बन्धव्युच्छेट्ट नहीं है। अर्थात् इन प्रकृतियोंका बन्धव्युच्छेट्ट नारकियोंके सम्भव चार गुणस्थानोंमें नहीं होता। सब प्रकृतियोंका बन्ध सादि-अष्ठव है, ब्यॉकि, अनादि और कुन नारकियोंका अभाव है। अथ्यात, पांच हानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कथाय, भय, जुगुत्सा, वर्णादिक चार, अगुत्वयु, उपघात, तैजस व कार्मण शरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका सार, अगुत्वयु, उपघात, तैजस व कार्मण शरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका सिध्याहिट गुणस्थानों वारों प्रकारका बन्ध है, क्यॉकि, उपशम्ब्रेणीसे उतरकर नरकर्मे प्रविष्ट हुए जीवमें सादि व अध्रय बन्ध देशा जाता है। शेष गुणस्थानों में ध्रव बन्ध नहीं है, क्योंकि, बन्धव्युच्छेट्दको न करनेवाले सासादनसम्यन्दिष्ट आदिकोका अभाव है। शेष

अञ्जूबो चेव, अञ्जूबबंधितादो ।

णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-यीणगिद्धि-अणताणुवंधिकोध-माण-मायान्लेभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वि-उज्जोव-अप्पसत्थविद्दायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ ४५ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अ**बंधा** ॥ ४६ ॥

सन्त्राणि षंपसामितसुत्ताणि देसामासियाणि ति दहन्त्राणि । तेणेदेण सुइदत्थपरूवणं कस्सामे। तं जहा---- अणंताणुर्वधिचउक्कस्स वंधोदया समं वोच्छिऽजंति, सासणचिग्मसमयिम्म एदस्स समं वंधोदयवोच्छेदुवरुंभादो । थीणगिद्धितिय-इत्थिवद निरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउ-संद्याण-चउसंघडण-क्सिक्बगइपाओग्गाणुपुन्त्रि-उज्ञोवाणं णिरयगदीण् उदओ णस्थि, विरोहादो ।

प्रकृतियोंका बन्ध सादि-अधुव ही है, क्योंकि, व प्रकृतियां अधुवबन्धी हैं।

निद्रा-निद्रा, प्रचल-प्रचला, स्त्यानग्राद्धि, अनन्तानुषन्धी कोध, मान, माया, लोभ, क्षीवेद, तिर्यगायु, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्यात, अप्रशस्तविद्यायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ ४५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिष्याद्यप्टि और सासादनसम्यग्दष्टि चन्धक हैं। ये चन्धक हैं, श्रेष नारकी अ**चन्धक** हैं॥ ४६ ॥

बन्धस्यामित्वके सब स्वत्रं द्वामशंक हैं, ऐसा समझना चाहिय । हुसी कारण इस स्वत्रं स्वित अर्थकी प्रक्षणा करते हैं । वह इस प्रकार है— अनन्तानुविध्य-लतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साध्ये ग्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि, सासादनगुणस्थानके बरम समयमें अनन्तानुविध्यतुष्कका साथ हो क्योंद्रय्युच्छेद गया जाता है। स्यान-गृद्धि आदिक तीन, क्षोंबर, तिर्यमायु, तिर्यम्मति, बार संस्थान, बार संहन्न, तिर्यमाति-प्रायोग्यातुपूर्वी और उद्योत, इनका नरकमातिमें उदय नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेमें विरोध तदे। स्दासि पुट्नं पच्छा वा वंबोह्यवोच्छेदविचारी णत्यि, संतासंताणं संण्यकासविरोहारो । अप्पसत्यविद्वायगर्-दुमग-दुम्सर-अणादेज्ज-जीचागोदाणं पुज्यं वंघो वोच्छिज्जदि पच्छा उदनो, सासणम्म णट्टबंघाणं असंजदसम्मादिद्विम्दि उदयवोच्छेदुवर्तमादी ।

अपसंस्थविद्वायगङ्-दुस्सर-अणंताणुक्षिचउन्काणं सोदय-परोदएणं वैघो, अखुवेद्वय-त्तादो । णवरि अपसर्व्यविद्वायगदि-दुस्सराणं सासणसम्मादिद्विन्दि सोदओ चेवं अस्यि । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्व-उज्जाव-शीणगिद्धि-तियाणं परोदएणेव चंचो, एत्य एदेसिसुद्यामावादो । दुमग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं सोदएणेव चंचो, णरहप्ता एदेसि पडिक्क्खाणं उदयामावादो ।

भीणगिद्धितिय-अर्णताणुबंधिचउद्धाणं णिरंतरी बंघो । इस्पिनेद-चउसंद्राण-चउसंघहण-उज्ञाव-अप्पसत्थितद्वायगदः दुसग-दुस्सर-अणादेजाणं सांतरो बंघो, पडिवनखपयडिबंधसंभवादो । तिरिक्खाउअस्स णिरंतरो बंघो, पडिवनखपयडिबंधेण विणा बंधविरासुवर्लभादो । तिरिक्खगद-पाओग्गाणुपुन्ति-तिरिक्खगद-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो बंघो, छसु पुढवीसु सांतरे होद्ण सत्तमपुद्धविन्द णिरंतरेणेव बंधदंसणादो । जदि पडिवक्खपयडिबंधमस्सिद्ण थक्कमाणबंधा

है। इसीलिय इन प्रकृतियों के पूर्वमें अथवा प्रक्षात् बन्धोदयब्युच्छेदका विचार नहीं है, क्योंकि, सत् और असत् वस्तुके सिक्षकर्षका विरोध है। अमशस्तविद्यागाति, तुर्मग, तुस्वर, अनोदेय और नीजगोजका पूर्वमें बन्ध जुष्टिछन्न होता है, प्रक्षात् उदय; क्योंकि, सासादतगुणस्थानमें बन्धके नष्ट होजानेपर असंयतसम्यग्दाष्ट शुणस्थानमें इनका उदयस्युच्छेद पाया जाता है।

अग्रशस्तिवहायोगति, दुस्वर और अनन्तानुवान्ध्यचनुष्कका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ये अधुवोदयी प्रकृतियां हैं। विशेष इतना है कि अप्रशस्तिबहायोगिति और दुस्वरका सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें स्वोदय ही बन्ध होता है। तिथैगायु, विर्यमाति, बार संस्थान, चार संहनन, तिथैगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत और स्यानपृद्धितय, इनका परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके उदयका अभाध है। दुर्मग, अन्वदेय और नीवगोत्रका स्वोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, नारकियोंमैं इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उत्यका अभाध है।

स्त्यानपृद्धि आदिक तीन और अनम्तानुबन्धिक्तुककका निरन्तर बन्ध होता है। क्षींभेद, बार संस्थान, बार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तिबहायोगित, दुभँग, दुस्वर और अनादेग, इनका सास्तर केन्य होता है, क्योंकि, इनकी मतिपक्त मकृतियोंका बन्ध सस्मव है। तियंगासुका निरम्तर बन्ध होता है, क्योंकि, प्रतिपक्त मकृतियोंक बन्धे स्वना इसके कम्बकी विधानि तस्त्री ताती है। तियंगासिका प्रकृतिक बन्धेक विचा इसके कम्बकी विधानि तस्त्री जाती है। तियंगासिका प्रवृद्धी, तियंगाति और नीवगोषका साम्तर-निरम्तर बन्धे होता है, क्योंकि, खह पूर्धिवियोंमें इनका साम्तर बन्धे होकर सातवीं पूर्धिकी निरम्तर कराये ही कम्ब देका जाता है।

. सांतरचंषपयडी बुच्चिद तो उज्जोबस्स पिडवन्खवंषपयडीए अणुज्जोनस्हत्वाए अमावादो उज्जोबेण णिरंतरबंधिणा होदव्वमध वंषविणासो अस्थि ति जदि सांतरत्तं बुच्चिदि तो तिस्थ-यराहारदुगाउआणं पि सांतरत्तं पसज्जिदि ति ? एत्य परिहारो बुच्चिदे— जं बुत्तं पिडिवन्स्व-पयिडेषेधमस्तिद्वण् थक्कमाणवंधा सांतरबंधि ति तं सांतरबंधीसु पडिवन्स्वपयिडेषेधाविणाभावं दङ्गण बुत्ते । परमत्थदो पुण एगसमयं वंधिद्ण विदियसमए जिस्से वंधविरामो दिस्सिदि सा सांतरवंधपयडी । जिस्से वंधकाळों जहण्णो वि अंतोमुहुत्तमेत्तो सा णिरंतरबंधपयिडे ति भेतव्वं ।

पन्चयपस्वणे कीरमाणे चउठाणियपयडिभंगो । णवरि तिरिक्खाउभस्स मिन्छाइडिम्हि एगुणवंचास परुचया, वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपन्चयाणमभावादो ।

शंका—यदि प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका आश्रय करके वन्धविश्रान्तिको प्राप्त होनेवाली प्रकृति सान्तरवन्य प्रकृति कही जाती है तो उद्योतकी प्रतिपक्षभूत अनुद्योत-स्वरूप प्रकृतिका अभाव होनेसे उद्योतको निरन्तरवन्धी प्रकृति होना चाहिये । अथवा क्यका विनाश है, इस कारणसे यदि सान्तरता कही जाती है तो फिर तीर्थकर, आहारद्विक और आयु कर्मोके भी सान्तरताका प्रसंग आता है ?

समाधान—यहां उपर्युक्त शंकाका परिहार कहने हैं — प्रनिपक्ष प्रकृतिके बन्धका साअय करके बन्धविआत्निको प्रान्त होनेवाली प्रकृति सान्तरवन्धी है. इस प्रकृत जो कहा है वह सान्तरवन्धी प्रकृतियों प्रतियों प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धके अविनाभावको देखकर हता है। वास्तवामें तो एक समय बंधकर द्वितीय समयमें जिस प्रकृतिकी बन्धविश्वानित वेखी जाती है वह सान्तरवन्ध प्रकृति है। जिसका बन्धकाल जयन्य भी अन्तर्मुहनंमान्न है वह निरन्तरवन्ध प्रकृति है। जिसका बन्धकाल जयन्य भी अन्तर्मुहनंमान्न है वह निरन्तरवन्ध प्रकृति है, ऐसा प्रहृण करना चाहिय।

प्रत्ययप्रक्रपणां करते समय चतुस्थानिक ( चार गुणस्थानोंमं बंधनेवाली ) मृक्तियोंके समान ही प्रत्ययप्रकृपणा करना चाहिय । विशेष इतना है कि तियंगायुके मिष्याहिष्ठ गुणस्थानमं यहां उनंचास प्रत्यय हैं, क्योंकि, वैक्षियिकसिश्च और कार्मण प्रत्ययोक्ता अभाव है।

१ प्रतिपु 'काला ' इति पाउः ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाबोग्माणुपुन्न-उज्जोवाणि भिच्छाइहि-सासण-सम्मादिष्टिणो तिरिक्खगइसंज्ञतं वंधंति । सेसाओ दुष्टाणपयहीको दुगइसंज्ञतं वंधंति । सम्नासिं पयहीणं गेरइया सामी । वंधदाणं वंधविणदृहाणं च सुगमं । शीणागिद्धितय-अयंताणुकंधि-चउक्काणं मिच्छाइहिम्हि चउन्विहो वंधो । सासणे सादि-अद्भुवो । सेसाणं पयहीणं वंधो सादि-अद्भुवे चेव ।

मिच्छत्त-णबुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडणणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ४७ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ ४८॥

एरेण सुइदरथाणं परुवणा कीरदे— मिन्छत्तस्स वंघोदया समं वोच्छिज्जंति, मिन्छाइडिचरिमसमए वंघोदयवोन्छेददंसणादो।णवंसयवेद-ढुंडसंद्राण-अमंपत्तसेवहस्तरासंघडण-णामाणं पुन्त्रं वंघो वोच्छिज्जदि पन्छा उदशे, मिन्छाइडिचरिमसमए णड्वघाणमेदासिं असंजदसम्मादिडिन्हि उदयवोन्छेदुवर्जमादो । णवरि असंपत्तसेवहस्तरासंघडणस्स पुट्यावर-

तिर्यगायु, तिर्यगति, तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योत प्रकृतियोंको प्रिध्यादाहि एवं सासादनसम्यव्हि तिर्यगतिसे संयुक्त बांधने हैं। शेष दिस्थान प्रकृतियोंको हो गितर्यांसे संयुक्त बांधने हैं। सब प्रकृतियोंके नारकी स्वामी हैं। वन्धाध्वान और बन्ध विन्नहस्थान सुगम हैं। स्त्यानपृद्धिक्षय और अनन्तानुवश्चित्रपुक्का मिध्यादाहि गुणस्थानमें चारों प्रकृतिका क्ये होता है। सासादनमें सादि और अधुव बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अधुव ही होता है।

मिध्यात्त्र, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसूपटिकाशरीरसंहनन नामकर्मका कौन मन्धक और कौन अवन्यक है ? ॥ ४७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष नारकी जीव अबन्धक हैं॥ ४८॥

इस सुत्रते स्वित अर्थोंकी प्रक्षणा करते हैं — प्रिध्यात्माकृतिका बन्ध और उदय दोनों एक साथ उनुष्ठिक्र होते हैं, क्योंकि, प्रिध्यादृष्टि गुणस्थानके चरम समयमें इसके बन्ध और उदयका उनुष्ठेव देखा जाता है। नयुंतकबेद, इण्डसंस्थान और असंप्रात्तस्यादिकाहारीरसंहनन नामकर्मोंका पूर्वमें बन्ध खुव्छिक्र होता है, एक्षात् उदय् क्षात्में प्रक्षित क्षात्में हो जानेतर है कि असंप्राद्म

वंबोदक्वोच्छेदविचारो णत्थि, वंधं मोतूण उदयामावादो ।

मिच्छत्त-णबुंसयवेद-बुंडसंठाणाणं सोदओ बंचो । णविर ढुंडसंठाणस्स स-परोदओ वि, विमाहगदीए' तस्युदयामावादो । असंपत्तसेवडसरीरसंबडणस्स परोदओ बंघो, तस्य संब-बणस्युदयाभावादो । मिच्छत्तस्स णिरंतरो बंघो, धुवबंधितादो । सेसाणं तिष्णं सांतरो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो ।

पञ्चया चउद्दाणियपयडिपञ्चएहि समा । एदाओ पयडीओ चत्तारि वि दुगङ्संख्तं षञ्जंति । णेरहया सामी । [ षंघदाणं ] बंधविणहुद्दाणं च सुगमं । भिच्छत्तस्स चडन्बिद्दो षंषो, पुत्रबंधितादो । सेसाणं सादि-अद्भवो, धुत्रबंधिताभावादो ।

मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ४९ ॥ <sub>सगमं ।</sub>

खपाटिकाद्यरीरसंहननके पूर्व या पश्चात् बन्धोद्दयव्युच्छेद होनेका विचार महीं है, क्योंकि, बन्धको छोड़कर वहां इसके उदयका अभाव है।

मिथ्यात्व, नर्पुसकवेद और हुण्डसंस्थानका सांद्रय बन्ध होता है। विशेष यह है कि हुण्डसंस्थानका बन्ध स्वोदय परोद्यसे भी होता है, क्योंकि, विम्रहगतिमें उसका उद्य नहीं स्वता । असंमानस्थाटिकाशरीरसंहननका बन्ध परोद्यसे होता है, क्योंकि, नारिक्योंमें संहननका उद्य नहीं रहता । मिथ्यात्वका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, यह कुक्करणी मुक्ति है। शेष तीन मक्तियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यह समयमें उनके बन्धका विश्राम देखा जाता है।

प्रत्यवांकी प्रकरणा चतुस्थानिक प्रकृतियांके प्रत्ययांके समान है। ये चारों ही प्रकृतियां हो गतियांसे संयुक्त बंधती हैं। नारकी जीव स्वामी हैं। बिन्धाच्वान ] और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। मिथ्यात्वपकृतिका बन्ध चारों प्रकारका होता है, क्योंकि, वह भुक्वन्थी प्रकृति है। रोप प्रकृतियांका साहि व अभुव बन्ध होता है, क्योंकि, ये भुक्वन्थी नहीं है।

मनुष्यायुका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? N ४९ ॥ यह सम समझ है।

१ मामती 'गबीस ' इति पाडः।

## मिच्छाहट्टी सासणसम्माहट्टी असंजदसम्माहट्टी बंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ५० ॥

एदेण स्इद्त्यस्स प्रत्वणं कस्सामा— एत्थ षंधादयाणं पुट्यावरवोच्छेदविचारो णित्था, षंधं मोत्ण उदयामानादो । परोदएण वंधित, िणरवगदीए मणुस्साउमस्स उद्वंबिरोहादो । िणरंतरं वंधित, एगसमएण वंधुवरमाभावादो । मिन्काइष्टिस्स एगूणवण्णपञ्चया, वेउ-व्वियमिस्स-कम्मइयपः चयाणमभावादो । सासणस्स चोहाठ अधंबदसम्मादिहिस्स चालीस पञ्चया । सेसं सुगमं । मणुसगद्संद्धतं बंधित । जेरङ्या सामी । वंधद्धाणं वंधविणद्वहाणं च सुयमं । सारि-अद्धां वंधी, अद्धवंबिधतादो ।

तित्थयरणामकम्मस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ५१ ॥

असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥५२॥ तित्थयत्वंपस उदयादा पुलं पच्छा बोच्छेदो होदि ति सण्णिकासो णार्थि, तित्थयर-

मिष्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असयतमम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, क्षेत्र नारकी जीव अबन्धक हैं॥ ५०॥

इस स्वर्ष स्वित अर्थको प्रक्रणा करते हैं — यहां बन्ध और उदयके पूर्व या प्रकार व्युच्छेद होलेका विवार नहीं है, क्योंकि, बन्धको छोड़कर नारकियों इसके उदय महीं रहता है। नारकी जीव इसे परोवरसे होता है, क्योंकि, वक्क क्षान्य महीं रहता है। नारकर वांधते हैं, क्योंकि, वक्क सम्पर्ध इसके बन्धका विश्वाम करवा क्षान्य के उदयका विद्याम करवा विश्वाम करवा विश्वाम करवा होते हैं। होता। मिथ्याइष्टिके उनंबास प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, बैकिविकासिक्ष और कार्मक प्रत्यय होते हैं। होत प्रत्ययक्षणा सुगम है। साम्यव्यवस्थित स्वयं होते हैं। होत प्रत्ययक्षणा सुगम है। मुख्याको नारकी जीव मुख्यातिस संयुक्त बांधते हैं। वारकी जीव स्वयं है। इसका बन्ध साहि व कश्च होता है, क्योंकि, यह अध्ववस्था प्रकार है। इसका

तीर्थंकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन बबन्धक है ? ॥ ५१ ॥ बह खुत्र सुराम है।

असंयतसम्यन्दष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष नारकी अवन्धक हैं॥ ५२॥ तीर्षेकर मकृतिके बन्धका उदयसे पूर्व भयका पक्कार मुक्केन होता है, इस प्रकार स्मेत्युदयाशानादो । तेणेन परोदओ वंघो । णिरंतरो वंघो, एगसमएण बंधुनरमामानादो । पश्चया दंसणनिसुज्बदा लद्धिसंवेगसंपणणदा अरहंत-बहुसुद-प्वयणभत्तिशादओं । मणुसगदिसंद्धत्तं । णेरह्या सामी । वंघदाणं वंधविणद्वद्वाणं च सुगर्म । वघो सादि-अद्धुवो, अद्भुववंधितादो ।

# एवं तिसु उवरिमासु पुढवीसु णेयव्वं ॥ ५३ ॥

एदं बंधसामित्तं [सामण्णं] पहुच्च उत्त । विसेसं पुण अवलंबिञ्जमाणे भेदो अरिथ । तं भिणसामी – मणुसगइ-मणुसगइपानेमगाणुपुर्वाण सांतर णिरंतरो मिच्छाइडिम्हि पढमाए पुढनीए अंधी णरिथ, सांतरो चेव; तिरावयरतंतकामियमिच्छाइडीणमगवादो । बिदियदंडयम्हि [तिरिक्ख-गइ-] तिरिक्खाइपानेमगाणुपुर्वा-णीचागोदाण सांतर-णिरंतरो बंधो णरिथ, सांतरो चेव, सत्तम-पुढिब सुबा अण्णस्य जिरयगदीए एदासि णिरंतरवधाभावादो । एसो भेदो पढम-विदिय-तिदय-पुढवीसु उवधाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणमसंजदसम्मादिडिम्हि सोदन्ते चेव वंधो, तस्य अपञ्जतकाले असंजदसमाइडीण अभावादो । मणुसगइदुग तिस्थयरमत-

तुलना यहां नहीं है, क्योंकि, नीर्थकर प्रकृतिका यहां नार्तकयोंने उदय नहीं होता । इसी कारण इसका परोदयसे बन्ध होना है। बन्ध इसका निरन्तर होना है, क्योंकि, एक समयवें इसके बन्धका विश्वाम नहीं होना । इसके प्रत्यय दर्शनियग्रदाना, लिख सबेग सम्प्रकृता, अरह्मतम्भिल, बहुश्रुतम्भिल ओर प्रवचनमभिल आदिक हैं। मनुष्यानिसे संयुक्त इसका बन्ध होना है। नारकी जीव स्वामी है। बन्धाश्वान और बन्धविनपृश्यान सुगम हैं। इसका बन्ध होना है। वारकी जीव स्वामी है। बन्धाश्वान और बन्धविनपृश्यान सुगम हैं। इसका बन्ध साहि व अधुव होना है, क्योंकि, यह अधुववन्धी प्रकृति है।

इस प्रकार यह व्यवस्था उपरिम तीन पृथिवियोमे जानना चाहिय ॥ ५३ ॥

यह बन्धस्वामित्व [सामान्यको] अपेक्षासे कहा गया है। किन्तु विशेषनाका अवळखन करनेपर भेद है। उस कहत है— मनुष्याति और मनुष्याति प्रायोग्यानपूर्वीका बन्ध प्रथम पृथिवीमें मिण्यादिष्ट गुणस्थानमें सान्तर निरन्तर नहीं है, किन्तु सान्तर हैं है। हितीय द्वार है। हितीय कीर नीवचोग्र प्रकृतियोंका सान्तर निरन्तर क्या नहीं होता, किन्तु सान्तर ही होता है, क्योंकि ससम पृथिवीको छोड़कर अन्यव नरकापिमें ह म कृतियोंके निरन्तर वन्यका अभाव है। यह भेद प्रथम, दिनीय और त्रतीय पृथिविचोंमें है। हितीय और त्रतीय पृथिविचोंमें उपघात, प्रथात, उक्क्वास और प्रतीय पृथिविचोंमें है। हितीय और त्रतीय पृथिविचोंमें स्वीदर ही कन्य होता है, क्योंकि, वहां अपर्यान्तकालमें असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्यानमें स्वोदर ही कन्य होता है, क्योंकि, वहां अपर्यान्तकालमें असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्यानमें स्वोदर ही वन्य होता है,

कम्मियमिच्छाइट्टीणं णिरंतरं, सेसाणं सांतरं। असंजदसम्मादिष्टिस्स चार्ठीस पञ्चया,वेउन्त्रियं-मिस्सकम्मद्रयपञ्चयाणमभावादो । एतिओं चेव भेदो, णारेथ अण्णस्य करय वि ।

### चउत्थीए पंचमीए छट्टीए पुढवीए एवं चेव णेदव्वं । णविर विसेसो तित्थयरं णित्थं ॥ ५४ ॥

तित्थयरस्म वंयो किमिदि णत्थि ति उत्ते तित्थयरं वंधमाणसम्माइद्वीणं मिन्छतं गंतूण तित्थयरसंतकम्मेण सह विदिय-तदियपुढवीसु व उप्पञ्जमाणाणमभावादो । एदेणेव कारणेण मणुसगइदगं मिन्छादिद्वी सांतरं वंधइ । णत्थि अण्णो भेदो ।

सत्तमाए पुढवीए णेरहया पंचणाणावरणीय छदंसणावरणीय-सादासाद बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिंदियजादि ओराछिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरा-

मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी तीर्धेकर महातिकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टियोंके निरन्तर बंधती हैं, शेष नाराकियोंके सान्तर बंधनी हैं । असंयतमम्प्रग्रदृष्टिके चालीन प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, विकिथिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका यहां अभाव है । इनना ही भेद है, अन्यत्र कहीं और कोई भेद नहीं है ।

चतुर्थ, पंचम और छठी पृथिवीमें इसी प्रकार जानना चाहिये। विशेषता केवल यह है कि इन पृथिवियोंमें तीर्थकर प्रकृति नहीं है।। ५४॥

शंका-नीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध यहां क्या नहीं होता?

समाधान — इस दांकाके होनेपर उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार तीर्थंकर प्रकृतिको वायनेवाले सम्पद्धि जीव मिध्यात्वको प्राप्त होकर तीर्थंकर प्रकृतिको सत्ताके साथ दितीय व तृतीय पृथिवियोंमें उत्पन्न होते हैं वैसे इन पृथिवियोंमें उत्पन्न नहीं होते । इसी कारणने ही में मृत्युव्याति और मनुष्यातिप्रायोग्यानुपूर्वीको मिध्यादाष्टि सान्तर वांघते हैं । और कोई भेद नहीं हैं ।

सातर्वी प्रथिवीके नारिकेयोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता और असाता बेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, मय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक तैवस व कार्मण ग्ररीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग,

१ घस्से तित्य वंबदि बसामेघाण पुण्णगो चेव । गो. क. १०६. पकाइस तित्ययरहीणो । क. प्र. ३, ६.

िळयसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवल्डूव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविद्यायगइ-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-[सुहा-] सुह-सुगभ-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्ति-णिमिण-पर्च-तराइयाण को बंधो को अवंधो? ॥ ५५ ॥

सुगमं ।

मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एदे बंधा, अबंधा णित्य ॥ ५६ ॥

एरेण देसामासियसुतेण स्इदत्यपरुवणं कस्सामो — एत्थ उदयादी बंधो पुष्यं पच्छा वा बोच्छिणो ति विचारो णत्यि, एत्थ तस्स असंभवादो । पेचणाणावरणीय-चउर्दसणा-चरणीय-चिवर्यजादि-तेजा-कम्मइय-चण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहुग-तस-बादर-पञ्जत-थिरा-थिर-सुभासुभ-अजसिकिति-णिमिण-पंचंतराह्याणं सोदओ बंधो, एदेसिं धुवोदयत्तादो । जिहा-पयछा-सादासाद-बारसकसाय-इस्स-रि-अरिद-सोग-भय-दुगुंछाणं सोदय-परोदओ बंधो, अड्बो-दयतादो । उच्चाद-परायद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइहिन्हि सोदय-परोदओ बंधो । सेसेसु

बर्ज्रथमसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्ध, अगुरुरुष्ट, उपघात, परवात, उच्छ्वाम, प्रशस्तविद्योगे-गति, त्रस, बाहर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥५५॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ ५६ ॥

इस देशामर्शक मुक्के द्वारा स्थित अर्थकी प्रक्रपणा करते हैं— यहां उदयक्ते बन्ध पूर्वेमें या प्रकान् ज्युच्छिब होता है, यह विचार नहीं है। क्योंकि, यहां उसकी सम्मायना नहीं है। पांच बानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रियजाति, तेजस व कार्मेण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुख्यु, त्रस, वादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, गुम, अयुम, अयशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्योद्य बन्ध होता है, क्योंकि, ये युवेदयों प्रकृतियां हैं। निद्रा, प्रचल, साता व असाता बेदनीय, बारह कमाय, हास्य, रित, अरति, शोक, मय और जुणुस्ताका स्वोदय परोद्यय बन्ध होता है, क्योंकि, ये अधुयोदयी प्रकृतियां हैं। उपधात, परस्थात, उच्छ्वास और प्रस्केक्शरीर, इनका मिरधा- सोदओ चेन, तेसिमेत्य अपञ्जतकाले अभावादो । पुरिसवेद-ओरालियसरीर-समचउरससंद्राण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वञ्जरिसहसंघडण-पसत्थिविद्दायगङ्-सुभग-सुस्सर-आदेञ्ज-जसिकत्तीणं परोदओ वंघो, एदेसिसुदयस्स एत्य विरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-खदंसणावरणीय-बारहकसाय-भय-दुगुंछा-पंचिंदियजादिः -जोरालिय-तेजा-कम्मइयससिर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वण्णचउनक-अगुरुबल्ड्व-उवघाद-परघाद-उरसास-तस-बादर-पञ्चन-पर्वेयसरीर-णिमण पंचतराइद्याणं णिरंतरे वंघो, एरव धुववंधितादो । सादा-साद-इस्स-रिद-अरिद-साग-थिराथिर-सुमासुभ-जसिकित-अजसिकत्तीणं सांतरो वंघो, सव्यगुण-ट्राणेसु एदासिमेगाणेगसमयवंघसंभवादो । पुरिसवेद-समचउरससंठाण-वज्जरिसहसंघडण-यसस्य-विहायगङ्-सुभग-सुस्सर-आदेज्जाणं मिच्छादिष्टि-सासणसम्मादिद्दीसु सांतरे। वंघो, एगाणेग-समयवंघसंभावादो । सम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिद्दीसु णिरंतरो वंघो, पडिवक्खपयद्धाणं घंघाभावादो ।

एदाओ पयडीओ बंधंतमिन्छाइहिस्स मृत्यपन्चया चत्तारि । णाणासमयउत्तरपन्चया

हि गुणस्थानमें स्वोदय परोदय बन्ध होता है। रोष गुणस्थानों में स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, मिथ्यादिको छोड्कर होष गुणस्थान यहां अपर्याप्तकालमें नहीं होते। पुरुपवेद, औदारिकरारीर, समजतुरस्रसंस्थान, औदारिकरारीरांगोपांग, वक्कपंभसंहनन, प्रशस्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और यशकीर्ति प्रकृतियोंका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इनके उदयका यहां विरोध है।

पांच हानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, अय, जुगुप्सा, पंचेट्टियजाति, औदारिक तैजस व कार्मण शरीर, औदारिकशरीरांगेपांग, वर्णादिक चार, अगुकछच्च, उपघात, परधात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच
अस्तराय, इनका निरत्तर बन्ध होता है, क्योंकि, य प्रकृतियां यहां ध्रुवबन्धी हैं। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रित, अराति, शोक. स्थिर, अस्थिर, शुअ, अग्रुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्ति प्रकृतियांका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, सब गुणस्थानोंमें इनका एक और अनेक समय तक बन्ध सम्भव है। पुरुषेव, समज्ञतुरक्षास्थान, वज्र्षंससंहनन, प्रशस्तिवहायोगित, सुमा, सुस्वर और अद्येय, इन प्रकृतियांका निष्यादृष्टि व सासावन-सम्पद्मकृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनका एक जनेक समय तक बन्ध सम्भव है। सम्यिक्टप्यादृष्टि और असंयतसम्यव्हि गुणस्थानोंमें उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है।

इन प्रकृतियोंको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि नारकीके मूल प्रत्यय खार, नाना समय

प्यक्तवंचास । एगसमइयवहण्णुक्कस्सप्रच्चया दस अद्वास । सामणसम्मादिहिस्स सृत्यव्या त्रिम्म, पाणासमयउत्तरपञ्चया चउवेत्तालीस, एगसमयवहण्णुक्कस्सप्रच्चया दस सत्तारस । सम्मामिञ्जादिहि-असंवदसम्मादिहीसु सृत्यप्रचया तिष्णि, उत्तरपञ्चया चालीस, एगसमय-जहण्णुक्कस्सप्रच्या णव सोल्स ।

एदाओ सन्वरयङ्गीओ मिच्छाहिः-सासणसम्मादिङ्गिणो च तिरिक्खगह्रसंज्ञतं पंधित, सम्माभिच्छादिङ्गि असंजदसम्मादिङ्गिणा मणुसगद्दसंज्ञतसुभ्यदथ अण्णगईणं वंधाभावादो । णिर्द्या सामी । वंधद्धाणं वंधाभावादो । णिर्द्या सामी । वंधद्धाणं वंधाभावादणे च सुगमं । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-वारस-कसाय-भय-दुर्गुछः तेजा-कम्मइय-वण्ण-गंध-रस-फाम-अगृतअल्हुअ-उवधाद -णिमिण -पंचंतरा-इयाणं मिच्छाहिङ्गिः च उञ्जिहो वंधो सुववंधित्तादो । समगुणहाणेसु सुववंधो णिर्ध, धंधवोच्छेदमकुणमाणसासणादीणमभावादो । अवसमाणं पयडीणं वंधो सन्वगुणहाणेसु सादि-अद्बो, अद्ववंधितादो ।

सम्बन्धी उत्तर प्रत्यव इक्यावन, नथा एक समय सम्बन्धी जयम्य व उत्हुष्ट प्रत्यय द्दा और भठारह होने हैं। सासादनसम्बन्धिक मृत्य प्रत्यय तीन, नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय चवालीस और एक समय सम्बन्धी जयम्य व उन्हुष्ट प्रत्यय द्दा और सत्तरह होने हैं। सम्बन्धिप्रयादिध और असंयतसम्बन्धि गुणस्थानीम मृत्य प्रत्यय तीन, उत्तर प्रत्यय चालीस, नथा एक समय सम्बन्धी जयम्य व उन्हुष्ट प्रत्यय नी और सालह होते हैं।

इन सब प्रकृतियोंको मिध्याद्दष्टि और सामादनसम्यव्हाप्टि निर्यमातिसे संयुक्त बांधते हैं, तथा सम्याग्मध्यादप्टि और असंयतसम्यव्हाप्ट मनुष्यगतिमे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, दोनों जगह अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है। नारकी जीव इनके बन्धके स्वामी हैं। बन्धाध्यान और बन्धविनप्टस्थान सुगम हैं।

पांच क्षानावरणीय. छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, नेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुल्यु, उपवान, निर्माण और पांच अन्तराय, हनका स्थ्याक्ष गुणस्थानमें चारी प्रकारका वन्य होता है. क्योंकि, ये धुववनधी प्रकृतियां हैं। शेष गुणस्थानोंमें धुव बन्ध नहीं है. क्योंकि, हनके वन्धन्युक्टें हकों न करनेवाले सासादन सम्पन्धि आदिकीका अभाव है। शेष प्रकृतियांका बन्ध सब गुणस्थानोंमें सादि और अधुव होता है, क्योंकि, व मकृतियां अधुववन्धी हैं।

१ प्रतिपु 'मूरुपयर्डा ' इति पाउः ।

<sup>&</sup>lt; प्रतिपु ' मिच्छाइड्डीहि ' इति पाठः ।

णिहाणिहा-पयलापयला-यीणागिदि-अणंताणुवंधिकोथ-माण-माया-लोभ इत्थिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइ-पाओगगाणुपुर्वी-उज्जोव-अप्पसत्यविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अवंधो ?॥ ५०॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सामणसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ५८ ॥

एदस्स अरथे। उच्चेद् — अर्णताणुर्वाधचउक्कस्स बंधोदया समं वोव्छिण्णा, सासणे चेव देण्णं वोच्छेदुवलंभादो । अप्पसत्यविद्यायगर्-दुभग-दुस्सर-अणारेज्ज-णीचागोदाणं पुट्वं वंधो पच्छा उद्ओ वोच्छिज्जदि, सासणसम्मादिद्विन्द्वं वंधे वोच्छिण्णे संते पच्छा असंजद-सम्मादिद्विन्द्वं उदयवोच्छेद्वलंभादा । थीणगिदितिय-इत्थिवेद-तिरिक्खगर्ड-चउसंद्राण-चउ-

निद्रानिद्रा, प्रचलप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तातुबन्धी कोध, मान, माया, लोभ, स्रीवेद, तिर्वम्मित, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्वम्मितप्रायोग्यातुप्ती, उद्योत, अप्रशस्त-विद्यायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका कौन बन्धक और कीन अवन्यक हैं? ॥ ५७॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादिष्टे और सासादनसम्यन्दिष्ट बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेष. जीव अवन्धक हैं॥ ५८॥

इस सुत्रका अर्थ कहते हैं — अनन्तानुविश्वचतुष्कका वन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें ही दोनोंका व्युच्छित्र पाया जाता है। अप्रशस्तविद्यायोगति, बुर्मग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इनका पूर्वमें वन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छित्र होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें वन्धके व्युच्छित्र होजानेपर तरपश्चात् असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। स्यानमृद्धि आदिक तीन, स्रीवेद, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहमन, तिर्यगातिमाथो-

१ अ-आप्रत्योः ' असंजद • दिद्वीहि ', काप्रती ' असंजवसन्माक्टीहि ' इति पाठः ।

[ 3, 46.

सं<mark>षद्दण-तिरिक्खग</mark>रूपाञ्जोग्नाणुपुन्ती-उज्जोनाणं पुन्तं पच्छा बंधोदयनोच्छेदनिचारो णस्यि, एदासिमेत्य उदयाभानादो ।

अणंताणुवंधिच उक्कस्स सोदय-पोदएण वंघो, अद्धुवोदयत्तादो। अप्पसत्यविद्वायगर्-दुस्सराणं मिन्छ्यदृद्धिस्द्व सोदय-पोदएण वंघो, अपञ्जतकार्ठ एदासिसुदयाभावादो । सासणे सोदएणेव वंघो, तस्सत्य अपञ्जतकारुभावादो । दुभग-अणादेञ्ज-णीचांगोदाणं सोदएणेव वंघो, धुवोदयत्तादो । थीणागिद्धितय-इत्यिवेद-तिरिक्खगइ-चउसराण-चउसप्रष्ठण-तिरिक्खगइ-पाञीमगाणुपु-वी-उज्जोवाणं परोदएणेव वंघो । कुदो ? विस्ससादो ।

यीणगिद्धितिय-अर्णताणुवंधिचउक्क-तिरिक्खगड्-तिरिक्खगड्पाओग्गाणुपुद्वी-णीचा-गोदाणं णिरंतरा वंधो । कुरे। ? एत्य धुववंधितादो । सेसाणं सांतरा, एगसमएण हिं वंधवोच्छे-दुवरुंभादो । पन्चया चुउद्दाणपयडिपन्चयसमा । एदाओ सन्वपयडीओ तिरिक्खगड्संछुत्तं वंधति । जेरङ्या सामी । वंधदाणं वंधविणद्वहाणं च सुगमं । थीणगिद्धितय-अर्णताणुवंधि-चुउक्काणं मिच्छाइद्विरिद्द चुउन्विहो वंधो, धुवयंधितादो । सासणिम्म सादि-अद्धवो । सेसाणं

ग्यानुपूर्वी और उद्योत, इनके पूर्वमें या पश्चात् बन्धोदयब्युच्छेद होनेका विचार नहीं हैं, क्योंकि, यहां इनके उदयका अभाव है।

अनन्तानुबन्धिवनुष्कका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुवोदयी हैं। अववास्त्रविहायोगति और दुस्वरका सिष्यादांध गुणस्थानमें स्वोदय परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, अपयोन्तकालमें इनका उदय नहीं रहता। सासादन गुणस्थानमें स्वोदयसे ही इतका क्षित्र होता है, क्योंकि, इस गुणस्थानका वहां अपयोन्तकालमें अभाव है। दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्र, इनका स्वोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, ये महातियां धुवोदयी हैं। स्थानधृद्ध आदिक तीन, क्योंवर, तिर्थगानि, बार संस्थान, बार संहनन, तिर्थगानिवायोग्यागुप्वी और उद्योत, इनका परोदयसे ही बन्ध होता है। इसका कारण स्वमाव ही है।

स्त्यानमृद्धि आरिक तीन, अनन्तानुषन्धिचनुष्क, तिर्यमाति, तिर्यमातिमायोग्यानु-पूर्वी और नीयगोत्र, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां वे ध्रवबन्धी हैं। होष मक्तियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंके, एक समयसं इनका बन्धन्युच्छेत्र पाया जाता है। मत्ययोंकी प्रमुणा चतुस्थानिक प्रकृतियोंके समान है। इन सब मक्तियोंको तिर्यमातिसे संयुक्त बांधते हैं। नारको जीव इनके बन्धके स्वामी हैं। बन्धान्यान और बन्धविकस्थान सुराम हैं। स्यानगृद्धि आदिक तीन और अनन्तानुषन्धिचनुष्कका मिथ्यादि गुणस्थानमें बारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रवबन्धी प्रकृतियां हैं। साक्षात्रनृणस्थानमें

१ प्रतिषु ' हि ' पदं नोपडम्यते, सप्रती तु समुपछम्यते तत् ।

पयडीणं बंधो सञ्बत्य सादि-अदुवो, अदुवबंधितादो ।

मिच्छत्त णवुंसयवेद-तिरिक्साउ-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसरीर-संघडणणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ५९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ६० ॥

एदस्स वक्खाणं णिरओघएगङ्गाणियेवक्खाणतुर्छ । णवरि तिरिक्खगङ्संजुत्तं बंधदि ति वक्तव्यं ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वी-उच्चागोदाणं को बंधी को अबंधो ? ॥ ६१ ॥

सुगमं ।

सादि व अधुव बन्ध होता है। रोष प्रकृतियोंका यन्ध सर्वत्र सादि व अधुव होता है, क्योंकि, वे अधुवयनधी हैं।

मिध्यास्त, नापुंसकवेद, तिर्यगायु, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तमृशटिकाशरीरसंहनन प्रकृतिर्योका कौन बन्यक और कौन अबन्यक है ? ॥ ५९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ ६०॥

इस सुत्रका व्याख्यान नारकसामान्यकी एकस्थानिक प्रकृतियोंके व्याख्यानके समान है। विशेष इतना है कि [यहां सातवीं पृथिवीमें]तिर्यग्गतिसे संयुक्त बांघते हैं, पेसा कहना चाहिये।

मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र प्रकृतियोंका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ६१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ प्रतिषु ' एगडाणाणिय- ' इति पाठः ।

### सम्मामिन्छाइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ६२ ॥

एदस्स अरथो बुच्चदे — एरव बंधादा उदओ पुब्लं पच्छा वा बोच्छिण्णो ति विचारो णरिय, एदासिमेरच उदयाभावादो । एदासि परोदएणेव वंधो, णिरयगदीए उदया-भावादो । णिरंतरो वंधो, एगसमएण वंधुकरमाभावादो । पच्चया चउड्डाणियपयडिपच्चयतुच्छा । मणुसगद्दसंखुत्ते सम्मामिच्छाइड्डि-असंजदसम्मादिडिणो वंधीत । णेरङ्या सामी । वंधदाणं वंधविणड्डाणं च सुगमं । सादि-अद्भुववंधो, अद्भुवंधितादो सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्मा-इडिणिच्याणुनगमणे णियमादो वा ।

तिरिक्सगदीए तिरिक्सा पंचिंदियतिरिक्सा पंचिंदियतिरिक्स-पञ्जता पंचिंदियतिरिक्सजोणिणीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावर-णीय-सादासाद-अट्टकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचुरससंठाण-

सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं । ये वन्धक हैं, शेष गुणस्थानवर्ती अबन्धक हैं ॥ ६२ ॥

इसका अर्थ कहत है— बन्धसे उदय पूर्वमें ध्युध्धिक होता है या पश्चान्, यह विचार यहां नहीं हैं, क्योंकि, हमका यहां उदय नहीं है। हमका परेत्वयस ही बन्ध होता है, क्योंकि, तरकानिमं हमके उदयका अभाव है। बन्ध निरस्तर होता है, क्योंकि, तरकानिमं हमके उदयका अभाव है। बन्ध निरस्तर होता है, क्योंकि, तरकानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययोंक समान हैं। सम्यानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययोंक समान हैं। सम्यानिक प्रवृत्याकों के प्रत्ययोंक समान हैं। सम्यानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययोंक समान हैं। सम्यानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययोंक समान हैं। सम्यानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययाचान और बन्धवितष्टस्तान सुगम हैं। सादि व अध्यव बन्ध होना है, क्योंकि व अधुव्यवन्ध हैं, स्रथवा सम्यानिक प्राप्त है। स्राप्त सम्यान्दिक्ष सुकिगमनमें निषम होनेसे भी सादि व अधुव्य बन्ध होता है।

तिर्यमातिमें तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यंच स्रोनिमतिचेंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, आठ क्षाय, पुरुषेवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, मय, जुगुम्सा, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक तैजस

१ मिस्माविद्दं उच्च मञ्जबुग सत्तेम हवे बधा । विच्छा भागक्तममा मणुबदुगुच्च च कंबाते ॥ गी. क. १०७. ५ ज-काप्रती: 'नियमामातादो' हति पाठ. ।

वेउव्वियसरीरअंगोवंग वण्ण गंध-रस-फास-देवगदिपाओग्गाणुपुन्नी-अग्रुरुवल्रहुव -उवघाद-परघाद--उस्सास- पसत्यविद्यागद्द--तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-[थिरा-] थिर-सुद्वासुद्द-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस-कित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ६३ ॥

सगमं ।

मिच्छ।इट्टिपहुडि जाव संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्यि ॥ ६४ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थे। बुञ्चदे — देवगङ्-वेउन्नियसरिर वेउन्नियसरिरआगेवंग-देवगङ्-पाओग्गाणुपुन्नि उञ्चागोदाणं तिरिक्खेसु उदयाभावादो पुत्र्वं पच्छा वंधोदयवोच्छेद्रविचारा णरिथ, मंतासंताणं साण्णिकासविगेहादो । अवमेसपयडोसु वि एस विचारो णरिथ, अत्थगदीए एदासिं वंधोदयवोच्छेदाभावादो । पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरणीय-वेउन्निय-तेजा-कम्मद्दय-सरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुक्वरुहुव-[थिरा-] थिर-सुभासुम णिमिण-पंचंतराह्याणं सोदओ

व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकिथिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगति-प्रायोग्यातुपूर्वी, अगुरूरुख, उपचात, परवात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थर, श्रुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीतिं, अयशकीतिं, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ६३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिष्यादृष्टिसे टेकर संयतासंयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ ६४॥

इस स्वका अर्थ कहते हैं— देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र, इनका तिर्यचौमें उद्य न होनेसे बन्धोदयन्युच्छेदकी पूर्वोपरताका विचार नहीं है, पर्योकि, सत् और असत्की समानताका विरोध है। होष महतियौमें भी यह विचार नहीं है, क्योंकि, अर्थगतिसे इनके बन्धोदयन्युच्छेदका अभाव है।

पांच डानावरण, चार दर्शनावरण, वैकिशिक तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, स्पूर्ण, रख, स्पर्श, अगुरुरुद्ध, स्थिर, बस्थिर, धुन, अधुन, निर्माण और पांच अन्तरीय, इ. १. १५. षेषे, षुवेष्वचादे । णिहा-पयळ-सादासाद-अहकसाय-पुरिसंवर-इस्स-रिद-अरिद-सोग भय-दुर्गुख-समब-उरसंस्टाण-पसत्थिवहायगङ्-मुस्सराणं सन्वहाणेसु सोदय-परोदओ वंघो । णविर जोणिणीसु पुरिसंवेदवंघो परोदओ । उवधादवंघो मिच्छादिहि सामणसम्मादिहि-असंजदसम्मा-दिद्वीणं सोदय-परोदओ, विम्महमदीए उवधादस्युदयाभावादो । सम्मामिच्छादिहि-संवदा-संबदाणं सोदओ चेव, तेसिमपञ्चतकालभावादो । परधादुस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय-परोदओ, एदासिमपञ्चतकाले उदयाभावादो । ससदेगुणहाणेसु सोदओ वंघो । णविर जोणिणीसु असंजदसम्मादि एदाओ सोदएणेव वंघिद, तरिवेदस्स अञ्चतकालभावादो । तस-वादर पञ्चत पंचिदियजातीओ मिच्छादृष्टी सोदय-परोदएणं वंघइ, पडिवच्छायगडीणं उदयसंमवादो । अवमेसा सोदएणेव, तत्थ पडिवच्छायहिणसुदयाभावादो । पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिद्वयाभावादो । णविर पंचिदियतिरिक्ख-सु मिच्छादृश्णे पञ्चतस्स सोदय-परोदओ वंघो, तत्थ पडिवच्छप-प्राचिदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदिय-परिवेदि

इनका सोदय बन्ध होता है, क्योंकि, व ध्वोदयी प्रकृतियां हैं। निद्रा, अचला, साता व असाता वेदनीय, आढ कपाय, पृहष्येद, हास्य, राति, अरति, शांक, भय, जुगुप्ता, समचत् रस्नसंस्थान, प्रशस्तविहायागित और सस्वर, इनका सब गणस्थानीम स्वादय परादय बन्ध होता है। विशेष इतना है कि योनिमनी तिर्येचोमें पुरुषवदका वन्ध परोद्यसे होता है। उपचातका बन्ध मिथ्याद्यार्थः सामादनसम्यग्द्याः और असंयतसम्यग्द्याः जीवोंके . स्बोदय परोदय होता है.क्यॉकि, विष्रहगतिमें उपधातका उदय नहीं होता । सम्यग्मिथ्या-इप्रि और संयतासंयताक स्वोदय ही वन्ध होता है. क्योंकि. उनके अपयोप्तकालका अभाव है। परघात. उच्छ्वास ओर प्रत्येकशरीरका वन्धं मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यन्द्राष्ट्रि गुणस्थानोंमें स्वोदय परोदय होना है, क्योंकि, इन प्रकृतियाका अपूर्याप्त-कालमें उदय नहीं होता। शेष दो गुणस्थानोंमें स्वोदय बन्ध होता है।विशेषता यह है कि थोनिमतियाँमें असंयतसम्यग्दिष्ट जीव इन्हें स्वोदयसे ही बांघना है,क्योंकि, योनिमतियाँके अपर्याप्तकालमें असंयनसम्यन्द्रष्टि गुणस्थानका अभाव है। जस, बादर, पर्याप्त ओर पंचे-न्द्रिय जाति, इनको मिथ्यादृष्टि जीव स्वोदय-परोदयमे बांधना है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका उदय सम्भव है। शेष गुणस्थानवर्ती स्वादयसे ही बांधते हैं, क्योंकि, उन गुणस्थानोंमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयका अमाव है। पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियोंमें स्वोदयसे ही सब गुणस्थानोंमें बस्ध होता है, क्योंकि, इनमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयका अभाव है। विशेषता यह है कि र्षचेन्द्रिय तिर्यचॉर्मे मिथ्यादृष्टियोंके पर्याप्त प्रकृतिका स्वोदय परोद्य बन्ध होता है, क्यॉकि, क्वा प्रतिपक्ष प्रकृतिका उदय सम्भव है। सुमग, आदेय ओर यशकोर्तिका बन्ध मिध्या-

असंजदसम्मादिङ्गीसु वंधो सोदयपरोदवो, एत्थ पिडवनस्तुदयदंसणादो । संजदासंजदेसु सोदंबी वेव, तत्थ पिडवनस्ताणसुदयामावादो । मिच्छादिङ्गि-सासणसम्मादिङ्गि-सम्मामिच्छादिङ्गि-असंजदसम्मादिङ्गीसु अजसिकतीए वंधो सोदय-परोदवो, एत्थ पिडवनस्तुदयदंसणादो । संजदा-संजदेसु परोदवो, तत्थ पिडवनस्त्वत्यदीए चेव उदयदंसणादो । देवगदि-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-देवगदिपाओग्गाणुपुत्वी-उच्चागोदाणं परोदवो वंधो, एदासिमेत्थ उदय-विरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अइकसाय-भय-दुगुंछा तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगल्ड्व उवधाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरा बंधो, धुवबंधितादो । सादासाद-इस्स रिदे-अरिद-सोग-धिराथिर-सुभासुभ-जसिकत्ति-अजसिकतीणं सांतरे। बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । पुरिसवेदस्स मिच्छाइडि-सासणेसु सांतरे। णिरंतरो च बंधो, पम्म-सुक्क-लेस्मिण्सु णिरंतरवंधदंसणादो । सेसगुणहालेसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडिवंधामांवादो । पंचि-

हिए, सास्पादन सम्बग्धार सम्बग्धियाहिष्ट व असंवतसम्बग्धार गुजस्थानों से स्वीदय परोद्दय होता है, क्यों कि, इन गुजस्थानों से प्रतिपक्ष प्रकृतियों का उदय देखा जाता है। संवतासंवतीं में इनका स्वोदय ही वन्ध होता है, क्यों कि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतियों के उदयका अभाव है। मिथ्याहिष्ट, सासादनसम्बग्धार सम्बग्धार सिथ्याहिष्ट, सासादनसम्बग्धार सम्बग्धार श्री असंवतसम्बग्धार गुजस्थानों में अवदाशीं के असंवतसम्बग्धार गुजस्थानों में अवदाशीं कि वन्ध स्वीद्य परोदय होता है, क्यों कि, इन गुजस्थानों में उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका भी उदय देखा जाता है। संवतासंवतों में उसका परोदय बन्ध होता है, क्यों कि, व्यति स्वात्य स्वात्य होता है। देवगति, वैकिथिकदारीर, वैकिथिक हारीरांगायां स्वात्य स्वात्य स्वात्य होता है। क्यों कि, तियं वें से स्वात्य स्वात्य स्वात्य होता है। क्यों कि, तियं वें से स्वात्य स्वात्य स्वात्य होता है, क्यों कि, तियं वें से स्वात्व स्वात्य स्वात्य होता है, क्यों कि, तियं वें से स्वात्व के अवव्यक्ष स्वात्य होता है। क्यों कि, तियं वें से स्वात्व के स्वात्व स्वात्य होता है। क्यों कि, तियं वें से स्वात्व के स्वात्व स्वात्य होता है। हिस्से के स्वात्व स्वात्य होता है। क्यों कि, तियं वें से स्वात्व स्वात्व स्वात्य होता है। क्यों कि, तियं वें से स्वात्व स्वात्व स्वात्व होता है। स्वात्व स्वात्व स्वात्व स्वात्व होता है। स्वात्व स्वात्व स्वात्व होता है। स्वात्व स्वात

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कवाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलयु, उपधात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका तिरत्वर बन्ध होता है, क्योंकि, ये धुववन्धी मक्तियाँ हैं। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रित, अरित, रोक, स्थिर, अस्थिर, गुभ, अग्रुभ, यशकीर्ति और अपशकीर्ति, इनका सान्तर वन्ध होते हैं, क्योंकि, एक समर्थम इनके बन्धका विधाम देखा जाता है। पुरुषवेदका मिध्यवदिय और सासादनसम्यन्दियों में सान्तर व निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, पक् जीवों में तिरत्वर बन्ध होता है, क्योंकि, पद्म और गुक्त छरणावाले जीवों में निरन्तर बन्ध देखा जाता है। क्रेम गुफ्त स्थानिम क्रित होता है, वर्षोंके, वहुं प्रतिपक्ष क्रकृतिसंके क्रिका असाथ है।

दियन्तस-बादर-पञ्चत-पर्वेयसरीराणं बंधी मिन्छाइडिम्हि' सांतर-णिरंतरे, तेउ-पम्म-सुक्ककेरिसण्स णिरंतरवंबदंसणादे। सेसुवरिमगुणडाणेषु णिरंतरे, तत्य पिडवन्डवयिडवंधाभावादो।
समचउरसंसंठाणस्स वंधी मिन्छाइडि-सासणेसु सांतर-णिरंतरे, वसंखेज्जवासाउएसु तेउ-पम्मसुक्क-केरिस्तयसंखेज्जवासाउएसु च णिरंतरवंधदंसणादे। उपिमगुणेसु णिरंतरे, तत्य पिडक्क्सवादिबंधाभावादे। परवादुस्तासाणं मिन्छाइडिम्द सांतर-णिरंतरे। वंधी, अपञ्चतसंखुतबंधाभावादे। तेउ-पम्म-सुक्क-केरिसण्सु संखेज्जवासाउएसु असंखेज्जवासाउएसु च णिरंतरबंधाभावदे। तेउ-पम्म-सुक्क-केरिसण्सु संखेज्जवासाउएसु असंखेज्जवासाउएसु च णिरंतरबंधदंसणादे। उदिरमगुणेसु गिरंतरे वंधी, तत्य अपज्जतस वंधाभावादे। पस्त्यविद्यायमर्बए मिन्छाइडि-सासणेसु सांतर-णिरंतरे, सुडितेकेरिसयसंखेज्जासंखञ्जवासाउएसु णिरंतरबंधदंसणादे। उदिरमगुणेसु णिरंतरे, पडिवन्डवस्ताविद्यावादे। सुम-सुस्तर-अदिज्जाणं
मिन्छाइडि-सासणेसु सांतर-णिरंतरे, सुडितेकेरिसयसंखेज्जासंखञ्जवासाउएसु णिरंतरदंसणादे। उदिर णिरंतरे, पडिवन्डवस्तावसंखञ्जवासाउएसु णिरंतरदंसणादे। उदिर णिरंतरे, पडिवन्डवस्तावसंखञ्जवासाउएसु विरात्यवंस्य-

पंचेन्द्रियः त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीर, इनका मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि तेज, पद्म और शक्ल लक्ष्यावाले जीवोंमें इनका निरन्तर बन्ध देखा जाता है। शेष उपरिम गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां मतिपक्ष प्रकृतियोके बन्धका अभाव है। समचत्रस्थासका वन्ध मिथ्यादृष्टि और सामादनसम्य दृष्टियोंमें सान्तर निरन्तर होता है, क्योंकि, असंख्यातवर्षायुष्क और तेज, पदम एवं शुक्ल लेक्यावाले नियंचोंके इन गुणस्थानीम निरम्तर वस्थ देखा जाना है। उपारम गुणस्थानोंमें उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। परधात और उच्छवास प्रकृतियाँका मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अपूर्यातक बन्धसे संयुक्त इनके बन्धका अभाव होनेसे तेज,पदम एवं शक्छ लेक्यावाल संस्थातवर्षायुक्त और असंस्थातवर्षायुक्तामें निरन्तर बन्ध देखा जाता है। उपरिम गुणस्थानीमें दोना मकृतियाका निरन्तर बन्ध होता है. क्योंकि, उनमें अपर्याप्तके बन्धका अमाय है। प्रशस्तविहायागतिका मिथ्यादिष्ट और सासादनसम्यग्हाष्टियोंमें सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुभ तीन लेक्यावाले संस्थातवर्यायुष्क और असंस्थानवर्षायुष्कीमें निरन्तर बन्ध देखा जाता है । उपरिम गुणस्थानोमें उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रनिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है । शभ, सुस्वर और आदेय प्रकृतियोंका मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुभ तीन लेक्यावाले संख्यातवर्षायुष्क और असंख्यातवर्षायुष्कामें निरन्तर बन्ध देखा जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि. बहां प्रतिपक्ष प्रकृतियाके बन्धका अभाव है। देवगति, देवगतिप्रायोग्यानपूर्वी, विक्रियकः

र मतिषु ' मिच्छाइड्डीदि ' इति पाठः।

उच्चागोदाणं मिच्छाइडि सासणेषु सांतर-णिरंतरे। कंघो, सुहतिलेस्सियसंखेज्जासंखेज्जवासाउएसु णिरंतरकंषुवलंजादो । उवरि णिरंतरे। कंघो ।

तिरिक्खेमु मिन्छाइ हीणं सृठपन्चया चतारि । उत्तरपन्चया तेवंचास, वेउल्विय-वेउल्वियमिस्सपन्चयाणमभावादो । णवरि देवगइचउक्कस्स एक्कवंचास पन्चया, वेउल्विय-वेउल्वियमिस्स-ओराल्यिमिस्स-कम्मइयपन्चयाणमभावादो । एगसमयज्ञहण्णुक्कस्सपन्चया दस अद्वारस । सासणस्स मृहप्यन्चया तिण्णि, उत्तरपन्चया अद्वेतात्प्रेस । वेउल्विय-चउक्कस्स छाएत्तात्रीस, पुञ्चिल्ह्यणं चेवाभावादो । एगसमयज्ञहण्णुक्कस्सपन्चया दस सत्तारस । सम्मामिन्छाइ हि-असंग्वरमम्मारि हीणं स्त्रोपपन्चया चेव । णवरि सम्मामिन्छा-इहिन्दि वेउल्वियकायोगो अमंत्रदममारि हिन्दि वेउल्विय-वेउल्वियमिस्स नेगा अवणे-द्वा । अत्वरास न्वरं ओपपन्चया चेव । एवं चउल्विहाणं पन्चयपस्त्रणा कदा । णवरि पंचिदियतिरिक्वाम न्वरं ओपपन्चया चेव । एवं चउल्विहाणं पन्चयपस्त्रणा कदा । णवरि पंचिदियतिरिक्वाणणीस पुरिस-णवुंसयपन्चया अवणेद्वा । असंनदसम्माइहिन्हि ओराल्यि-

शरीर. वैक्रिविकशरीरांगोपांग ओर उच्चगेत्रका मिध्यादष्टि एवं सासादनसम्यग्दिष्टयों में सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुभ तीन छेश्यायाले संख्यातवर्षायुष्क और असंख्यातवर्षायुष्कों में निरन्तर बन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है।

तियं बॉर्म मिध्याइ िएयोक मूल प्रत्यय बार होते हैं। उत्तर प्रत्यय तिरेपन होते हैं, क्योंकि, यहां वैक्तियक और वैक्तियकमिश्र प्रत्ययंका अभाव है। विशेष इतना है कि देवगतिवनुष्कंक इक्यावन प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, चैकियक, जैकिरिकिसिश्र, औदारिक मिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका अभाव है। एक समय सम्बन्धी जयम्य व उत्कृष्ट प्रत्यय कमसे दश और अठार ह होते हैं। सालाइनसम्प्रदृष्टिक मूल प्रत्यय तीन और उत्तर प्रत्यय अनुतार्कीस होते हैं। वैकियिक वनुष्कंक उत्तर प्रत्यय उपलब्ध होते हैं, क्योंकि, पूर्वोक्त प्रत्ययोंका हो अभाव रहता है। एक समय सम्बन्धी जयम्य च उत्कृष्ट प्रत्यय कमसे दश और सत्यदि होते हैं। सम्यिमध्याद थि और असंयतसम्प्रवृष्टि के मूलोप प्रत्यय ही होते हैं। विशेषता यह है कि सम्यिमध्याद थु गुलस्थानमें वैक्रियिक वायोग और असंयत-सम्यव्यद्दि में विशेषता क्यों दे विक्रियिक मिश्र योगोंको कम करना बाहिये। संयतासंयत गुणस्थानमें जोघ प्रत्यय ही होते हैं। इस प्रकार बार प्रकारके तियं बॉक्स प्रत्ययं की प्रत्ययं ही प्रत्ये प्रत्ययं वीनिमतियों में पुरुष्टेद और नपुंसकोद प्रत्ययं कम करना बाहिये। असंयत सम्यव्यक्त योगिक कम कमला बाहिये। असंयत सम्यव्यक्त के कम कमला बाहिये।

१ अमतावतः प्राक् ' नवीर देवगइचउन्हरसः ' इत्यधिकः पाढः

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अइकसाय-अरित-सोग-अय-इंगुछ्य-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरित-वण्ण-गंध-रम-कास-अगुरुगल्डुग-उवधाद-परधाद-उरसास-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरिर-णिमिण-पंचेतराइयाणं मिच्छाइडी चउगइसंज्ञताणं, सासणे। णिरयगईए विगा तिगइ-संज्ञताणं, सेसा देवगइसंज्ञताणं वंधया। सादावेदणीय हस्त-रिश्ने। मिच्छाइडी सासणो च णिरय-गईए विणा तिगइसंज्ञतं, सेसा देवगइसंज्ञतं वंधेति। एवं असिकिर्ति पि बंधेति', विसेसामावादो। असादावरणीय-अजसिकितीओ मिच्छाइडी चउगइसंज्ञतं, सासणो तिगइसंज्ञतं, सेसा देवगइसंज्ञतं। पुरिसवेदं मिच्छाइडी सासणो च णिरयगईण विणा तिगइसंज्ञतं, सेसा देवगइसंज्ञतं वंधेति। सम्बचउरससंद्राण-पसत्थविद्यायगइ-सुभग सुस्सर-आदंवजाणेमंत्रं चव वत्तवं। देवगदिदेवव-गदियाओनाणाणुव्यशेओं सन्धे देवगइसंज्ञतं, वेधीते। [वेउव्ययसरिर] वेउव्ययसरिरा अंगीवंपाणि मिच्छाइडी देव-णिरयगइसंज्ञतं, सेसा देवगइसंज्ञतं। विर-सुभाणं सादभंगी। अधिर-असुद्राणं असादभंगे। उच्यागेदं मिच्छाइडि सासणसम्माइडिणो देव मणुसगइसंज्ञतं, सेसा देवगइसंज्ञतं वंधीत।

पांच ब्रानावरणीयः छह दर्शनावरणीयः, ब्राठ कपायः, अरति, शोकः, भयः, जगुण्लाः, पंचेन्डिय जाति. तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलव, उपधात, परवात, उच्छवास, त्रस, वारर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इन प्रकृतियोंके मिथ्यादृष्टि चारों गतियोसे संयुक्तः सासादनसम्यग्दृष्टि नग्कगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त, और शेष जीव देवगतिस संयुक्त बन्धक हैं। सातावेदनीय, हास्य और रतिको मिध्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टि नरकगतिक विना तीन गतियोसे संयक्त. तथा शेष जीव देवगातिले संयुक्त बांधने हैं। इसी प्रकार यशकीतिकी भी बांधते हैं, क्योंकि, इसके काई विशेषता नहीं है। असानावदनीय और अयशकीतिकी मिथ्याराष्ट्र चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादन तीन गतियोंसे संयुक्त, और शेष जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं। पुरुपवदको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि नरकगतिके विना तीन गतियाँसे संयुक्त और शेप जीव देवगतिसे संयुक्त बांधने हैं। समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर और आदेय प्रकृतियोंका गतिसंयोग भी इसी प्रकार कहना चाहिये। देवगानि और देवगितप्रायाम्यानुपूर्वीको सब देवगितिसे संयुक्त बांधते हैं।[बेकियिकदारीर] और वैकियिकदारीरांगोषांगको मिथ्यादाप्ट देव व नरकगतिसे संयुक्त तथा शेष देवगतिसे संयुक्त बांघते हैं। स्थिर और द्युम प्रकृतियोंका गतिसंयोग सातावेदनीयके समान है। अस्थिर और अशुभ प्रकृतियोंका गतिसंयोग असातावेदनीयके समान है। उच्चगोत्रको मिथ्यादृष्टि और सासाद्रनसम्यग्दृष्टि देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त. तथा दोव तिर्येच देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं।

१ प्रतिषु ' जसकि पिं हि कथ पि ' इति पाठः ।

सच्चासि पयडीणं बंधस्स तिरिक्खा चेव सामी । बंधदाणं बंधविणहृद्दाणं च सुगमं । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अइकसाय-मय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइय-वण्ण-गंध -रस-फास-अगुरुबरुहुव-उवधाद-णिमिण पंचतराइयाणं मिच्छाइडिम्हि चउन्विहो वंधो, सेसेसु तिविहो, धुवामावादो । अवसेसाणं पयडीणं सादि-अद्धवो ।

णिहाणिहा-पयलापयला-यीणिगिद्धि-अणंताणुवंधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्साउ-मणुसाउ-तिरिक्सगइ-मणुसगइ-ओरा-लियसरीर-चउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचमंघडण-तिरिक्सगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोव-अप्पसत्थिविद्यगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को वंधो को अवंधो? ॥ ६५ ॥

सुगममेदं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ।। ६६ ॥

सर प्रकृतियों के बन्धके तिर्यंच ही स्वामी हैं। बन्धाच्यान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। पांच झाताबरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कपाय, भय, जुगुन्सा, तेजल व कार्मण हारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्वर्ध, अगुन्तस्य, उपचान, तिमण और पांच अन्तराय, सनका मिध्यादिए गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। होय गुणस्थानमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें ध्रुव बन्धका अभाव है। होय प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है।

निद्रानिद्रा, प्रचलप्रचला, स्त्यानगृढि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, क्षीवेद, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, औदारिक-प्रतिरागोया, पांच संह्यन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, सनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रसस्तिबह्यायोगित, दुर्मग, दुस्वर, अनादेय व नीचगोत्र, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ६५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेष जीव अवन्धक हैं ॥ ६६ ॥ पदेण सुद्दरक्षाणं पह्तवणा कीरदे — थीणगिद्धितिय-इत्थिवद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-ओसाल्यिससीर-चउसंग्रण-ओसाल्यिससीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्खाइपाओग्गाणुयुन्ती—
उज्जीव-अप्पसत्थिवद्दायगद्द-दुस्सर-णीचागोदाणं तिरिक्खगईए उदयवोच्छेदे। णित्य, सांसणे
पंघवोच्छेदो चेत्र । गवरि तिरिक्खगद्दयाअग्गाणुयुन्तीए पुत्र्च वंधा वीच्छिण्णा पच्छा उदबी,
असंजदसम्मादिद्दिग्दि उदयवोच्छेद्र: । अथ्रताणुर्वधिय-उक्कस्स वंधोदया समं वेच्छिण्णा,
सासणसम्मादिद्विवरिस्मसमयिद्द उभयवोच्छेद्रदेसणादो । मणुसाउ-मणुसगद्दाओग्गाणुयुन्त्वीणं
तिरिक्खगईर उदबो चेत्र णित्य, विरोहादो । तेणदासिं वंधोदयाणं पुत्रं पच्छा वोच्छिद-विचारो णित्य । दुभरा-अणादेच्जाणं पुत्रं वंधो वोच्छिच्यादि ।

यीणिगिद्धितिय-अर्णताणुर्वधिचउक्-इत्थिवेद-चउसंठाण-पंचसंघडण-उञ्जोव अप्पसरथ-विद्यायगङ्क-दुमग-दुम्सर-अर्णादेञ्जाणं सोदय-यरेत्ट्गाहे चंदो । णत्ररि तिरिक्खजोणिणीसु इत्थि-वेदस्स सोदर्णेत्र चंदो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगङ्क-णीचागोदाणं सोदर्णेत्र चंदो । मणुस्साड-

स्पके द्वारा स्वित अर्थोकी प्रकाणा करते हैं— स्त्यानगृजि आदिक तीन, क्रींबर, तिवंगायु, तिवंगाति, जीदारिकरारीर, बार संस्थान, औदारिकरारीराोपांग, पांच संहन्तन, तिवंगायु, तिवंगाति, जीदारिकरारीर, बार संस्थान, औदारिकरारीराोपांग, पांच संहन्तन, तिवंगातिप्रायोग्गायुर्गी, उद्योत, अप्रदास्तविद्वायोगाति, दुस्त और नीचगोष, रक्का तिवंगाति उदयुर्वे हो है । विरोध स्तना है कि तियंगातिप्रायोग्यानुप्वींका पूर्वेम क्ष्म अप्रवृत्व क्ष्म होता है, प्रकार उदयः स्पार्थि [सासादनगुणस्थानमें अव्यक्त क्ष्म होता है, प्रकार उदयः स्पार्थि [सासादनगुणस्थानमें अव्यक्त क्ष्म होता है। अन्ताता वुष्वींक क्षम क्षम और उदय दोनों सायम उद्यक्त हुए उद्य होता है। अन्ताता वुष्वींक क्षम समयमें दोनोंका व्यव्खेद देशा जाता है। मनुष्यायु और मनुष्यातिमायोग्यानुप्वींका तिवंगातिमें उदय ही नहीं है, स्पार्थि, वहां हिनके उदयका विरोध है। इसी कारण हनके क्ष्म और उदयके पूर्व या प्रकार पुर्वेक्ष होने हिनके उदयका विरोध है। इसी और अनादेयका पूर्वेम क्षम उद्यक्त व्यव्खेद होता है, प्रभात उदयक्त व्यव्खेद होता है। अभिया अनादेयका पूर्वेम क्षम उपलब्ध होता है। अभिया विरोध के क्षम क्षम हो जानेपर असंवत-सम्यग्वित उदयका व्यव्खेद देशा जाता है।

स्त्यानमृद्धि आदिक तीन, अनन्तानुबन्धिचनुष्क, स्नीवेद, चार संस्थान, पांच संहनन, उद्योत, अप्रशस्तावेहायांगाति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय, इनका स्वोदय-परोदयसे बन्ध हाना है। किन्तु विशेष इतना है कि तिर्यच योनिमतियोंमें स्रोवेदका स्वोदयसे ही बन्ध होना है। तिर्यगायु, तिर्यगति और नीचगोत्रका स्वोदयसे ही बन्ध होता है।

१ प्रतिपु ' तिरिक्खगहपाओमगालुपुर्व्वी ' इति पाठः ।

२ मतिपु ' सासभी ' इति पाढः ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुषुन्त्रीणं परादर्णेव बंधो । ओराठियसरीर-ओराठियसरीरओगोबंगाणं सोइब-परोदर्णः बंधो, विग्गहगदीए उदयाभावादो । तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुन्त्रीए वि सोदय-परोदर्णः बंधो, विग्गहगदीए विणा अण्णस्य उदयामावादो ।

यीणगिद्धित्तय-अर्णताणुवंधिचउनकाणं णिरंतरां वंघा, युववंधितादा । इत्यिवद-मणुसगइ-चउसंद्राण-पंचसंबडण-भणुमगइपाओग्गाणुयुव्यी-उज्जीव-अण्यसत्यविद्दायगइ-दुभग—दुस्सर-अणादेज्जाणं सांतरां वंघो, एगसमएण वंधुवरमदंसणादा । तिरिक्खाउ-मणुस्साउआणं णिरंतरां वंघो, जहण्णेण वि एगसमयवंघाणुवरुभादा । तिरिक्खगइ-ओराठियदुग-तिरिक्ख-गइपाओग्गाणुपुव्यी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरां, तेउ-वाउकाइयाणं तेउ-वाउकाइय-सत्तम-पुढवीणरहएर्हितो आगंतृण पंचिंदियतिरिक्ख-तप्यज्जैत-जाणिणीसु उपण्णाण सणक्कुमारादिं-देव-अरङ्ग्यह्मिते तिरिक्खियुप्णणणं च णिरंतरवंधदंसणादा । णवरि मासणे सांतरा चेव, तस्स तेउ-वाउकाइएसु अभावादो सत्तमपुढवीदो तरगुणेण णिग्गमणाभावादो च । ओराठियदुगस्स

मनुष्यायु, मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायाग्यानुषूर्वीका परोदयस वन्ध होता है। औदारिकदारीर और औदारिकदारीगंगोषांगका स्वोदय-परोदयस वन्ध होता है, क्योंकि, विष्ठहगतिमें इनका उदय नहीं रहता। निर्यगतिप्रायोग्यानुषूर्वीका भी खोदय परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, विष्रहगतिको छोड़कर अन्यत्र उसके उदयका अभाव है।

स्त्यानयृक्षित्रय और अनन्तानुविध्यन्तुष्का निरन्तर वच्य होना है, क्योंकि, ये भूवककी हैं। किविद, मनुष्यगित, वार संस्थान, पांच संहतन, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी उचात, अम्रास्त्रविद्यायोगित, दुर्भग, दुस्य और अनादेय, हनका सान्तर वच्य होता है, क्योंकि, एक समयमें हनके बच्यका विधाम देखा जाता है। निर्याग्यु और मनुष्यायुका निरन्तर वच्य होता है, क्योंकि, जमन्यसे भी हनका पक समय बच्य नहीं पाया जाता। निर्यमार्थि, अीदारिकद्विक, निर्यमार्थि, मान्यस्त्रिक, निर्यमार्थि, निर्याग्यानुपूर्वी और निर्याग्य, हनका सान्तर निरन्तर वच्य होता है, क्योंकि, जेवकायिक व सप्तम वच्य होता है, क्योंकि, जेवकायिक व सप्तम पृथिवीकी नारिकगोमेंसे आकर पंचन्द्रिय निर्यच और उसके पर्याप्त योनिमतियोंमें उत्पन्न प्रथानिक निरम्तर वच्यानिक निरम्तर वच्यानिक निरम्तर वच्यानिक निरम्तर वच्य है कि सासादन प्रथान्य व्यवस्थाने में सान्तर ही बच्य होता है, क्यांकि, जेव ग्राप्तर व्यवस्थान नेत्रकायिक और सासादन प्रथान्य वाग्यस्थाने सान्तर ही हम्ब होता है, क्यांकि, ज्ञार ग्राप्तर्थाने हस ग्राप्तर्थाने हिता नहीं है, तथा सम्बन्ध पृथिवीसे हस ग्रणस्थानके साप्तर निर्मम भी नहीं होता। औदारिकद्विकका

१ काप्रती ' तिरिक्खसपञ्जन ' अ आप्रत्यो ' तिरिक्खतसपञ्जन ' इति पाठ ।

२ प्रतिषु ' उपपण्णाण ओरालियसरीरअगोवग सणक्कुमारादि- ' इति पाठ-।

### सांतर-णिरंतरे। 1

एदासि पच्चया सञ्चर्गणेमु पंचद्वाणियपथडिपच्चएहि तुल्छ । णवरि तिरिक्ख-मणुस्साउआणं मिच्छाइद्विष्ट कम्मद्वयपच्चयो णव्धि । पंचिदियतिरिक्खपञ्जतःपंचिंदिय-तिरिक्खजाणिणीसु ओगल्छियभिस्स-कम्मद्वयपच्चया णव्धि । च उञ्चिहमु तिरिक्खेमु सामणे ओराल्डियमिस्स-कम्मद्वयपच्चया णव्धि, अपज्जतकाले तस्माउर्वयाभावादी ।

थीणिगिद्धितिय-अणंताणुर्वधिच उक्काणं भिन्छाइद्दी च उगाइमंज्ञतं, सायणां तिगइ-संज्ञतं वंयओ । इत्यिवेदं णिरवगईण विणा तिगइमंज्जतं, मणुपाउ-मणुसगइपाओग्गाणुपुःचीओ मणुसगइसंज्ञतं, तिरिक्खाउ-तिक्क्वगइपाओग्गाणुपुःची-उउजावाणि तिरिक्यगाइमंज्जतं, ओगा-डियसरीर-च उसेटाण-ओगालियमरीग्योगोवंग-पंचमंघडणाणि तिरिक्य-मणुमगइसंज्ञतं, अपसत्थं -विहायगइ-दुनग-दुस्सर-अणादेञ्ज-णीचागोदाणि देवगदीण् विणा तिग्रक्ष्यंचनं वंयति । एटासिं पवडीणं वंयस्स तिरिक्खा सामी । वंयद्याणं वंयविणइद्याणं च सुगमं । शीणागिद्धितिय-अणंताणुवंधिच उक्काणं मिन्छाइद्दिग्ट च उविवेहो वंथो । सामणे द्विहा, अणादि-स्वा-

### सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

इन प्रकृतियोंकं प्रत्यय सब गुणस्थानोंमें पंचस्थानिक प्रकृतियोंकं समान है। विशेषता केवल यह है कि निर्यागु और मनुष्पायुका मिथ्यारिक गुणस्थानों कामेश प्रत्यय नहीं होता। पंचित्रय निर्यंच पर्याप्त और पंचित्रय निर्यंच योनिमनियोंमें औद्दारिकामिश्र व कामेश प्रत्यय नहीं होता। चार प्रकृतिक निर्यंचीमें सामादन गुणस्थानमें आदारिकामिश्र कामेश प्रत्यय नहीं होते। चार प्रकृतिक निर्यंचीमें सामादन गुणस्थानमें आदारिकामिश्र कामेश प्रत्यय नहीं होते, क्योंकि, अप गौलकालमें उनके आयुका वस्थ नहीं होता।

स्थानगृहित्रय और अनम्बानुदन्धिवनुष्के सिक्ष्यादिष्ट चार्ग गतियोस संयुक्त अरेत सालादृतसम्बद्धि तीन गतियोस संयुक्त वन्ध्यक है। खीवरका नरकानिक विना नीन गतियोस संयुक्त मनुष्यातिक संयुक्त मनुष्यातिक संयुक्त निवा नीन गतियोस संयुक्त मनुष्यातिक संयुक्त निवा नित्योसिक संयुक्त अदिश्विक्त औदिश्विक्तार्गन, वार संस्थान, औदिश्विक्तार्गन, वार संस्थान, औदिश्विक्तार्गन, वार संस्थान, औदिश्विक्तार्गन, वार संस्थान, औदिश्विक्तार्गन, दुर्भाग, दुस्त्रर, अनदिय और नीचगात्रको द्वातिक संयुक्त, तथा अश्वास्तविक्तयोगति, दुर्भाग, दुस्त्रर, अनदिय और नीचगात्रको द्वातिक विना तीन गतियोसे संयुक्त बांधने हैं। इन प्रकृतियोके वन्धंक तियंच स्वामी हैं। क्ष्यावन्धिक और क्ष्यावन्धिक संयुक्त स्वाचित्रका स्वचनित्रका स्वाचित्रका स्वच्यात्रका स्वाचित्रका स्वचित्रका स्वाचित्रका स्वाचित्रका स्वाचित्रका स्वाचित्रका स्वाचित्

१ प्रतिपु ' इत्थिवेद- ' इति पाठ. ।

२ प्रतिपु 'अपञ्जत्त- ' इति पाठ-।

भावादो । सेसपयडीणं बंघो सादि-अद्भुवो, अद्भुवंधितादो ।

मिच्छत्तःणबुंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइं-दिय-चउरिंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण-णिरयगइपाओ-ग्गाणुपुब्वि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ६७ ॥

सुगमं ।

# मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ६८ ॥

ण्टस्म अत्थे। बुच्चदे — भिच्छत्त-प्रदेदिय-वीइंदिय-वीइंदिय-चार्टीरिय-जादार-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं चंघोदया समे वोव्छिण्णा, भिच्छाइर्डि मोत्तूणेदासि उबिरिमेषु उदयाभावादीं। णुकुंसयवेद-हुंडसंठाण-अमंपत्तसेवहसंघरणाणं वंधवोच्छेदी चेव णोदयस्स, सन्वगुणेमुदयदंसणादी। णिरयाउ-णिरयगद्दपाओगगापुर्ज्वाणं तिरिक्चगरीण् उदयाभावादो पुर्च पन्छा वंधादयबाच्छेदविचारी णस्थि।

बन्ध सादि व अधुव है।ता है, क्योंकि व अधुववन्धी हैं।

मिध्यात्व, नपुंमकवेद, नारकायु, नरकपति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरि-न्द्रिय जाति, हुण्डमंस्थान, अमंप्राप्तमुशादिकाशरीरमंहनन, नरकपतिप्रायोग्यानुपूर्वी, जाताप, रथावर, सुक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मीका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ ६७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादिष्ट बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष तिर्यंच अबन्धक हैं ॥ ६८ ॥

इसका अर्थ कहते हैं — मिय्यात्व, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, खतुरिन्द्रिय, आताप, स्यावर, सक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इनका बन्ध और उदय दानों साथ च्युच्छिक होते हैं, क्योंक किय्यादि गुणस्थानको छोड़कर उपरिम गुणस्थानोंमें इन प्रकृतियोंके उदयका अभाव है। नपुंसकदेद, उण्डसंस्थान और असंवाप्तस्थाटिकासेइनन, सनके पन्धका ही व्युच्छेद हैं, उदयका नहीं: क्योंकि सब गुणस्थानोंमें इनका उदय देखा जाता है। नारकायु और नरकायतियायोग्यानुपूर्वीका तिर्यमानिमें उदय न होनेसे इनके पूर्व या पक्षात् वस्थादयन्युच्छेद होनेका विचार नहीं है।

मिच्छत्तस्स सोदएणेव, णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइपाओगगाणुष्ट्वणिं परोदर्णेव, स्साणं सोदय-परोदएहि वंघो। णविर पंचिंदियतिरिक्खतियम्म एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-ताइत्याणं परोदएण वंघो। । पंचिंदियतिरिक्ख-[पज्ज ]- जीणिणीसु अपज्जत्तस्स परोदएण वंघो। । पंचिंदियतिरिक्ख-[पज्ज ]- जीणिणीसु अपज्जत्तस्स परोदएण वंघो। । जीणिणीसु णवंसयवेदस्स परोदएण वंघो। निच्छत्त-णिरयाज्जं णिरतरो वंघो, एगसमएण वंघससुवरमाभावादो। सेसपय्हीणं घंघो सांतरो, एगसमएण वंघससुवरमाभावादो। सेसपय्हीणं घंघो सांतरो, एगसमएण वंघससुवरमाभावादो। सेसपय्हीणं घंघो सांतरो, एगसमएण वंघससुवरमाभावादो। सेसपय्हीणं पंचो सांतरो, एगसमएण वंघससुवरमाभावादो। वेदियतिरिक्ख-णिरयाइ-णिरयाइ-णिरयाइ-णिरयाइ-पाओमाणुपुज्वी-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चाइरिंदिय-ताइवित्याव-पच्चा। जोणिलीसु एक्कावण्ण पच्चया। णिरयाउअस्म तिरिक्स-वंचिंदियतिरिक्ख-पाचिंदियतिरिक्ख-जाणिणु एक्कावण्ण पच्चया। पंचिंदियतिरिक्ख-जीणिणीसु एक्कावण्ण पच्चया। पंचिंदियतिरिक्ख-जीणीसु एक्णावंचास प्रच्चा। मिच्छतं चाराइ-पंचित्यतिरिक्ख-जीणिणीसु एक्णावंचास पाचवास्त्र प्राच्चान वार्याद्व प्रच्याः वार्याद्व प्रच्याद्व वित्य वित्य व्यवण्याद्व प्रच्याद्व प्रच्याद्व वित्य वित्य व्यवण्याद्व प्रच्याद्व वित्य वित्य

मिध्यान्वका स्वादयंस हो; नारकाष्ट्र, नरकगति और नरकगितिप्रायोग्यानुपूर्योका परेत्वयंसे ही; तथा रोग महतियाँका स्वोदय-परोदयंसे ही बच्च हाता है। विशेषता यह है कि प्रेवेन्द्रियात्वंक नीन प्रकारक तिर्येवोंमें एकेन्द्रिय, द्वीट्य्य, जीट्य्य, ब्वतुरिय्य, जाति, आताप, स्थावर, सुरुस और साधारण महतियाँका परोदयंसे बच्च हाता है। पंचीन्द्रिय तिर्यंक परोत्व और योजिमतियोंमें अपर्यान्तका परोद्यसे बच्च होता है। योजिमतियोंमें नपुंसकवेदका परोदयंस वच्च होता है। मिध्याव्य और नारकायुका निरन्तर बच्च होता है। क्योंकि, एक समयमें इनके बच्चका विश्वाम नहीं होता। रोग प्रकृतियोंका बच्च सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके वच्चका विश्वाम देखा जाता है।

मिथ्यात्व, नपुंसकेवद, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन, नरकगाति, नरक-गतिप्रायोग्यातुपूर्वी, पकेन्द्रिय, इंगिन्द्रय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, आताप, स्थावर, स्कृम, अपर्याप्त और साधारण, इनके तिरफ्त प्रत्यव होते हैं। योनिमतिपाँमी इच्यावन प्रत्यय होते हैं। नारकायुके तिर्येच, पंचीन्द्रय तिर्येच और पंचीन्द्रिय तिर्येच पर्योग्तोंमें इक्यावन प्रत्यय होते हैं। पंचीन्द्रय तिर्येच योनिमतियोंमें उनेचास प्रत्यय होते हैं।

मिष्यादिष्टि तिर्यंच मिष्यात्वको चारों गतियोसे संयुक्त, नपुंसक्रेबद व द्वण्ड-संस्थानको तीन गतियोसे संयुक्तः नारकायुः नरकगति और नरकगतिप्रायोग्यायुपूर्वीको नरकगतिसे संयुक्तः एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, आताप, स्थावर, संस्था और साधारण, इनको तिर्यम्गतिसे संयुक्तः तथा असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन और अपर्यान्तको तिर्यमाति व मनुष्यगतिस संयुक्त बांधने हैं। इन महातियोके कृष्यके तिर्यक्त ंब सुरामं । निष्काससः पारिकी अवादिकी जुनी अद्भी ति चडिकहा वंगे। सिसानं सादि-अद्भो, अद्भवंधितारो ।

अपन्त्रस्वाणकोध-माण-मायाः ही मार्ण की वैधी की अवंधो ? ॥ ६९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टिपहुडि जान असंबदसम्बादिटी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ७० ॥

एदेण संगहिदत्याणं प्यांसा कीरेद — एदासि वैवीदया समं वैविक्णा, दोण्डम-संजदसम्मादिद्विन्दि विणासुवर्तमादा । सोदय-योदरण विषो, जदुनेदयता । विश्वसि, जुन-विचतादा । पच्चया तिरिक्ताणं पंचहाणियपपिडपच्चएहि तुस्ला । विश्वहिद्दि विजयहरू संजुतं, सासणसम्मादिही तिगृहसंजुतं, सम्मामिक्छादिही असंजदसम्मादिही दिवशदसंजुत

स्वामी हैं। बन्धाप्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। मिप्यासका सादिक, अंतादिक, पुष और अधुव चारों प्रकारका बन्ध होता है।दोष प्रकृतियोका साँदि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुवर्षण्यी हैं।

अप्रत्यास्थानावरण कोष, मान, माया और लोमका कौन बन्धक और कौन विवेधक है ?॥ ६९॥

बह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक अध्यक हैं। 'ये' बन्धकाँहैं, क्षेत्र'ज्ञकालक हैं।। ७० ।।

इस सुबके द्वारा संग्रेडीत अधीका प्रकाश करते हैं— इन बारी बहुतियोंका डाय भीर उदय दोनों साय ग्युंच्छिक होते हैं, क्योंक, असंयत्तरप्रवाह गुजरवानमें देशिका विनाश पाया जाता है । इनका स्वेदिय गरीदयंत्र वच्च होता है, क्योंकि के अनुवाहयों हैं। निरम्मर बन्च होता है, क्योंकि, अववन्यों है। इनके प्रयंग निर्वेक्षि ग्यन्योंकि अकृतियोंकि समान हैं। सिरमादी तियंव इन्हें बारी गीतगीस संयुक्त, सासादनस्यमंत्रीक तीन गीतियोंसे संयुक्त, तथा संयोग्याध्यादाह व अस्ययतस्थानीक देशका षंषंति । तिरिक्खा सामी । वंधदाणं वंधविणदृष्टाणं च सुगमं । मिच्छाइद्विम्हि चउन्विही । सेसगुणेसु तिविहो, धुवाभावादो ।

देवाउअस्स को बंधो को अवंधो ? ॥ ७१ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ७२ ॥

एदस्मस्यो बुरुवदे — बंघोदयाणमेत्य पुष्यं पच्छा वोच्छेदविचारो णरिथ, तिरिक्ख-गर्द् द्वाउभस्म अद्याभावादा । परोदण्ण वंधो, बंधोदयाणमञ्जमेण अतिविरोहादो । जिरिक्ख-गंधिदयितिरिक्ख-पंधिदयितिरिक्ख-पंधिदयितिरिक्ख-पंधिदयितिरिक्ख-पंधिदयितिरिक्ख-पञ्जनण्सु मिच्छाइडि-सामणसम्माइडि-अमं जदसम्माइडि-संजदार्ण जहाक्रमण एक्कावण्ण-छादाल-बादाल-सत्ततीसपच्चया होति । जोणिणीस एग्णवंचास-चउनेदालीस-चालीस-पंचतीस-पच्चया सेसं सुगमं । सब्वे देवगङ्गं वंधीत । तिरिक्खा सामी । वंधडाणं वंधविणहङ्गाणं च सुगमं । देवाउअस्स वंधो सञ्दर्थ सादि-अडवें।, अडववंधितादा ।

देवायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ७१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टि, सासादत्तसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत वन्धक हैं। ये धन्धक हैं, श्रेष तिर्यच अधन्धक हैं॥ ७२॥

इसका अर्थ कहते हैं— यहां वन्ध और उदयका पूर्व या एक्षान् स्वृण्डेव्ह होनेका विचार नहीं है, क्योंकि, तिर्यमातिमें देवायुक उदयका अभाव है। देवायुका परोदयसे वन्ध होता है, क्योंकि, उसके बन्ध और उदय दोनोंक एक साथ आहत्तवका विरोध है। वन्ध निर्माद होता है, क्योंकि, एक समयमें बन्धियामका अभाव है। तिर्यंच क्षान्त विरोध है। विर्यंच वर्षांचे नन्धियामका अभाव है। तिर्यंच पर्वान्तकोंमें मिध्यादि, सासादनतम्परि श्री अमेरीक सम्यव्ध और संवतासंवनोंके यथाक्रमसे इक्यावन, व्याव्यंस, व्याव्यंस और संतीस मत्यय होते हैं। व्याव्यंत्र वर्षांक के यथाक्रमसे इक्यावन, व्याव्यंत्र स्वयं होते हैं। व्याव्यक्ष स्वयं स्वयं व्याविक्ष स्वयं स्वयं स्वयं होते हैं। व्याव्यक्ष स्वयं स्वयं क्ष्यं होते हैं। व्याव्यक्ष स्वयं स्वयं क्ष्यं स्वयं स्वयं स्वयं होते हैं। व्याव्यक्ष स्वयं स्वयं क्ष्यं स्वयं स्वयं

बांधते हैं। तिर्यंच जीव इनके स्वामी हैं। वन्धाध्यान और वन्धांवनएस्थान सुराम हैं। मिथ्याहष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध होता है। दोप गुणस्थानोंम तीन प्रकारका बन्ध है, क्योंकि, उनमें धृव वन्धका अभाव है।

पंचिंदियतिरिक्त्तअपज्जता पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सोलप्तकसाय-णवणोकसाय-तिरिक्त्ताउ-मणुस्साउ-तिरिक्त्सगइ-मणुस्सगइ-एइंदिय-चीइंदिय-तीइंदिय-च उरिंदिय-पंचिं-दियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर- छसंठाण-ओरालियसरीर-अंगोवंग-छसंघडण-चण्ण-गंध-रम-फास-तिरिक्त्तगइ-मणुसगइपाओ-गगाणुपुन्ती-अगुरुगलहुग-उवघाद-परघाद-उस्मास-आदाउज्जोव-दो-विद्यायगइ-त्तप-थावर-बादर-सुदुग-पज्जत-पत्तेय-माहारणसरीर-थिरा-थिर-सुहासुह-सुगभ-[ दुभग-] सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जस-कित्ति-अजसिकित-णिमिण-णीचुचागोद पंचतराह्याणं को बंधो को अवंधो ? ॥ ७३॥

सुगमं ।

## सब्वे एदे बंधा, अबंधा गत्थि ॥ ७४ ॥

थीणगिद्धितिय-मणुम्माउ-मणुम्सगइ-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-च**उगिदेंयजादि-हुंड-**

पंचेन्द्रिय तिर्वच अपयोप्तोंमें पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साना व असाता वदनीय, मिध्यात्व, सालह कपाय, नौ नोकषाय, तिर्वपायु, मनुष्यायु, तिर्वग्गाति, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक तैजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिक शरीरांगोपांग, छह संहनन, वर्ण, गन्ध, रम, स्पर्श, तिर्वग्गति व मनुष्यगति प्रयोग्यानुपूर्वी, अगुरुल्छ, उपघात, परधात, उच्छ्वाम, आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, त्रस, स्थावर, बादर, स्क्षम, पर्यान्त, प्रस्यक, साधारणसरीर, रिवर, अस्थिर, श्रुम, अशुम, जुम, इनमा, चित्रांगोपां, जस्त क्ष्मिय, स्वर्म, अनुम, जुम, इनमा, जिर्मण, नीचगोत्र, ऊंचगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ ७३॥

यह सूत्र सुगम है।

ये सब पंचेन्द्रिय तिर्येच अपर्याप्त बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ ७४ ॥ स्त्यानगृद्धित्रय, मतुष्यायु, मतुष्याति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय, जतिन्द्रिय संस्थानिकारः र कंप्राणः असंस्थाने व्हंस्वरूचितिहरः व संगदनः मणुसमङ्गाभागाणुपुन्धी -पर -षादुस्सम्बद्धाद्वज्ञीय-दोविद्दान्याङ्ग्यावर-मुदुस-पज्जन-साद्वाग्ण-सुभग-सुस्सर-दुस्सर-आरेज्य --असम्बद्धित-उच्चागोद-मृत्धि-पुरिसवेदाणमण्जनगणु । उदयाभावादो अवसेसाणं पयडीणपुरूप-वेग्न्येदानावादो च पूज्यं पच्का वंजीहर्यवोच्डियिनसारो णस्यि ।

पंचणाक्रमस्त्रीय-च उद्यंसकावरणीय-मिञ्कत-जवुंसयवेद्य-तिरिक्ताउ-तिरिक्त्याह् नेत्रारकम्बद्धस्त्रीर-वण्ण गंध-रस-प्राव-अगुरुअक्टूब-तस बादर-अगु-अत्य प्राविश-चुमासुध-द्वमअप्याविक्य अवस्तिति-विमिण-पंचंतस्त्रय-जीवामीदाणं सोदएणेव वंघो । विद्या-परस-साद्यसाद-सोठनक्रस्त्राव-क्रण्णोकसायाणं मोदय-गरेदएणेव वंघो, अदुवीदयत्तादो । ओराठियसरीरहुं इसंग्रण-ओराठियसरीरअंगोवम-असंपत्तीवद्वस्त्रप्टा-उत्तयाद-पत्तियसरीराणं सोदय-परेदएण
वंघो, विग्मद्वादिए एदासिसुदयामावादो । तिरिक्त्यनिद्याओग्माशुपुत्त्रीए वि सोदय-परेदएण
वंघो, विम्मकादीए चेव उदयादो । अन्वपत्त्रीणं परेदाद्वणेव वंघो, एत्य एवासिबदयामावादो ।

जाति, हुण्डसंस्थानसे रिहित पांच संस्थान, असंत्रान्तस्थादिकासंहननसे रिहित पांच संहतन, मनुष्यगतिमायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्हवास, भाताप, उद्योत, हो विहासीनातियां, स्थावर, स्कूम, प्यांचन, साधारण, सुम्रण, सुस्कर, वुस्कर, आतेष, आप्ताप्त, स्थावर, यहाक्षति, उच्छानेव, प्याचिति, उच्छानेव, स्थावर, वुस्कर, कोल्व और पुरुषवेद, हनका अपर्याप्तीमें उदय न होनेसे तथा होर प्रकृतियोंका उदयपनुष्टस्नेद न होनेसे यहां बस्थ और उदयके पूर्व या प्रश्लाद् श्रुष्टस्नेद होनेका विवास नहीं है।

पांच वानावरणीय, चार वर्शनावरणीय, मिथ्वात्व, नयुंसकवेष, तियंगाय, विकंगति, तैज्ञव व कार्मण रारीर, कर्म, गम्ब, रस, स्वर्ध, असुक्कपु, त्रस, व्यव्यः, क्रम्ण, मान्य, रस, स्वर्ध, असुक्कपु, त्रस, व्यव्यः, क्रम्ण, क्रम्णवेष, अयुक्कपु, त्रस, व्यव्यः, क्रम्णवेष, अयुक्कपु, त्रस, व्यव्यः, व्यव्यः, क्रम्णवेष, व्यव्यः, साता व अस्ताता वेष्ट्रगीय, सोलव क्रमाय मीर छह नोकचाय, रनका सोवय परोत्रयं ही बच्च काता है, क्योंकि, ये अधुवीदयी महत्तियां हैं। नौदारिकतारीर, हुण्डकस्थान, जीव्यरिक स्वर्धात स्तर्भाव्यं क्रमाय, स्वयंक्रमण्यक्रमण्यक्ति, क्रम्णवात नीर प्रत्येक्तारीर, हत्त्रक लोव्यः परोत्यंक्षप्तं क्रमाय क्रमाय है। विकंक्तिया परोत्यं क्रमाय क्रमाय है। विकंक्तिया परोक्ष्यक्ष ही वन्य होता है, क्योंकि, उसका विक्रवातियों हो उत्य होता है, क्योंकि, यहां उनके व्यव्यक्त साता है। अस्य प्रहारियोंका परोत्यक्ष ही वन्य होता है, क्योंकि, यहां उनके व्यव्यक्त साता है। अस्य प्रहारियोंका परोत्यक्ष ही वन्य होता है, क्योंकि, यहां उनके व्यव्यक्त साता है। अस्य प्रहारियोंका परोत्यक्ष ही वन्य होता है, क्योंकि, यहां उनके व्यव्यक्त साता है।

१ प्रतिषु ' पुरिस्नेक गञ्जलमान्त्रकपृष्ट् ' इति पाठ ।

२ मतिक ' समित्र समायको ' इति पाकः ।

षंचणाणावरणीयः णवदंसणावरणीय-मिच्छत्तः सोटसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिक्स<del>-मणु-</del> स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहअ-उवधाद-णिमिण-पंचेतरा-इयाणं णिरंतरी बंधी, ध्रवबंधितादी एगसमएण बंधवरमाभावादी च । तिरिक्खगड-तिरिक्ख-गइपाओग्गाणुपन्ति-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरा बंधो, तेउक्काइय-वाउक्काइएहिंता पंचिदिय-तिरिक्खअपञ्जत्तएसप्पण्णाणमंत्रोसहत्तकार्लं णिरंतरं बंधवलंभादो, अण्णत्थ सांतरत्तदंसणादो । अवसेसाणं पयडीणं सांतरा वंधा, एगसमएण बंधवरमवलंभादो ।

एत्थ सञ्जकम्माणं बादाल पञ्चया, वेजव्विय-वेजव्वियमिस्स-इतिथ-परिसोरालिय-मण-विचेत्रागाणमभावादो । णवरि तिरिक्ख-मणस्साउआणमिगिदालीस पञ्चया, कम्मडयकाय-जोगेण सह चोइसण्णं पच्चयाणमभावादो । सेसं सगमं ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डारेंदियजादि-तिरिक्खग्र-पाओग्गाणुपुच्वी-आदाउज्जीव-थावर-सुहम-साहारणाणि तिरिक्खगइसंजुत्तं बज्झंति । मणस्साउ-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुञ्ची-उच्चागोदाणि मणुसगइसंज्ञतं बज्झंति । कदो ? सामावि-यादो । अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्ख-मणुमगइसंज्ञतं वज्झंति । सन्वासिं पयडीणं बंधस्य

पांच ज्ञानावरणयि, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कवाय, भय, जुगुच्ला, तिर्यगाय, मन्त्र्याय, औदारिक तैजल व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलचु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रवक्षी प्रकृतियां हैं, तथा एक समयमें इनका बन्धविश्वाम भी नहीं होता । तिर्यमाति, तिर्यमाति-प्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंमेंसे पंचेन्द्रिय निर्यंच अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्महर्त काल तक इनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है, तथा अन्यत्र सान्तर बन्ध देखा जाता है। शेय प्रकृतियाँका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें उनके बन्धका विश्वाम पाया जाता है।

यहां सब कर्मोंके ज्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्च, स्वीवेद, पुरुषवेद, भौदारिककाययोग, चार मन और चार वचन योग प्रत्ययोंका अभाव है। बिशेषता यह है कि तिर्यगायु और मनुष्यायुके इकताठीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, कार्मण काययोगके साथ यहां चीवह प्रत्ययोंका अभाव है। शेप प्रत्ययप्ररूपणा सगम है।

तियगाय, तिर्यगाति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तिर्यमाति-प्राचान्योत्पूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्म और साधारण, ये प्रकृतियां तिर्वेचगतिसे संयुक्त बंधती हैं । मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र प्रकृतियां मन्त्र्यगतिसे संयुक्त बंधती हैं। इसका कारण स्वभाव ही है। शेव प्रकृतियां तिर्यमाति व मनध्यगतिसे संयक बंधती हैं। सब प्रकृतियोंके बन्धके तिर्येच स्वामी हैं। ₩. ŧ. १७.

तिरिक्सा सामी । वंशदाणं वंशविणदृद्धाणं व सुगमं । पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्तःसोलसकसाय-भय-दुगुंळा-तेजा-कम्भइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुवलहुब-उवधाद-णिमिण-पंचेतराइयाणं चउन्विही बंधी, धुववंधितादो ।

मणुसगदीएँ मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु ओघं णेयन्वं जाव तित्थयरेति । णवरि विसेसो, वेट्टाणे अपच्चक्खाणावरणीयं जधा पंचिंदियतिरिक्खभंगो ॥ ७५ ॥

एदस्सत्थे। बुच्चदे — आंघम्मि जासिं पयडीणं ज बंधया परुविदा ते चेव तासिं पयडीणं बंधया एत्य वि होति ति ओघमिदि उत्तं । सन्वहाणसु ओघते संपत्ते तण्णिसेदृष्टं बेह्याणयपगडीणं अपच्चक्खाणावरणीयस्स च पंचिंदियतिरिक्चभंगो ति परुविदं । एदेण देसामासिएण स्हदत्थपरुवणं कस्सामें। तं जहा — पंचणाणावरणीय-चउदंमणावरणीय-जसिकित-उच्चागोद-पंचतराह्याणं गुणगयवंधसामित्तेण, वंधोदयाणं पुक्वं पच्छा वोच्छेद-विचारेण, सोद्य-परोद्य-सांतर-णिरंतरवंधविचारणाए, वंधदाणं वंधविणहृहाणं च सादि'-आदि-

बन्धाञ्चान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। पांच क्षानावरणीय, नो दशेनावरणीय, प्रिथ्वान्व, सोलह कषाय, भय, जुगुन्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादक चार, अगुरुत्छपु, उपघान, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका चारों प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, भ्रुववन्धी हैं।

मनुष्यमितेमें मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त एवं मनुष्यनियोंमें तीर्थंकर प्रकृति तक ओघके समान जानना चाहिये । विशेषता इतनी है कि द्विस्थानिक प्रकृतियों और अप्रत्याख्याना-वरणीयकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्थंचोंके समान है ॥ ७५ ॥

इस स्वका अर्थ कहते हैं — ओपमें जिन महातियों के जो बन्धक कहे गये हैं वे ही उन महातियों के वण्यक यहां भी हैं, इसीलिय सुबमें 'ओपक समान ' ऐस्ता कहा है। सब स्व स्थानों में ओपलके मान होनेपर उसके निर्पेशार्थ 'हिस्पानिक महातियों और अम्रत्याक्यानावरणीयकी मरूपणा पंचित्रिय तिर्वेशों के समान हैं ' ऐसा कहा है। इस इस देशामर्शक सुकसे सचित अर्थकी मरूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है— पांच झाना-वरणीय, बार दर्शनावरणीय, उश्काति, उद्यागित्र और पांच अन्तराय, इनका गुणस्थानगत वरणीय, बार दर्शनावरणीय, अश्वकीत, उद्यागित्र आंचात्र कुष्टेश्व होनेका विचार, स्योदय-परोदय बन्धका विचार, सान्तर-निरन्तर वन्धका विचार, वन्धिकाष्टराया

र अ-आप्रत्याः 'बघढाणं बधीत्रणहुदुःणं सादिः '; काप्रती 'बंघढाण वंधितणहुदुःण च सुगम सादि ' इति पाटः । सप्रती स्वीहतपाटः ।

विचारेसु वि ओघादो णस्यि भेदो । जस्यस्यि तं परुवेमो — मिन्छाइहिस्स तेवण्ण पञ्चया, सासणे अहेत्तालीस, सम्मामिच्छादिहिम्हि बाएतालीस, असंजदसम्मादिहिम्हि चोदालीस, वेउव्वियदुगभावादो । मणुसिणीसु एवं चेव । णविर सव्वगुणद्दाणेसु पुरिस-णबुंसयवेदा, असंजदसम्माइहिम्हि ओरालियमिस्स-कम्मह्वा, अप्यमत्ते आंहारदुगे णस्थि । मिन्छाइही चज-गृहसंख्तं, सासणे तिगइसंख्तं, उवरिमा देवगइसंख्तं मणुसगइसंब्रतं च बंधित ।

णिद्दाणिदा-पयलापयला-भीणागिद्धि-अर्णताणुर्वधिचत्रकः-इत्थिवेद-तिरिक्खात-मणुसातठ-तिरिक्खगङ्-मणुसगङ्-ओरालियसरीर-चत्रसंजण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्खगङ्-मणुसगङ्पाओरगाणुतुन्वि-तज्जोव-अप्पसत्थिविद्दायगङ्-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि त्ति एदाओ एत्थ वेद्दाणपयडीओ । ओधवेद्दाणपयडीहिंतो जेण मणुस्सात्त-मणुसदुग-ओरालियदुग-वज्जिरसङ्संघडणेहि अधियाओ तेण पंचिंदियतिरिक्खवेद्दाणभंगो ति वत्ते ।

ण्त्य थीणगिद्धितय-इस्थिवद-मणुस्साउ-मणुसगइ-ओराल्यिसरीर-चउसंप्रण-ओरा-लियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-मणुसगइगाओग्गाणुयुव्ती-अप्सस्थिबहायग**इ-दुभग-दुस्सर-अणा**-देडजाणं पुर्व्वं बंघो बोच्छिणो पर्दछा उदओ । अणंताणुवंधिच<del>उककस्स</del> बंधोदया समं बोस्छि-

तथा साहि आदि बन्धके विचारों भी ओ घसे कोई भेद नहीं है। जहां भेद है उसे कहते हैं—
मिथ्यादृष्टिक तिरेपन प्रत्यय, सासादनमें अकृतालीस, सम्यग्निध्यादृष्टिमें व्यालीस और
असंयत्तनम्यन्दृष्टि गुणस्थानमें चवालीस प्रन्यय होते हैं, क्योंकि, यहां वैकिथिक व
वैकिथिकमिश्र प्रत्यय नहीं होते। मनुष्यात्त्योंमें इसी प्रकार प्रत्यय होते हैं। विशेष इतना
है कि सब गुणस्थानों पुरुष व नयुंसक वेद, असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें औदारिकमिश्र
व कार्मण, तथा अममत गुणस्थानमें आहारिक प्रत्यय नहीं होते। मिष्यादृष्टि चार्रा
गतियोंसे संयुक्त, सासादत्तसम्यन्दृष्टि गरकगितक विना तीन गतियोंसे संयुक्त और उपरिम्म
जीव देवगतिस संयुक्त व मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं।

निद्दानिद्दा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुविध्यचतुष्क, खांवेद, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यगाति, मनुष्याति, औदारिकदारीर, चार संस्थान, औदारिकदारीरांगोपांग, पांच संहतन, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यातिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अमदास्त-विद्दायोगित, दुर्भग, दुस्सर, अनादीय और नीचगोत्र, ये यहां द्विस्थानिक मकृतियां हैं। कोश्रद्धिस्थान प्रकृतियां स्वं कोश्रद्धिस्थान प्रकृतियां स्वं केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां स्वं केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां स्वं केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां स्वं केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिम्म स्वर्धा स्वर्धा हैं। अत्य एवं पंचिन्द्रय तिर्यचां की द्विस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धित्यान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्यद्धिस्थान प्रकृतियां केश्रद्धिस्थान प्रकृतियां केश्यद्धिस्थान प्रकृतियां केश्यद्धिस्थान प्रकृतियां केश्यद्धिस्थान प्रकृतियां केश्यद्धिस्थान प्रकृतियां केश्यद्धिक्य केश्यद्धिक्य केश्यद्धिक्य केश्यद्धिक्यां केश्यद्धिक्य केश्य केश्यद्धिक्य केश्यद्धिक्य केश्यद्धिक्य केश्यद्धिक्य केश्यद्धिक्

यहां स्त्यानगृद्धित्रय, ऋषिद, मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, चार संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, पांच संहनन, मनुष्यगतिमायोग्यानुपूर्वी, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्तर और अनादेय, इनका पूर्वमें वन्ध व्युष्टिक होता है, पश्चान् उद्दय । अनन्तानुः ज्बंति, सासणे दोणगमुन्छेददंसणादो । तिरिक्ताउ- [ तिरिक्तगर्- ] तिरिक्तगर्माणु-पुन्वी-उज्जोत्ताणं मणुस्सेसुदयाभावादो वंशोदयाणं पुन्वं एच्छा बोच्छेदविचारो णरिश । णीचा-गोदस्स पुन्वं वंशो पन्छा उदजो बोच्छिण्णो, वंशे मासणिम णहे संते पन्छा संजदासंजदिम उदयवोच्छेददंसणादो ।

मणुस्साउ मणुस्सगईओ सोदएणेव वंधित । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइ-पाओग्गाणुपूजी-उज्जोवाणं परोदएणेव, मणुस्सेसु एदासिमुदयाभावादो । अवसेसाओ पयडीओ सोदय-परोदएण षज्झंति, अद्भुवोदयनादो काओ विग्गहगदीए उदयाभावादो का वि तस्येखुदयादो ।

श्रीणिगिद्धितिय-अर्णताणुवंधिचउक्काणं णिरंतरा वंधो, धुववंधितादो । [ मणुस्साउ- ] तिरिक्खाउआणं पि णिरंतरो, एगममण्णं वंधुवरमाभावादो । मणुमगद्दग्रओरगाणुपुच्ती-ओराठिय-सरीरं ओराठियसरीरअंगोवंगाणं सांतर णिरंतरो, सन्वत्थ सांतरम्य णुदासिं वंधस्स आणदादि-

बिन्धनुष्कका बन्ध और उदय देनों साथ व्यव्यव्यक्ष होने हैं, क्योंकि, सासादन श्राणस्थानमें दोनोंका व्युव्वेद देखा जाता है। निर्यगायः, [तिर्यगाति], निर्यगातिप्रायायानु-पूर्वी और उद्योत, इनका चृकि मनुष्योंमें उदय होता नहीं है अनः इनके बन्ध और उद्यक पूर्व या प्रधान, व्युव्येक्क हैंसेनेका यहां विचार नहीं है। नीचगोशका पूर्वमें बन्ध और प्रधान, उदय व्युव्विद्ध होता है, क्योंकि, सासादनमें बन्धके नए हो जानेपर प्रधान संयता-संयतमें उदयका व्युव्वेद देखा जाता है।

मनुष्यायु और मनुष्यगति स्वोदयसे ही बंधती हैं। तिर्यगायु, तिर्यगाति, त्रिधेमाति, मावोच्यानुपूर्वी और उद्योत महतियां परेत्रयसे ही कंधती हैं, क्योंकि, मनुष्योंमें हनके उद्यक्त अभाव है। दौष प्रकृतियां स्वोदय-परोदयसे बंधती हैं, क्योंकि, वे अधुवेदियी हैं तथा किसीके विमहगतिमें उद्यक्त अभाव है तो किसीका वहां ही उद्य रहता है।

स्त्यानगृहित्रयं और अनन्तानृबन्धियनुष्कका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे धुबबन्धी महातियां हैं। [मनुष्यायु ] और तिर्पतायुक्त भी निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें इनके बन्धका विधाम नहीं होता। मनुष्यातिमायोग्यानुष्वी, औदारिकारारि, और औदम्रिकारारीरं और औदम्रिकारारिं मान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनके बन्धके सर्वत्र सान्तर होनेपर भी आनतादिक देवोंमें मनुष्योंमें उत्पन्न दुप जीवोंके अन्तर्महर्त

१ ज-काप्रत्योः ' ओरालियसरीर ' इन्येतस्रास्ति ।

देवेहिंतो मणुस्सेसुप्पण्णाणमंतोमुहुत्तकाठं णिरंतरत्तुवरुंभादो । अवसेसाओ सांतरं वज्वंति, एमसमप्प वंधवरमदंसणादो ।

एदासि पन्चया देासु वि गुणद्राणेसु तिरिक्त्ववेद्वाणियपयहिष्टचएहि तुस्त्य । शीण-गिद्धितय अणंताणुवंषिचउककं च मिच्छाइडी चउगइसंख्रतं, इत्यिवेदं दे। वि णिरयप्रेष्ट् विषा तिमइसंख्रतं, तिरिक्त्वाउ-तिरिक्त्वगइ-तिरिक्त्वगद्गाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोवणि तिरिक्त-गद्दसंख्रतं, मणुस्साउ-मणुस्सगद्द-मणुस्सगद्द्याओग्गाणुप्व्वीओ मणुसगद्दसंख्रतं, ओराठियस्तीर-चउसंख्रक्त-आराठिवस्तीरअंगोवंग-पंचसंपदणाणि तिरिक्त-मणुसगद्दसंख्रतं अप्यसत्यविद्वायमद्द-दुअग-दुस्सर-अणादेज्ब-भीचागोदाणि देवगईए विषा मिच्छाइडी तिगइसंख्रतं, सासणो तिरिक्स-मणुसगद्दसंख्रतं वंथड ति ।

सन्दासि पयडींणं षंषस्स मणुसा सामी । षंषदाणं बंधविणहङ्गाणं सादि-अप्रदिविचारे। वि ओचतुरुळे।

णिहा-पयलाणं पुरुवंपच्छावंचोदयवोच्छेद-मोदयपरोदय-सांतरिकरंतरं वंधदावं वंध-विणइहाणं सादिः आदिवंधपरिकस्ता ओघतुला । पच्चया मणुसगईए परूबिदपच्चयतुन्स्य । भिच्छाइही चउगइमंजुतं, सासणसम्मादिही तिगइसंजुतं, सेसा देवगइसंजुतं बंधेति ।

काळ तक निरम्तगता पायी जाती है। रोप प्रकृतियां साम्तर बंधती हैं, क्योंकि, एक समयमें उनके बन्धका विधास देखा जाता है।

निज्ञा और प्रचलाका पूर्व वा प्रधान होनेवाला बस्पोद्दयखुच्छेद, स्वोद्दय-परोदव-बम्ध, साम्तर-निरम्तर बस्ध, बम्धाप्वान,वस्थिवनहस्थान और सादि-आदि बस्धकी वरीका ओघके समान है। प्रत्यय प्रतुष्यगतिर्मे कहे हुए प्रत्ययोंके समान हैं। मिश्याहिष्ट बार्से गित्तर्योंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दिष्ट तीन गतिर्योंसे संबुक्त, और होव ग्रुक्कानवर्ती देव- मणुस्सा सामी ।

सादाबेदणीयपरिक्ता वि मुट्रोघतुल्ला । णविर पञ्चयभेदो सामिभेदो च णायव्यो ।
भिञ्जादद्वी सासणसम्माद्द्वी सादाबेदणीयं णिरयगईए विणा तिगइसंजुनं, उनिस्मा देवगइसंजुनं
भंभित । एवं सञ्चपदेषु पञ्चयमंजुनसामित्तभेदो चेव । सो वि सुगमो । अण्णत्य मुट्रोपं
भिञ्जद्वण ण कोल्कि भेदो अत्थि ति ण पर्विवञ्जदे । णविर पंचिंदिय-तस-बादराणं बंघो
भिञ्जाद्विद्विन्द्व सोदओ सांतर-णिरंतरो । मणुसपञ्चतप्तु अपञ्जनवंथो परोदओ । एवं
मणुसिणीसु वि वत्तव्यं । णविर उवधाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणमसंजदसम्मादिद्विन्द्वि सोदओ वंघो । पुरिस-णबुंसयवेदाणं सव्यत्य परोदओ । इत्थिवेदस्स सोदओ । खवगसेडीए तिरथयरस्स णत्य वंघो, इत्थिवेदण सह खनगसेडिमारोइणं संभवाभावादो ।

## मणुसअपज्जत्ताणं पंचिंदिंयतिरिक्खअपज्जतभंगो ॥ ७६ ॥

एदं बज्झमाणप्यडिसंखाए समाणतं वेक्खिय पंचिदियतिरक्खअपजतभंगो' ति वत्तं । पज्जविद्वयणए अवर्लियज्ञमाणे भेदो उवरुम्भदे । तं जहा— पंचणाणावरणीय-णवदंसणा-

गतिसे संयुक्त बांधते हैं। मनुष्य स्वामी हैं।

सालांबदनीयकी परीक्षा भी मूलोपके समान है। विशोप यह है कि प्रत्ययभेद व स्वामिभंद जानना चाहिये। मिध्यादाएँ और सासादननस्प्रयाग्यार्थि मानांबदनीयको नरक- गतिके बिना तीन गनियांने संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगीतिन संयुक्त बांघते हैं। इस प्रकार सब परोंम प्रत्ययसंयुक्त स्वामिन्यभेद ही है। वह भी सुग्रम है। अन्यक्ष मूलोघकी अपक्षा और कुछ भेद नहीं है, इसीजिये उसकी यहां प्रकपण नहीं की जाती। विशेषता यह है कि पेचेन्द्रिय, त्रम और बादरका वन्ध मिस्यादिए गुणस्थानमें संवादय और सान्तर-निरन्तर होता है। मुख्य पर्यापनकोंम अपर्याजनक बन्ध परोद्यसे होता है। इसी प्रकार मनुष्यनियोंमें भी कहना चाहिय । विशेषता केवल यह है कि उपधात, परधात, उच्छवास और प्रत्यक्तशर्पर, इनका असंयतसम्प्रयहि गुणस्थानमें स्वीद्य बन्ध होता है। पुरुषवेद और नपुंतकवेदका स्वीद्य परोद्य बन्ध होता है। अपक्षेप्री मंत्रीकरका वन्ध नहीं होता, क्योंकि, स्वीवेदका स्वादय वन्ध होता है। इपक्षेप्रणीमें तीर्थकरका बन्ध नहीं होता, क्योंकि, स्वीवेदक साथ अपक्षेप्री चहनकी सन्भावता नहीं है।

मनुष्य अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्येच अपर्याप्तोंके समान है ॥ ७६ ॥

यह यध्यमान प्रकृतियाँकी [१०९] संख्यासे समानताकी अपेक्षा करके 'पंचेन्द्रिय-तिर्यंच अपर्यान्तोंके समान है ' येसा कहा गया है । पर्यायार्थिक नयका अवलंबन करने-पर भेद पाया जाता है । वह इस प्रकार है— पांच झानावरणीय,नौ दर्शनावरणीय,साता

१ प्रतिषु ' पेक्खिय ओषभंगी ' इति पाठः ।

सोछसकसाय- णवणेकसाय- तिरिक्खाउ- मणुस्साउ- तिरिक्खगई- मणुसगई- एइंदिय- वेदंदिय- तींइंदिय- चर्ठारेदिय- पेव्विदय- विद्यादि- ओराल्यिसरीर अंगे- वंग- छसंपडण- गेथर- पेव्विदय- विद्यादि- ओराल्यिसरीर अंगे- वंग- छसंपडण- गेथर- पेव्विद्यादि- ओराल्यिसरीर अंगे- वंग- छसंपडण- गेथर- सम्पाद- उत्सास- आदाउज्जोव- दोविहायगई- तस- यावर- बादर- खुहुम- पजत- अपज्जन- पत्तेय- साधारण- सरीर- [थिरा-]थिर- सुहायुह- सुभग- सुस्सर- दुस्सर- आदेज- अणादेज- जसकिति- अजसिति - णिमिण- णीजुरू चागोद- पंजताइयाणि ति एदाओ एत्य बज्जमाणपयहीओ। एत्य योणागिदि- तिय- इरिय- चर्ठारेदियजादि- हुंड — संग्रणाविद- तिय- इरिय- विद्यादि- हुंड — संग्रणाविद- तिय- इरिय- विद्यादि- यावर- सुहुम- प्रज्जन- साहारण- सुम्य- सुस्सर- अदिज्ज- स्साम- आदाजुर्जीन- दोविहायगदि- यावर- सुहुम- पर्ज्जन- साहारण- सुमण- सुस्सर- दुस्सर- आदेज्ज- क्साकित- उच्चागोदाण- उदयाभावादो पंजीदयाण- संगर्सनाल- अपस्य- एत्य उदयस्स वोच्छेदाभावादो ण- किर्द-। समयप्रहीण- पंनीसंताण- सुण्य- स्वयस- वोच्छेदाभावादो ण- किर्द-। समयप्रहीण- पंनीसंताण- सुर्थ- उदयस्स वोच्छेदाभावादो ण- किर्द-। समयप्रहीण- पंनीसंताण- सुण्य- सुस्स- वेच्छेदाभावादो ण-किर्द-। समयप्रहीण- पंनीसंताण- सुण्य- सुर्थ- व्यवस- वोच्छेदाभावादो ण-किर्द-। समयप्रहीण- पंनीसंताण- सुण्य- सुर्थ- व्यवस- वोच्छेदाभावादो ण-किर्द-। समयप्रहीण- विव्यक्ष- विव्यक्ष- व्यवस- वोच्छेदाभावादो ण-किर्द-। समयप्रहीण- विव्यक्ष- विव

पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरणीय-मिन्छत्त-णबुंसयवेद-मणुस्साउ-मणुसग्र१-पॉचिंदिय -जादि-तेजा-कम्म६य-चण्णच उक्क-अगुरुअल्हुअ-तस-बादर-अपञ्जत-धिराधिर-सुमासुम-दुमग-

व असाता वेदनीय, मिथ्यात्व. सोलह कपाय, नौ नोकपाय, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यग्गाते, मनुष्यगति. एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगो-पांग, छह संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यग्गतिप्रायाग्यानुपूर्वी, मनुष्य-गतिप्रायोग्यानपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परधात, उच्छ्यास, आताप, उद्योत, हो विहायोगतियां त्रस, स्थावर, बादर, सहम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयश-कीर्ति, निर्माण, नीचगात्र, ऊंचगात्र और पांच अन्तराय, ये यहां बध्यमान प्रकृतियां हैं। इनमें स्त्यानगृद्धित्रय, स्त्रविद, पुरुपवेद, तिर्यगाय, तिर्यगाति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चत्रितिद्वयजाति, हण्डसंस्थानस रहित पांच संस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहननको छोडकर शेष पांच संहनन, तिर्यम्गतिवायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्यास, आताप, उद्योत, दो विहायोगितयां, स्थावर, सुक्षम, पर्याप्त, साधारण, सुभग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, यशकीर्ति और उच्चगोत्र, इनका उदयाभाव होनेसे विद्यमान बन्ध और अविद्यमान उदयमें समानता न होनेके कारण पूर्व या पश्चात् हानेवाले बन्धोदयः बच्छेदकी परीक्षा नहीं की जाती है। शेष प्रकृतियोंके भी बन्धके समान यहां उदयका व्यव्छेद न होनेसे उक्त परीक्षा नहीं की जाती।

पांच क्वानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिध्यात्व, नपुंसक्तवेद, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियज्ञाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्णोदिक चार, अशुरुरुषु, वस, अणादेज्ज-अजसिक्ति-णिर्मण-णीवागीद-पंचतराइयाणे सोह्जा वेथे। । णिद्दा-पयला-सादासाद-विस्तरसाय-जेरातिल्यसरीर-इंडसंटाण-जेरातिल्यसरीरजंगीवंग-असंपत्तसेवहसंघडण-अणुसगइ-पांजाम्माणुपुष्टिन-उवधाद-पत्तेवसरीगणं सोदव-एरोदएण वेथो, अद्धुवीदयत्तादो, क्रासिं च विम्मह-मदीए उदयामावादो एक्किस्सं विम्महगदीए चेव उदयत्तादो । अवसेसाओं परोदएणैव चर्चाति ।

पंचणाणावरणीय-णवरंसणावरणीय-मिन्छत्त सोलसकसाय-भय-दुर्गुछा-तिरिक्स -मणु-स्साउ-भारालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंघ रम-फास-अगुरुअल्रहुअ-उवधाद-णिमिण-पंचंतरा-इयाणं णिरंतरा बंघो, एत्य बंघेण घउन्त्रियादों। अवसेसाणं सांतरा बंघो, एगसमएण बंधस्स विरामदंसणादो । [तिर्येग्गइ-तिर्यगइपाओग्गाणुपुत्री-] णीचागोदाणं बंधस्स सांतर णिरंतरतं किण्ण उच्चदे ? ण, तेउ-वाउक्काइयाणं सत्तमपुद्वीणेरइयाणं व मणुसेसुप्ततीए अभावादो ।

बादर, अपयोन्त, स्थिर, अस्थिन, गुझ, अग्रुभ, दुर्भग, अनाद्य, अयदाकीति, निर्माण, नीचगोष, और पांच अन्तराय, इनका स्थोदय बन्ध होता है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता बेदनीय, बीस कथाय, औदारिकदारीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकदारीरांगोपांग, असंप्राप्तसपारिकासहनन, मनुष्यगतिप्रायोगयानुपूर्वी, उपधात और प्रत्यकदारीर, इनका स्थोदय परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ये अधुबेदयी प्रकृतियां हैं, तथा किन्हींका विक्रमानिमें उदय नहीं रहना और एकका विप्रहगतिमें ही उदय रहता है। दोष प्रकृतियां परोदयसे ही बंधती हैं।

पांच झानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, विर्यगाषु, मनुष्पायुं, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलपुं, उपधात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, बन्धकी अपेक्षा ये प्रकृतियां कुव हैं। शेप प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमं उनके बन्धका विश्वाम देखा जाता है।

र्शका—'[ तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और ] नीचगोत्रकं वन्ध्रमं सान्तर-निरन्तरता क्यों नहीं कहते ?

समाधान — नहीं कहते, क्योंकि, तेजकायिक व वायुकायिक जीवोंकी सातर्की पृथियीके नारकियोंके समान मनुष्योंमें उत्पत्तिका जमाव है।

१ अ-कामत्योः ' अवसेसद्वाजो '; आपतौ ' अवसेसद्वाजो ' इति पाठः ।

२ मतिषु ' दउध्विवादो ' इति पाठः ।

तिरिक्खाअपञ्जताणं व पश्चया परुवेदञ्चा । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-पर्इदिय-श्वांक्षिय-तीांहियन् च उरिंदियजादि तिरिक्खगक्षपाक्षेत्रगाणुपुन्नी-जादाबुज्ञीव-यावर-सुकुम-साहारणसरीराणि-तिरिक्ख-गइसंज्ञत्ते पञ्चति । मणुस्साउ-मणुमगइपाञोग्गाणुपुन्नी-उच्चागोदाणि मणुसगइसंज्ञत्तं बन्द्रंति । अवसेसाञो पयडीञो तिरिक्ख मणुसगइसंज्ञतं बन्द्रंति । मणुस्सा सामी । बंधद्वाणं बंध-विणड्डाणं सादिशदिपरुवणा च परिंदियतिरिक्खभपञ्जत्तपरुवणाण् तुल्छा ।

देवगदीए देवेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-मणुस्तग्रह-पंचिंदियजादि-ओरालिय- तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरा-लियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसाणु-पुन्वि-अगुरुअलहुव उवघाद-परघाद--उस्सास-पसत्थविहायमदि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयमरीर-थिराथिर-सहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज-जस-किति-अजसिकित-णिमिण-उच्चागोद-पंचेतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ७७ ॥

प्रत्ययाकी प्ररूपणा नियंच अपयोत्तोक समान करना चाहिये। तिर्वगायु, तिर्यग्गित, एकेन्त्रिय, इीन्ट्रिय, चीन्ट्रिय, चनुरिन्ट्रिय जाति, तिर्यग्गितमायोग्यानुपूर्वी, आताब, उद्योत, स्थावर, सुक्ष्म और साधारणचारीरको नियंगितिसे संयुक्त बांधते हैं। मतुष्यासु, अनुष्यानिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योगिको मनुष्यानिसे संयुक्त बांधते है। रोग प्रकृतियाँको विरंगिति व अनुष्यानि से स्वाचन हो रोग प्रकृतियाँको विरंगिति व अनुष्यानिसे संयुक्त बांधते हैं। अनुष्यानिसे संयुक्त बांधते हैं। सनुष्य स्थानि है। वन्याध्यान, बन्चिक्तप्रस्थल और सावि आदिको प्रकृषणा पंजीन्द्रिय तिर्यंच अपर्यान्तोंकी प्रकृषणाके समान है।

देवगतिमें देवोमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेक्तीम, मासह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, श्लोक, मय, जगुप्ता, मनुष्पगति, पोचेन्द्रियज्ञति, औदारिक, तैवस व कार्मण शरीर, समवनुरस्त्रसंस्थान, औदारिकशरीगंगोणांग, वन्नपंभसंहनन, वर्ष, गन्य, रस, स्पर्श, मनुष्पगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुरुष्ठ, उपधात, परधात, उच्च्वास, प्रश्चस-विद्यायोगित, त्रस, सादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, श्रुम, अश्रुम, सुमग, सुस्त्रा, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कृतेन बन्धक और कौन अवन्यक है ? ॥ ७७ ॥

.. सुगममेदं ।

# मिच्छाइट्टिप्पहुडि जान असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ ७८ ॥

देसामासियसुत्तमेदं, तेणेदेण सह्दत्यपरूवणं कस्सामो- मणुसगइ-ओरालिय-सरीर-अंगोवर्ग-वज्जिरसहसंपडण-मणुसगइपाओरगाणुपुज्वी-अजसकितीणमुदयामावादो बंघो-दयाणं पुज्वं पच्छा बोच्छेदपरिक्खा ण कीरदे। ण सेसाणं पि, बंधस्सेव उदयस्स बोच्छेदाभावादो।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पींचिरियजारि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस फास-अगुरुवरुहुअ-तस-बादर-पण्जत-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-आदेज्ज-जसिकिति-णिमिण-उञ्चागीर-पंचतराइयाणं सोदएणेव बंघो । णिरा-पयरा-मादासाद-बारमकमाय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंखाणं सोदय-परोदएण बंघो, अद्ध्वादयतादों । समचउरससंठाण-

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतमस्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ ७८॥

यह सूत्र देशामश्रीक है, इसलिये इससे स्विन अर्थकी प्रकपण करते हैं — मनुष्य-गति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, बक्रपंभसंहतन, मनुष्यातिश्रायागु-पूर्वी और अयशकीर्ति इनके उदयका अभाव होनेन्ये बन्ध और उदयक पूर्व या पश्चात् कुछेन्द्र होनेकी परीक्षा नहीं की जाती है। शेष प्रकृतियांकी भी बह परीक्षा नहीं की जाती, क्योंकि, बन्धके समान उनके उदयके खुच्छेदका अभाव है।

पांच हानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस. स्पर्श, अयुक्त्यु, त्रस. वादर. पर्याप्त. स्थिर, अस्थिर, शुभ्न, अशुभ्न, सुभ्रमा, बादेय, यशकीर्ते, तिर्माण, उद्योग और पांच अन्तराय. उतका स्वोदयसे हो बन्ध होता है। निद्वा. प्रचला, साथ अस्ताता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुपेवर, हास्य, रित, आरंत, शांक, भय और जुणुप्ता, इतका स्वादय परोदयस वन्य हाता है, स्यांकि, ये अधुवीदयी प्रश्तिवां हैं। समचतुरस्रसंस्थान, अस्वकारीर और उपधातका स्वोदय

काप्रतौ 'ओरालियसर्रारंगोवन ' इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठु ' अद्भवो अद्भवादयसादो ' इति पाटः ।

पत्तेयसरीर-उवघादाणं सोदय-परोदएण बंघो, विग्गहगदीए उदयाभावादो । परघादुस्सास-पसत्यविद्यायगदि-सुस्सराणं सोदय परोदएण वंघो, अपञ्जतकाले उदयाभावे वि बंघदंसणादो । णविर सम्माभिच्छाइद्विस्स एदासिं सोदएणं वंघो । मणुसगइ ओरालियसरीर ओरालियसरीरअंगो-वंग-वज्जिरसहसंघडण-मणुस्साणुपुन्वी-अजसिकतीणं परोदएणेव वंघो, तत्थेदेनिसुदयविरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंराणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंका बोरालिय-तेजा-कम्मइय-सरीर वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरुअलहुक-उनवाद-उस्सास-बादर-पञ्चत-पत्तेयसरीर-णिमिण-गंघं-तराइयाणं णिरंतरो वंघो, देवगदीए वंघविरोहामावादो । सादासाद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जसकितीणं सांतरो वंघो, एगसमएण वंघविरामुबलंभादो । पुरिसवेद-सम-चउरससंद्राण-वञ्जरिसहसंघडण-पसन्धविहायगद-युभग-सुस्सर-आदेञ्छ-चागोदाणं मिच्छाइड्डि-सासणसम्माइट्टीसु सांतरो वंघो, एगसमएण वंघविरामदंसणादो । सम्मामिच्छाइड्डि-असंजद-सम्माइट्टीसु णिरंतरो, तत्य पडिवक्सवरयडीणं वंघाभावादो । पंधिदियजादि-मणुस्सगद्द-मणुस्साणुपु-वी-जारालियसरीरअंगोवंग-तसाणं मिच्छाइड्डिग्डि सांतर-णिरंतरो । सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिडि-असंजदसम्मादिट्टीसु णिरंतरो, पडिवक्सवपर्डीणं वंघाभावादो । णवारि

परोह्यसे वन्ध होता है. क्योंकि. विश्वहगतिमें इनके उदयका अभाव है। परचात, उच्छवास, प्रशस्तिवहायांगित और सुस्वर, इनका स्वादय परोहयसे बन्ध होता है, क्योंके, अपयांन्तकारमें इनके उदयका अभाव होतार भी बन्ध देखा जाता है। विशेषता यह है कि सम्योगमध्यारिके के स्वाद के स्वाद

पांच ब्रानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कयाय, अय, जुगुस्सा, औद्दारिक, तैजस व कार्मण रारीर, वर्ण, गम्थ, स्म, स्पर्श, अनुकल्य, उपधान, उच्छ्वास, बादर, पर्याच, प्रत्येकरारीर, निर्माण और पांच अमराय, इनका निरन्तर वच्छ होता है, प्रयोक्त, हिस्सित है, पर्योक्त, हिस्सित है, पर्योक्त, हिस्सित है, पर्योक्त, हिस्सित, निर्माण और पांच अर्थाक, विश्व वा वा वा वा विद्याच स्थान विद्याच है। स्थाक, हिस्सित, विद्याचिक, प्रकास समयमें इनके वच्छा विद्याच वा वा वे । पुरुष्वेद, समजनुरक्षसंस्थान, वक्ष्यंभ-संहनन, प्रदास्तविद्यागति, सुभग, सुस्दर, आदेव और उच्चगोक, हक्स समयमें इनके बच्छा विद्याच विद्याच के स्थान हिस्सित, विद्याच हिस्सित,

### वर्षुनदुनस्य सासणन्म सांतर-णिरंतरा ।

मिच्छाइहिस्स बावण्ण, सामणस्य सत्तेत्तालीम, असंजदसम्मादिहिस्स तेतालीस देवेसु पंच्येयाः, जोषपञ्चपसु णबुंसयवेदोरालियदुगाणमशावादेः । सम्मामिच्छादिहिस्स एवकेतालीस पंच्येयाः, जोषपञ्चपसु णबुंसयवेदोरालियकायवोगाणमशावादेः । ससं सुगमं ।

एदाओ सन्वपयडीओ सम्माभिन्छादिहि असंजदसम्मादिहिणो मणुसगइसंख्तं पंपेति, तस्य तित्मिन्दगईए वंशाभावादे। मणुसगइ मणुसाणु जी-उन्चागीदाणि मणुसगइसंख्तं, अवस्त्रसम्भा पयडीओ भिन्छाइहि सासणसम्माइहिणो तिरिक्त-मणुसगइसंख्तं वंशित, अविरोह्दारो । सन्वपयडीणं वंशस्स देवा सामी । वंश्वदाणं वंशविणासो च सुगमो । पंचणाणावरणीय- छदसणावरणीय-वारमकसाय-भय-दुर्गुछा-तेजा-कम्मइयसरीर वण्ण गंध-रम-फास-अगुरुअव्हुअ- उवचाद-णिमिण-पंचेतराइयाणं मिन्छाइहिम्ह च उव्विहा वंशे। । अण्णत्य तिविहो, थउव्विया-भावादी'। अवसेसाणं पयडीणं मञ्चगुणेसु सादि-अद्विशे।

#### बास्तर जिस्सा बस्य होता है ।

हेबोंसे मिष्यादरिक बावन, सासादनके मेनालीस और असयतसम्यादरिक ने नेतालीस प्रत्यय होते हैं, बयाँकि, यहां आयात्त्ययाँमें नपुंत्तकेवर और आदारिकाडिकका सभाव है। मस्प्रीमध्याहरिक हकतालीस प्रत्यय होते हैं, क्यांकि, उसके आग्र प्रत्ययाँमें मधुंतकवेद और अदारिक काययात्रका असाव है। शेष प्रत्ययवस्त्रण सुप्रास है।

इन सब प्रकृतियोंका सम्याग्मध्यादाष्ट्र और असंयतसम्यग्रहिष्ट्र मनुष्यगतिस संयुक्त बांघते हैं, क्योंकि, इन गुणस्थानांसे नियंचगतिका बन्ध नहीं होता । सनुष्यगति, मनुष्यानुष्यीं और उक्बोगको मनुष्यगतिस संयुक्त बांघते हैं । दोष क्रकृतियोंको मिळ्यादिक्ष और सासाइनसम्यग्रहिष्टि नियंगाति व मनुष्यगतिस संयुक्त वांधते हैं, क्योंकि, इसमें कोई विरोध नहीं है।

सर्व प्रकृतियोंके बन्धक देव स्वामी हैं। वन्धाध्वान और वन्धविनाश सुराम है। वांच इंजावरणीय, छह दर्शनीवरणीय. वारह कवाय, भय, ज्ञयुष्ता, तेजस व कांमेण ईरारीर, वर्ण, गन्ध, रस्त, स्पर्ध, अगुरुलपु, उपधात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका किंग्याहिष्ठ गुणस्थानोंमें तांन प्रकारका वन्ध होता है। अन्य गुणस्थानोंमें तींन प्रकारका वन्ध होता है। अन्य गुणस्थानोंमें तींन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वहां भ्रूव वन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियाँका स्वय गुणस्थानोंमें साह व अभूव वन्ध होता है।

र जप्रती 'चउन्दिसमावादों', आप्रती 'चउन्दियामावादों', काप्रती 'चईन्दिमासस्ते' इति चक्कः ।

णिहाणिहा-पयलापयला थीणगिद्धि-अणंताणुर्वधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-च उसंठाण च उसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वी-उज्जोव-अप्पसत्थविद्दायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो? ॥ ७९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा । एरे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ८० ॥

अर्णनः णुषंधिच उक्तस्स वधादया समं बोच्छिज्जीत, सासणिम उभयामार्बदंसाणादा । इत्थिवेदस्स पुष्यं वधा पच्छा उदबो वाच्छिज्जादि, सासणिम वोच्छिण्णांधित्षिवेदस्स असंजदसम्मादिहिम्ह उदयवाच्छेददंसणादा । अथवा, दवगदीण, वंधो चेव वोच्छिज्जादि णोदओ, तदुदयविरोहिगुणहाणाभावादो । एदमत्थपदमण्णत्य विजाजेयच्च । यीणागिद्धितिय-

निद्रानिद्रा, प्रचलप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेट, तिर्वगायु, तिर्वग्गति, चार मंस्थान, चार संहनन, तिर्वग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशम्ताबहायोगिति, दुर्मग, दुस्वर, अनाटेय और नीचगोत्र, इनका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ ७९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं ( ये बन्धक है, शेष देव अबन्धक हैं। ८०॥

अनन्तानुवाध्याचनुष्कका वश्य और उद्दय दोनों एक साथ ज्युष्टिछ होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। खोवेदका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय जुष्टिछ होता है, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें क्विदेके बन्धके ग्युष्टिछ होता जोत्तर असंयतसम्बन्धित प्रथानमें उदयका ज्युष्टिछ देखा जाता है। अथवा, विवासी क्या हो। अयवा, विवासी क्या हो। अयवा, विवासी क्या हो। अयवा, विवासी क्या हो। जुष्टिछ होता है, उदय नहीं, क्योंकि, देवगतिमें उक्त महातियोंके उदयके विदेशी गुणस्थानोंका अभाव है। इस अर्थपढ़ की अन्यव भी योजना करना खादिये।

१ प्रतिषु ' उसवंभाव ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' -सन्माविद्वाहि ' इति पाठः । ३ प्रतिषु ' पुदसत्सपदमगत्स ' इति पाठः ।

तिरिक्खा उ-तिरिक्खयइ-चउसंद्राण-च उसंघडण-तिरिक्खगइपाओगगाणुपुन्ती-उज्जोव अप्पसत्थ— विद्यायगइ-दुमग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं देवेसुदयाभावादो बंधोदयाणं पुन्तं पञ्छा वोच्छेदपरिक्खा ण कीरदे ।

अणंताणुवंधिचउनिकस्थिवेदा सोदय-पोदएण, अवसेसाओ पयडीओ परोदएणेव पञ्छति । थीणगिद्धित्य-अणंताणुवंधिचउनक तिरिक्खाउआणं णिरंतरा वंघो । अवसेसाणं सांतरे, पगसमएण वंधुवरमुवतंत्रादो । कवावि दो तिणिणममयादिकारुपिडपद्धवंपदंसणादो सांतर-णिरंतरवंघो किण्ण उच्चदे १ ण, एदासु पयडीसु णिरंतरवंघणियमाभावादो' । एदासिं पयडीणं पच्चया देवगङ्चउडाणपयादिपच्चयतुल्ला । णवरि तिरिक्खाउअस्म पुश्चिल्लपच्चएसु वेउल्वियमिस्स कम्मइयपच्चया अवणेदच्चा । तिरिक्खाउ-तिरिक्खाउम्म पुश्चिलप्रचाणु पुत्वी-उल्लोवाणि तिरिक्खगइसंबुतं, अवसेसाओ पयडीओ मिच्छाइडी सामणमम्माइडी तिरिक्य-मणुसगइसंबुतं वंघीत, अविगेडारो । देवा मामी । वघदाण वधविणइड्डाण च सुगमं । थीण-

स्त्यानगृद्धिषय, तिर्यंगायु, तिर्यंगाति, खार संस्थान, चार संहनन. तिर्यंगातिप्रायंग्यानुपूर्वी, उपेति, अमरान्त्यविहायंशाति, दुभंग, दुन्यर, अनादेय और नरेचगेल. इनका देशेसँ उदयाभाव होनेसे बन्ध ओर उदयके पूर्व या पश्चान ब्युच्छेद होनेकी परीक्षा नहीं की आती।

अनम्तानुबन्धिवनुष्क और स्त्रीवेद स्वोदय पराद्यमे नया राप प्रकृतियां परो-दयसे हैं। बेथनी हैं। स्थानगृह्यस्य, अनन्तानुबन्धिवनुष्क ओर निर्यगागुका निरन्तर बन्ध होता है। रोर प्रकृतियाँका मान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एव समयमें उनके बन्धका विश्राम पाया जाता है।

शंका कदाचित् दो तीन समयादि कालेम संबड वन्धके देखे जानेसे सान्तर निरम्तर बन्ध क्यो नहीं कहते ?

समाधान—नर्हा कडते, क्योंकि इन प्रकृतियोंमें निरन्तर बन्धेके नियमका अभाव है।

इन प्रकृतियोंके प्रत्ययं दवगानिकी चतुस्थानिक प्रकृतियोंक प्रत्ययोंके समान है। बिरोपता केवल यह है कि तिर्पेगायुके पूर्वोक प्रत्ययोंने वैकिषिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। तिर्पेगायु, तिर्पेगाती, तिर्पेगातियांवायातुष्वीं और उपात, इनको तिर्ये-गातिसे सयुक्त, तथा रोप प्रकृतियोंको मिरयहाडि व सासाइनसम्यग्हि तिर्पेगाति और मतुष्यगतिस संयुक्त बांधने हैं, क्योंक, उत्पर्मे कोई विरोध नहीं है। देव स्थानी हैं। वस्थास्थान

१ प्रतिपु धोवो ' इति पाठ ।

अ काप्रस्थोः 'णियनामावा ' इति पाछ ।

गिद्धितिय-जणताणुषीवचउनकाणं' मिच्छाहाहिन्दि चउन्विहा षेघो । सार्वणे दुविहो, जणादि-धुवताभावादो । अवसेसाणं पयडीणं षेघो सादि-अद्धवो, अद्भवषीचतादो ।

मिच्छतः णवंसयवेद-एइंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेबद्धसंघ-डण-आदाव-थावरणामाणं को वंधो को अबंधो ? ॥ ८१ ॥

सुगमं ।

# मिच्छाइट्री बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ८२ ॥

एदस्स अत्यो बुबेद — भिच्छत्तस्स वंधोदया समै वाच्छिजीत, भिच्छाइड्डिन्डि चेव तदुमयमुवरुभिय उत्तरि तदणुवरुभादा । णवुंसयवेद-एड्डियजादि-ढुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्रसंघ-डण आदाव-थावराणमेत्थुद्याभावादा वंधोद्याणं पुञ्चापुञ्चवीच्छेद्परिक्खा ण कीरदे । भिच्छतं सोद्रण, अण्णाओ पयडीओ पोदर्णेव घज्झंति, तहोवर्जभादो । भिच्छतं णिरंतरं षञ्झइ, धुववंधितादो । अवराओ सांतरं बज्झंति, एगसमएण बंधुवरमुवरुभादो । एदासि पञ्चया

और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। स्त्यानपृद्धित्रय और अनम्तातुबन्धिचतुष्कका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारी प्रकारका बन्ध होता है। सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अनादि और भ्रुव बन्धका अभाव है। रोप प्रकृतियाँका बन्ध साहि व अभ्रुव होता है, क्योंकि, व अभ्रुवबन्धी प्रकृतियाँ हैं।

मिष्यात्व, नपुंसकवेद, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्यादिकासंहनन, आताप और स्थावर नामकर्मोका कोन बन्धक और कोन अवन्धक है? ॥ ८१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक हैं।। ८२।।

इसका अर्थ कहते हैं — मिथ्यात्वका बन्ध और उदय दोनों साथमें श्वुचिक्क होते हैं, क्योंकि, मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें ही मिथ्यात्वका बन्ध और उदय दोनों पाये जाते हैं, करप वे नहीं पाये जाते । नपुंसकवेद, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंमासस्पादिका-गंडनन, आताप और स्थावर, इनके उदयका पहां अभाव होनेसे वन्ध अंपद उदयके पूर्व या पश्चात् स्युच्छेदकी परीक्षा नहीं की जातो। मिक्सास्व मकृति स्थाव्यक्षे और अध्य मकृतियां परोदयक्षे ही बंधती हैं, क्योंकि, वैसा पाषा जाता है। मिथ्यत्व मकृति निरन्तर पंथती है, क्योंकि, धुववन्धी है। अन्य मकृतियां सान्तर बंधती है, क्योंकि, एक स्वायमें

१ अ-कामस्तोः 'अर्णताध्यवंधी ति चउक्काण' इति पाठः । 🐪 २ मतिषु 'इनीव्यक्तस्ते' इति आहः ।

देक्सउद्धाणस्याह्मपन्वयतुष्पा । मिच्छत्त-णंउसयवेद-हंडसंग्रण-असंपत्तसेवहसंपडणाणि तिरिन्छ-मणुसगृहसंद्धतं, एइंदियजादि-आदाव-याचराणि तिरिन्छगृहसंद्धतं बच्छति, सामावियादो । देवा सामी। बंधदाणं बंधविणहृद्दाणं च सुगम । मिच्छत्तगम वधो चउन्त्रिहो, धुवबंधितादो । सेन्स्राणं सादि अदवो, अदवबंधितादो ।

> मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ८३ ॥ सम्म

मिच्छाइट्टी सामणसम्माइट्टी अमंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे वंधा, अवसेमा अवंधा॥ ८८॥

ण्दम्स अत्थे। बुच्चदे— देवेषु मणुस्माउअस्स उद्याभावादा बंधादयाण पुव्यावर-वाच्छरपरिक्षा णत्यि । पोदएण वंधति', मणुस्माउअस्म देवमु उदयभाविगोहादा । णिरंतरे वधो, एगममण्ण वधुवरमाभावादो । मिन्छादिष्टि सामणमम्मादिष्टि असंजदसम्मा-दिक्षीणं जहारुमेण पंचाम पंचेनात्रीम [एक्केनात्रीम] पच्चया, सग मयोगपण्चण्यु ओगाठिय-

उनका बन्धविश्वास पाया जाता है। इन महानियों के प्रत्यय देवाकी चतुस्थानिक महानियों के प्रस्वान के स्वाप्त प्रदानिक सहानियों के सम्बन्ध के सम्बन्ध है। मिण्यान्य, नपुंत्रकेवर, इन्डमंख्यान और अमंत्राप्त मृत्याद्वर, य निर्यं मानिसे संयुक्त प्रधान है। विश्वयान है। देव स्वापी है। विश्वयान और वन्ध विनयस्थान है। के स्वाप्त है। के स्वप्त है। के स्वप

मतुष्यायुका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ ८३ ॥ यह सुत्र सुराम है।

मिथ्यार्टीष्ट, सामादनमम्बन्दिष्ट और अमयनमम्बन्दिष्ट बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शब् देव अबन्धक हैं।। ८४॥

<sup>··</sup> १, अर्था अवस्थिः १ ब्ल्स्सि १ इति पाठः ।

ओराख्यिमस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्पड्य-णउंसयेबद्दपच्चयाणमभावादो । मणुसगङ्संजुत्तं । देवा सामी । बंधद्धाणं बंधाभावङ्गाणं च सुगमं । सम्मामिच्छत्तगुणेण जीवा किण्ण मरंति ? तत्थाउअस्म बंधाभावादो । मा बंधउ आउअं, पुञ्चमण्णगुणङ्गाणिह् आउअं बंधिय पच्छा सम्मामिच्छत्तं पिंडविज्ञयं तण गुणेण ण्णं कालं केरिदे ? ण, जण गुणेणाउबंधो संभवदि तेणेव गुणेण मरिदे, ण अण्णगुण्णेति परमगुरूवदेसादो । ण उत्तसामगेहि अणेयंतो, सम्मत्तगुणेण आउअ-बंधाविरोहिणा णिस्मरणे विरोहाभावादो । सादि-अद्धवो बंधो, अद्धवबंधितादो ।

तित्थयरणामकम्मस्स को बंधों को अवंधों ? ॥ ८५ ॥

असंजदसम्माइट्टी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥८६॥

प्रत्ययोका अभाव है। मनुष्यायुको मनुष्यगतिमे संयुक्त बांधने हैं। देव स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनष्टम्थान सुगम है।

शंका सम्याग्मिध्यात्व गुणस्थानके साथ जीव क्यों नहीं मरते ?

समाधान—चूंकि इस गुणस्थानमें आयुके वन्धका अभाव है, अनत्व जीव यहां मगण नहीं करते !

होकां—चहां आयुवन्ध भले ही न हो. फिर भी पहिले अन्य गुणस्थानमे आयुको पांधकर और पश्चान् सम्यग्मिथ्यान्यको प्राप्तकर उस गुणस्थानक साथ नो निश्चयनः प्ररण कर सकता है ?

समाधान — नर्हा, क्योंकि जिस गुणस्थानके साथ आशुबन्ध सम्भव है उसी गुणस्थानके साथ जीव मरता है, अन्य गुणस्थानके साथ नर्हा, ऐसा परमगुरुका उपदेश है।

इस नियममें उपज्ञामकों के साथ अनैकान्तिक दोव भी सम्भव नहीं है, वयोंकि, आयुवन्धके अविरोधी सम्यक्त्वगुणके साथ निकलनेमें कोई विरोध नहीं है। (देखो जीवस्थान चुलिका ९, सुत्र १३० की टीका )।

मनुष्यायुक्ता बन्ध सादि व अभ्रुव होता है. क्योंकि, वह अभ्रुवबन्धी है । तीथेकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ ८५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दष्टि देव बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक हैं॥ ८६॥

१ प्रतिष ' आउमबधिय ' इति पाठः ।

२ अप्रती ' गुणेवणीलं '; आ-काप्रत्योः ' गुणेनवणीवन ' इति पाठः ।

एत्य वंधोदयवा च्छेदिवचारा णित्थ, उदयाभावादा । तेणव कारणण परोदए वच्छाइ । णितंतरा तित्यवरवधा, एगसमएण वंधवरमाभावादा । दंसणिवसुच्छादा-रुद्धिसेवरासंपण्णदा-अदहंताइरिय-बहुसुद-पवयणभत्तीओ तित्थवरकम्मस्स विसेसपच्चया । संसं सुगमं । मणुसगइ-संद्धती वंधो । देवा सामी । वंधदाणं सुगमं । एत्थ वंधविणासा णित्थ । सादि-अद्धवो वंधो, अणादि धुवभावेण अवहिदकारणाभावादा ।

भवणवासियःवाणवेतरःजोदिसियदेवाणं देवभंगो। णवरि विसेसो तित्थयरं णत्थि ॥ ८७ ॥

पदेण सुत्तेण देमामासियण 'नित्ययर णान्धि 'नि वज्ञामाणपयाडिभेदा चेव पर्यावदो युहसुच्चारणार्थ । ममचउरत्यमंद्राण-उवचाद-परघाद उम्सास-पत्तेयसर्रर-पस्थाविद्वाय-गदि-सुस्सरणामाओ अमंजदसम्मादिद्विम्हि मोदाण्णव वज्ञ्जीत । वजन्त्रियसिस्य-कम्माद्वयप्च्चया असंबदसम्मादिद्विम्हि अवणेदन्त्रा. भवणवासिय वाणवेतर-जोदिनिण्सु सम्मादिद्वीणमुजवादा-

यहां तीर्धेकर नामकर्मक बन्धांद्यव्युच्छेदका विचार नहीं है, क्योंकि, देवोंमें इसके उदयका अभाव है। इसी कारण वह पराद्यम वंधनी है। नीर्धेकर प्रकृतिका बच्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयम उसके बन्धविश्वासका अभाव है। दर्शनिका बच्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयम उसके बन्धविश्वासका अभाव है। दर्शनिका करा क्रिक्सिंग कर्मक विशेष प्रययन में कि तीर्धेकर कर्मक विशेष प्रययन है। जो मुत्र ४२ में विस्तारम कहे जा चुके हैं)। वेध प्रयय सुगम है। प्रयुच्चातिस मंगुक बन्ध होता है। देव स्वामी हैं। वस्पापना सुगम है। यहां बन्धविनात नहीं है। मादि व अध्य बन्ध होता है, क्योंकि, अनादि व धुव क्रयंस अवस्थित रहनेक कारणोंका अभाव है।

भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्येतिषी देवोंकी प्ररूपणा सामान्य देवोंके समान है। विशेषता केवल यह है कि इन देवोंके तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता ॥ ८७ ॥

इस देशामदौक सुत्रके द्वारा 'तीर्थंकर प्रकृतिका वन्ध्र नहीं होता 'इस पृथक् उच्चारणासे केवल अध्यमान प्रकृतियोका भेद ही कहा गया है। नमस्तुरुक्तसंस्थान, उपचात, परधात, उच्छ्वास- प्रत्येकदारीर, प्रशस्तिवहायोगाति और सुस्यर नामकर्म असंवत्तसम्यव्हि गुणस्थानमें स्वोद्यमे ही बंधते हैं। वैक्रियिकमिश्च और कर्मण प्रत्यर्षोको असंयतसम्यव्हि गुणस्थानमें कम करना चाहिये, क्योंकि, भवनवासी, बानस्यन्तर और ज्योतियो देवोंमें सम्यव्हियोंकी उत्यक्तिका अभाव है। पंचेन्द्रिय जाति

१ अ-काप्रत्योः 'कालेण ', आप्रता 'कालेणण ' इति पाठ ।

२ मवणतिए णान्य तित्ययरं ॥ गो. क. १११ जिलहीच्ये जोइ भवण वंग् । कर्मग्रन्थ ३. ११.

३ प्रतिष्ठु ' पदमुच्चारणापु ' इति पाठः ।

भावादो । पंचिंदिय-त्तरणामाओ मिच्छादिहिन्दि सांतरं बच्डार्, एइंदिय-थावरशिंदिकस्वपयदीर्ण संभवादो । मणुसगर-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वीओ मिच्छादिहि-सासणसम्मादिष्टिणो सांतरं बंधित । ओरालियसरीरअंगोवंगं मिच्छादिहिणो सांतरं बंधित । एसो भेदो संतो वि ण किहिदो । एसंविधं मेदं संतमकहंतस्स कथं सुत्तभावो ण फिहदे ? ण एस दोसो, देसामासियसुत्तेसु एवंविद्यभावाविरोहादो ।

## सोहम्मीसाणकेप्पवासियदेवाणं देवभंगो ॥ ८८ ॥

एदस्स अत्थो — जथा देवोधिम्म सञ्चपयडीओ पर्हावदाओ तहा एत्य वि पर्ह्स-दच्याओ । एदमप्पणासुत्तं देसामासियं, तेणेदेण सुट्दत्थे। उच्चेर्र — पंचिंदिय-तसणामाओ मिच्छाइट्टी देवोधिम्म सांतर-णिरंतरं वंधीत, सणवकुमारादिसु एइंदिय-थावर्गवधामावेण णिरं-तरवंथोवठंभादो । एत्य पुण सांतरमव वंधीत, पडिवक्खपयडिभावं पहुच्च एगसमएण

और त्रस नामकर्म मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें सान्तर बंधते हैं. क्योंकि, उक्त देवोंके इस गुणस्थानमें एकेन्द्रिय ज्ञानि और स्थावर रूप प्रतिपक्ष प्रकृतियोंकी सम्मावना है। मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुषुर्वीका मिथ्यादिष्ट व सासादनसम्यग्दिष्ट सान्तर बांधने हैं। औदारिकदार्गरांगोषांगको मिथ्यादिष्ट सान्तर बांधने हैं। यद्यपि कथ्यमान प्रकृतिभेदके साथ यद भेद भी है, तथापि देशामजैक होनेसे वह सुत्रमें नहीं कहा गया।

शंका—इस प्रकारके भेदके होनेपर भी उसे न कहनेवाले वाक्यका स्वन्य क्यों नहीं नष्ट होना?

समाधान—यह कोई दोग नहीं, क्योंकि, देशामर्शक सूत्रोंमें इस प्रकारके स्वरूपका कोई विरोध नहीं है।

सौधर्म व ईशान कल्पवामी देवोंकी प्ररूपणा सामान्य देवोंके समान है ॥ ८८ ॥ इस सुत्रका अर्थ — जिम प्रकार सामान्य देवोंमें सब प्रकृतियोंकी प्रकृपणा की गई है, उसी प्रकार यहां भी प्रकृपणा करना चाहिय। यह अर्पणासूत्र देशामर्शक है, इसिल्येय इसके द्वारा मुचिन अर्थको कहते हैं— एंचेन्द्रिय जाति और त्रस नामकर्मको मिथ्याहिष्ट देव देवों घर्म सान्तर-निरन्तर बांघते हैं, क्योंकि, सनल्कुमारादि देवोंमें एकेन्द्रिय और स्थार प्रकृतियोंके वन्धका अभाव होनेसे निरम्तर वन्ध पाया जाता है। परन्तु वर्ष सान्तर ही बांधते हैं, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके सदसावकी अर्पक्षा करके

३ प्रतिष '-पडिमावं ' इति पाढः।

षंधुवरामदंसणादो । मिन्छादिश्व-सासणसम्मादिशिणा मणुसगइदुर्ग देवीधिम्म सांतर-णिसंतरं षंषिति, सुवक्कोरिसएस् मणुसगइदुगस्स णिरंतरवंषदंसणादो । एत्य पुण सांतरं वंषिति, मणुसगइदुगणिरंतरवंषकारणाभावादो । ओरािज्यसरीरअंगोवंग देवीधिम्म मिन्छाइही सांतर-णिरंतरं वंषिति, सणक्कुमारादिसु णिरंतरवंषुवरुंभादो । एत्य पुण सांतरमेव, थावरवंषकारेठ अंगोवंगस्स वंषानावादो ति ।

# सणक्कुमारप्पहुंडि जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवाणं पढ-माए पुढवीए णेरङ्याणं भंगो ॥ ८९ ॥

णविरे एत्य पुरिसवेदस्स सोदण्ण वंषो, अण्णवदस्सुदयाभावादो । णउंसयेवदस्स पढमाए पुढबीए सोदण्ण वंषो, एत्य पुण परादण्ण । पच्चएमु णउंसयेवदे इत्थिवेदेण सह अवणेदच्ये । सासणसम्माइडिग्टि वंउज्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया पित्रविवद्व्या, शर्द्धय-सासणेसु तैम्मभावादो । सदार-सहस्सारदेवेसु मिच्छाइडि-मासणयम्मादिडिणो मणुसगहदुर्ग सौतर-णिरंतरं वंषीत, तत्थनणयुक्कंशिस्पएसु मणुसगहदुर्ग मोत्त्वण तिक्त्रिक्यगहदुरास्स

एक समयसे बन्धविश्राम देखा जाता है। मिध्याइष्टि और सामाहनसम्यादार्ष्ट मनुष्पातिद्विकको देवायम साम्यर निरमार यांचन हैं. क्योंकि, गुक्लल्दयावालों में मनुष्पातिद्विकको निरमार वांचन हैं। व्याप्त सामान यांचन हैं, क्योंकि, मनुष्पातिद्विकको निरमार वांचन कारणोंका अभाव है। श्रेत्राकिशादीरांगोंपांगका देवायम मिध्याइष्टि सामार निरमार वांचन हैं, क्योंकि, समाकृष्यातिद्विकके निरमार निरमार वांचने हैं, क्योंकि, समाकृष्यातिद्विक वांचने निरमार वांचने हैं, क्योंकि, समाकृष्याति देवायम मिध्याइष्टि सामार निरमार वांचने हैं। वांचने हैं, क्योंकि, स्थावस्य क्यालमें आंगोंपांगका वस्थ नहीं हाता।

सनत्कुमारम लकर शतार-महस्रार तक कल्पवामी देवोंकी प्ररूपणा प्रथम पृथिवीके नारकियोंके समान है ॥ ८९ ॥

विशेष इतना है कि यहां पुरुषंबरका स्वार्यस वन्ध होता है. क्योंकि, अस्य चर्क उत्पक्त अभाव है। त्रपुंसकरेरका प्रथम पृथ्विमें स्वार्यस चन्ध होता है। परन्तु यहां उसका प्रार्यस देश होता है। परन्तु यहां उसका प्रार्यस वन्ध होता है। परन्तु अधिक स्वार्यका स्वार्यका करता जाति । परन्तु अधिक स्वार्यका स्वार

१ प्रतिषु ' सांतरं ' इति पाठः ।

वंधाभावादो ।

आणद जाव णवगेवेज्जिवमाणवासियदेवेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुग्रंछा-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओराछिय-तेजा-कम्मइयसरीर-सम-चउरससंग्रण-ओराछियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुर्वी-अग्रुरुवल्रहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्यिविहायगइ-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-ग्रुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-अजसिकित्त-णिमिण-पंचतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ ९० ॥

सुगमेंगदं ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एदे वंधा, अवंधा णित्य ॥ ९१॥

एदेण सुइदन्धे भणिस्सामा- मणुसगइ-ओरालियमरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-

छोड्कर निर्यग्गतिहिकके बन्धका अभाव है।

आनत कल्पेस लेकर नव ग्रैवेयक तक विमानवासी देवेंमिं पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषेदर, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजम व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक-श्रिरांगोपांग, वज्रपेभसंहनन, वण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगतिश्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुल्लु, उपघात, परधात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगित, त्रम, बादर, पर्यान, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ्र, अशुम, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयग्रकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है १॥ ९०॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे ठेकर बसंयतसम्पन्दृष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ ९१॥

इस सुवके द्वारा सुवित अधौंको कहते हैं-अनुष्यगति, औदारिकहारीरांगोपांग,

मणुस्साणुपुच्वी-अजसिक्तीणसुदयाभावादो संसपयडीणं उदयवोच्छेदाभावादो च वंधोदयाणं पण्डापच्छोच्छेरपरिक्सा ण कीरदे ।

पंचणाणावरणीय चउदंसणावरणीय पुरिसवेद पींचेदियवादि तेजा कम्मह्यवरिर वण्णगंभ रस-फास-अगुरुवरुहुव-तस बादर-पजन थिगाथिर-पुमानुम-मुमग-आदेज-जसकिति-णिमिणजमागेद-पंचतायह्याणं सोदण्णेव भंगो, पुचोद वतादो । णिहा-पयटा-सादासाद-बारसकसायहस्स रदि-अरिर-साग-भय-दुगंडाणं सोदय-परादर्ण वंधो, अदुवोदयतादो । ममच उरससंठाणजवाद-पराय-उस्सात-परःथविद्वायगः-पनेयमरीर सुस्सरणामाओ मिन्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्मादिडिणो सोदय-परादर्ण वंधीत । सम्मामिन्छाइडिणो सोदर्णण वंधीत,
तिसमपञ्जनकाठाभावादो । मगुसगइ-ओरान्ध्यसरीर-ओरान्ध्यसरीरअंगोवंग-वञ्जरिसहसंघडणमगुस्साणुपुन्नी-अजमिकतीणं परोदर्ण्यं वंधी, देवसु एदार्सि वंधोदयाणमक्कमेण उत्तिविरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-मणुसगइ पंचिंदियजादि-

सङ्गर्थसंसंहतन, मतुष्यानुपूर्वी और अयदाकीर्ति, इनका उदयाभाव होनंस तथा दौर प्रकृतियोंके उदयब्युक्छेदका अभाव होनंस यहां वन्य और उदयके पूर्व या प्रधान ब्युक्छेद्र होनेकी परीक्षा नहीं की जाती है।

पांच बालावरणीय, चार दर्शनावरणीय. पुरुषेवर. पंचेत्द्रिय जाति. तेजस व कार्मण रारीर. वर्ण. गम्ब, रस, सर्था, अगुरुष्ठपु, अस, वादर, पर्याप्त. स्थिर, अस्थिर, ग्रुप्त, अगुरुष्ठपु, अस, वादर, पर्याप्त. स्थिर, अस्थिर, ग्रुप्त, अगुरुष्ठपु, अस, वादर, पर्याप्त. स्थिर, अस्थिर, ग्रुप्त, अगुरुप्त, अगुरुप्त, स्वाप्त. अर्थार पांच अन्तराय. इनका स्वाद्यसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, य अगुर्वाद्यी प्रकृतियां हैं। निद्रा. प्रयक्ता, साता व असाता वेदतीय, वारह कपाय. हास्य, रित, अर्थात, होत्स, भय और जुगुरुमा, इनका स्वोद्य परोद्यसे वस्थ होता है, क्योंकि, य अगुर्वाद्यी प्रकृतियां हैं। समजुरुण्यसंस्थात. उपचात, परणात. उच्ह्यास. प्रशस्तविद्योगित, प्रयोकदारीर और मुस्वद नामकर्मोका मिध्यादिष्ट, सालादनसम्पर्वाद और हैं। सम्यक्तिप्त वांभि हैं। सम्यक्तिप्रयादिष्ट, सालादनसम्पर्वाद और अर्थाप्त स्वाद्यसे ही बांधते हैं। सम्यक्तिप्रयादिष्ट, व्याप्त स्वाद्यसे ही बांधते हैं। सम्यक्तिप्त औद्यक्तिका परोद्यसे ही बच्च होता है. क्योंकि, देवोंमें इन प्रकृतियांकि बच्च और अयद्यक्तिका परोद्यसे ही बच्च होता है।

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कवाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति,

१ अमतौ ' -पष्काच्छेद ' इति पाठः ।

असारिय तेजा-कम्मइयसरीर-जेसारियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-तस-कास-मणुसगइपाओगगाणु-पुट्वी-अगुरुअठहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सास-तम-बादर-पज्ञत-पतेयसरीर-णिमिण-पंचेतराइयाणे णिगंतरे वंधो, एन्य धुववंधितादा । मादासाद-इस्स-रिद-अरिद-सोग-थिराधिर-सुआसुअ-जस-कित्त-जसिकतीणं मांतरे, एग्ममण्ण वंधविरामदंसणादा । पुग्मिवंद समचउरमसंद्रण-वज्ञरि-सहमंघडण-पनन्थविद्वायगड-सुभग सुम्मर-आदेज्जुच्चागादाणि मिन्छादिद्वि-सामणसम्मादिद्विणो मांतरं बंधित, एग्ममण्ण वंधविरासुवर्ठभादो । सम्मामिच्छादिद्वि-अमंजदममादिद्विणो णिगंतं वंधित, एगसमण्ण वंधविरासुवर्ठभादो । सम्मामिच्छादिद्वि-अमंजदममादिद्विणो णिगंतं वंधित, एगसमण्ण वंधित्यस्यादिद्विणो णिगंतं वंधित, पत्रिवक्यप्यवीण वं ग्राभावादो ।

एटासि पञ्चया देवोधपञ्चयतुल्या । णबीर सब्बत्ध इस्थिवेट्पञ्चओ अवणेदच्यो । सन्त्र सब्बाओ पयडीओ मणुसगइसंजुनं बंधित, अण्णगर्दणं बंधाभावादो । देवा सामी । धंधद्वाणं वंपविणहट्टाणं च सुगमं । पंचणाणावरणीय छदंसणावरणीय-बारमकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कस्मइ्यसीर वण्ण -ांध-रम फास-अगुफ्अल्हुअ-उवधाद-णिमिण-पंचेतगइयाणं मिण्छाइट्टिस्ट चउत्रिद्धां यंथो । अण्णन्य तिविद्दां, धुवाभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधी सन्त्रगुणहाणेसु मादि-अद्वतं, अद्भवधितादो ।

पंचीन्द्रयजाति, श्रीदारिक तजम व कामण दार्गर, श्रीदारिकदारीगांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्ग, मनुष्यमित्रायोग्यानुषूर्वी, अप्तरुख्य, उपचान, परचाद, उच्छ्वान क्रस. बादर, पर्योक, मन्येकदारीग, निर्माण और पांच अन्तराय, दनका निरन्तर वन्ध हाता है, क्योंकि, यहां य महतियां भ्रुवरूषी है। साता व असाता वदनीय, हास्य, रित, अरति, दोक, स्थिर, अस्यिर, गुभ, अगुभ, अदाक्षीति शैर अयदाक्षीति, इनका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविधाम दस्ता जाना है। पुरुष्यद, समयनुरुक्षसंस्थान, वज्रवंभ-संहनत, प्रदास्तिवहायोगित, सुभग, सुस्वर, आद्य और उच्चगात्र, इनको सिध्याहिष्ट पर्व सामादनसम्बग्धि सान्तर वांध्रते हैं, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविधाम पाया जाता है। सम्यगिम्ध्यादि और असंयतसम्बग्धिह हाहे निरन्तर बांध्रते हैं, क्योंकि,

णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-श्रीणागिद्धि-अणंताणुवंधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-चउसंटाण-चउसंघडण-अण्यसत्थविहायगह-दुभग-दुस्सर-अणादेउज-णीचागोदाणं को वंधो को अवंधो ? ।। ९२ ॥

सुगमं ।

मिन्छाइट्टी मासगसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ९३ ॥

एदस्स अस्थे। वुच्चदं — अर्णनाणुवंधिच उक्कस्म बंधोद्या समं वोच्छिज्वंति, मासणिम तदुभयवोच्छेददंगणादो । अवसेमाणं बंधोद्यवोच्छेद्रिक्तः। णियः, नासिमेरयु-द्याभावादो । अर्णनाणुवंधिच उक्कस्म मोद्य-पगेदण्णः बंधो, चढुवंद्रवनादो । अर्थसेसाणं पयडीणं परोद्रण्णेव, एस्थ नामि वंधणुद्रवस्म अवहाणविरोहादो । र्थाणगिद्धितिय-अर्णनाणु-वंधिच उक्काणं णिनंतगं वंधा, धृववंधिनादो । ससाणं सांतगे, एगममण्ण वंधीवरामदंमणादो । पच्चपाणं सहस्मारमंगो । सन्वे सच्चाओ पयडीओ मणुमगङ्गंतुन्तं वंधीन । देवा सामी । वंधाद्वाणं नंधविणहृहणं च मुगमं । भीणगिद्धितय-अर्णनाणुवंधिच उक्काणं मिन्छादिष्टिम

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्न्यानगृद्धि, अनन्तानुबर्न्धा कोष, मान, माया, लोम, स्रीवेद, चार संस्थान, चार मंहनन, अप्रशस्त्रविद्वायोगीत, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इनका कौन बन्धक और कौन अवस्थक है ? ॥ ९२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिष्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेष देव अवन्धक हैं॥ ९३॥

इसका अथं कहन है— अनन्तानुवन्धिवनुष्कका वन्ध और उदय दोनों साथ खुनिछल होन हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका खुन्छल देखा जाना है। शेष महानियोंके वन्धोद्दर्शक परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां उनके उदयका अभाव है। अनन्तानुवन्धिवनुष्कता स्वादय-परादयसे वन्ध होता है, क्योंकि, वा अध्योदयी हैं। शेष महानियोंका वन्ध परोदयसे ही होता है, क्योंकि, यहां उनके बन्धके साथ उदयके अवस्थानका विरोध है। स्थानगृद्धित्रय और अनन्तानुवन्धि- खनुष्कका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, युवन्धी है। शेष महानियोंका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उनका वन्धिक्षमा देखा जाता है। प्रत्यप्रक्षपणा सहसार देखोंके समान है। उक्त सब देव सव महानियोंको मनुष्यानिसे संयुक्त क्षोंको है देख स्वामी हैं। क्यांका और वन्धिकार स्वानिसे संयुक्त क्षोंको है। स्वानगृद्धित्रय और अनन्तानुक स्वानिसे स्वानगृद्धित्रय और अनन्तानुक स्वानिसे स्वानगृद्धित्रय और अनन्तानुक

चउत्थिहो बंधो । अण्णत्थ दृविहो, अणादि-अुवानावत्तारो' । सेसाणं पयडीणं सादि-अदुवो, अद्धवयंधितादो ।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्रसंघडणणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ९४ ॥

सुगमं ।

## मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ९५ ॥

एदस्म अन्यो बुचेद् — मिच्छत्तस्म वयोदया समं वोन्छिक्नंति, मिच्छाइड्विस्ट तदुमयाभावदंमणादा। अवसेसाणं वयोदयवोन्छेटपरिचखा णस्यि, एरथेयंतणेदासिसुदयामाबादा। मिच्छत्तं मोदएण वज्ज्ञद्द । कुदा ? माभावियादा । अवसेसाओ पयडीओ परोदएण । मिच्छत्तं णितंतरं वज्ज्ञद्द, धुवबंधितादो । अवसेसाओ सांतग्मज्जुवबंधितादो। पच्चया महस्सारपच्चयतुह्य। मणुमगद्रमंजुत्तं बज्ज्ञंति । देवा मामी । बंधदाणं बंधविणहृहाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्म बंधो

वन्धिचतुष्कका सिथ्याटिष्के चारो प्रकारका बन्ध होना है। अन्यत्र दो प्रकारका बन्ध होना है, क्योंकि, वहां अनादि और भ्रव यन्धका अभाव है। राप प्रकृतियोंका सादि य अभ्रव यन्ध्र होता है, क्योंकि, वे अभ्रवयन्धी प्रकृतियां हैं।

मिष्यात्व, नर्पुसकेवर, हुण्डमंस्थान और अमंशान्तसृपाटिकामंहनन नामकर्मीका कीन बन्चक और कीन अबन्यक है ? ॥ ९४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष देव अवन्धक हैं॥ ९५॥

इस सुत्रका अर्थ कहते हैं — मिध्यात्यका बन्ध और उदय दोनों साथ खुडिछक्र होते हैं, क्योंकि, मिध्याइएँ गुणस्थानमें उन होनोंका अभाव देखा जाता है। होष मक्कतियोंके बन्धोदयञ्जू-छहकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां नियमेस हनके उदयका कामाव है। मिध्यात्य प्रकृति स्तोहयत वंधती है। इसका कारण स्वभाव है। होष प्रकृतियां योजती हैं। मिध्यात्व प्रकृति स्तोहयत वंधती है। इसका कारण स्वभाव है। होष प्रकृतियां योजती हैं। मिध्यात्व प्रकृति निरन्तर वंधती है, क्योंकि, धुववन्धी है। शाययप्रकृषणां सहजार-है। के प्रकृतियां सान्तर वंधती हैं, क्योंकि, खुअवन्धी है। शाययप्रकृषणां सहजार-हेवाके प्रस्त्रयांके समान है। मुद्धप्रतिसे संयुक्त बांधते हैं। देव स्वामी हैं। वन्धाधान कीर क्यायांक समान है। मुद्धप्रतिसे संयुक्त बांधते हैं। देव स्वामी हैं। क्यायांक और क्यायांक होता है, क्योंकि,

१ मतिषु ' जणादिदेवामावत्तादो ' इति पाठः ।

चउन्विहो, धुनवंधित्तादो । सेसाणं सादि-अद्भुवो, अद्भुववंधित्तादो ।

मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ९६ ॥ <sub>सगरं</sub>।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अवंधा॥ ९७॥

एदस्स अत्था — बंधादयाणं वोच्छेदपरिक्वा एत्य णिथ, उदयाभावादो । परोदएण षज्छइ, बंधेणुद्यस्स एत्य अवडाणिनरोहादो । णित्तरो बंधो, एगसमएण वंधुवरमाभावादो । मिच्छाइडिस्स एगूणवंचाम, सासणस्स चउएचाठीस, अयंबदमम्मादिडिस्स चाठीस पञ्चया । मणुसगइसंद्वतं । देवा सामी । वंधदाणं वंधविणहडाणं च सुगमं । सादि-अदुवो वंधो, अद्भववंधितादो ।

> तित्थयरणामकम्मस्स को वंधो को अवंधो ? ॥ ९८ ॥ <sub>सगमं ।</sub>

भ्रुवबन्धी है। रोप प्रकृतियोंका सादि व अभ्रुव वन्ध होता है, क्योंकि, व अभ्रुववन्धी है।

मनुष्यायुका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ ९६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतमम्यग्दृष्टि चन्धक हैं। ये चन्धक हैं, क्षेत्र देव अवन्धक हैं॥ ९७॥

इसका अर्थ— बन्ध और उदयके स्युच्छेदकी परीक्षा यहां नहीं है, क्योंकि, मतुष्यायुके उदयका देवोंमें अभाव है। बह परीद्यमं धंधती है, क्योंकि, यहां उसके बन्धिक साथ उदयके अवस्थानका विरोध है। निर्मार दन्य होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके वन्धविश्रामका अभाव है। मिष्यार्टिके उनंचान. सासादनसम्बन्धिके व्यविद्यार और असंवतसम्बन्धिके वन्धिका मत्राम है। सनुष्यार्टिके वालीस प्रत्य होते हैं। मनुष्यातिसे संयुक्त बन्ध होता है। देव स्वामी हैं। क्यायान और वन्धवित्र प्रयान सुगम हैं। सादि च अध्रव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रवनधी प्रकृति है।

तीर्थंकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ ९८ ॥ यह सब सगम है।

## असंजदसम्मादिही बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ९९ ॥

एदस्सत्था बुच्चदे— बंभोदयाणं बोच्छेदविचारा णत्थि, संतासंताणं साण्णियास-विरोहादा । परोदएण वंभो, सञ्चत्थ तित्थयरकम्मवंभोदयाणमक्कमेण उत्तिविरोहादा । णिरंतरा बंभो, संखेडजावित्यादिकालेण विणा एगसमएण वंभुवरमामाबादा । एदस्स पञ्चया देवोच-पञ्चयतुद्धा । उत्तरोत्तरपञ्चया पुण अरहंताइरिय-बहुसुद-पवयणभति-लद्धिसंवेगसंपत्ति-दंसण-विसुद्धि-पवयणप्यहावणादजो । मणुसगहसंजुतो वंभो । देवा सामी । वंभद्धाणं वंभविणहृद्धाणं च सुगमं । सादि-अद्धवो वंभो, अद्धववंभितादो ।

अणुदिस जाव सन्वट्टसिद्धिविमाणवासियदेवेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय हुगुंछा-मणुस्साउ-मणुसगइ-यंचिदियजादि-ओराछिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओराछियसरीरअंगोवंग-वञ्जरिसह-संघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुब्बी-अगुरुअलहुअ-

### असंयतसम्यग्दष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेष देव अवन्धक हैं॥ ९९ ॥

इसका अर्थ कहते हैं — वन्ध और उदयके खुक्छेदका विचार यहां नहीं है, क्योंकि, सत् और असत् यन्योदयको समानताका विरोध है। परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, सर्वत्र तीर्थंकर कमेंके यन्ध और उदयके एक साथ रहनेका विरोध है। निरन्तर यन्थ होता है, क्योंकि, संज्यात आवाजी आदि कालके विना एक समयसे उसके वन्धविधामका अभाव है। इसके प्रत्यय देवोध प्रत्ययोंके समान हैं। एरन्तु इसके उत्यये अरहन्त्रभिक्त, अवाय्योगिकि, बहुधुत्रभक्ति, प्रवचनभक्ति, आवार्यभक्ति, वहुधुत्रभक्ति, प्रवचनभक्ति, किलियसेवंगसम्पत्ति, दर्शनविद्युद्धि और प्रवचनभमावनादिक हैं। मनुष्यगतिसे संयुक्त इसका वन्ध होता है। देव स्वामी हैं। बन्धाध्यान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। सादि-अधुव वन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुववन्धी प्रकृति है।

अनुदिशोंसे टेकर सर्वार्धासिद्धि तकके विमानवासी देवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छद्द दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, श्रोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यायु, मनुष्यगित, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस व कार्मण श्रीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकश्रीरांगोपांग, वज्रषेत्रसंहनन, वर्ण, गन्य, रस, स्पर्ध, उवधाद-परधाद-उस्सास-पसत्थविद्दायगद्द-तस-वादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुद्दासुद्द-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकति-अजसिकिति णिमिण-तित्थयर-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १००॥

सुगमं ।

# असंजदसम्मादिट्टी वंधा, अवंधा णित्थ ॥ १०१ ॥

एदस्त अस्था परुविज्जदे - मणुसाउ-मणुसगइ ओरालियमसीर-ओरालियससीरअंगीवंग-वज्जिसिह्संवडण-मणुसगइपाओगगाणुपुज्वी-अजमिक्तिनितस्थयगणं उदयाभावादो अवसेसाणं च पयडीणसुदयवीच्छदाभावादो 'वंपादो उदयम्म कि पुज्वं कि वा पच्छा बोच्छेदो होदि' ति एस्य परिक्ता णस्यि ।

पंचणाणावरणीय-चउदंमणावरणीय-घुरिसवेद-पंचिदियजादि-तजा-कम्महयमरीर-वण्ण-गंच-स-फास-अगुरुअरुहुअ तस-वादर-पज्जन-थिराथिर-सुहासुह-सुभगादेज्ज-जसिकेत्ति-णिमिणुञ्चागोद-पंचेतराह्याणं सोटओ यंथो, एन्थ धुवीदयनाटो । णिदा-पयरुग-सादामाद-

मनुष्यगतित्रायोग्यानुर्वां, अगुरूष्ट्य, उपधात, परपात, उच्छ्वाम, प्रशस्तविद्यायोगित, त्रम, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकदारीन, स्थिर, अस्थिर, शुन, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीति, अपशकीति, तिर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय. इनका कीन घन्धक और कीन अवन्यक है ? ॥ १०० ॥

यह सुत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिष्ट बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ १०१ ॥

हसके अर्थकी प्रवाणा करते हैं — मनुष्यायु, मनुष्याति, औहारिकदारीर, श्रीवृरिकदारीरांनीपांग. वज्रपंभतितना, मनुष्यातिप्रायानुपूर्वी, अवदाक्षीति और तथिकर, इनके उदयका अभाव होनेसे, तथा हार प्रकृतियोके उदयन्युक्टेष्टका अभाव होनेसे 'वन्यसे उदयका क्या पूर्यमे या क्या पद्मात न्युक्टेष्ट होता है इस प्रकारकी यहां परीक्षा नहीं है।

पांच ज्ञानावरणीय. चार दर्शनावरणीय, पुरुषवेद, पंचव्रियज्ञाति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुरुष्ठ, जस, वादर, पर्योप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, आदेय, यशकीतिं, निर्माण, उद्योगेत्र और पांच अन्तराय, इनका कोव्य वन्म होता है, क्योंकि, ये यहां धुनोवयी हैं। निद्रा, क्रचसा, सासा अ अस्तराय वारसकसाय-इस्स-रिद-सोग-मय-दुगुंछाणं सोदय-परोदएण वंषो, अद्भुवोदयंतादो । परघादुस्सास-पसरयविद्यायगद-सुस्सराणं सोदय-परोदएण वंषो, अपञ्चतकाले उदयामावे वि वंधुवलंमादो । समयउरससंद्राणुवधाद-पत्तेयसरीराणं पि सोदय-परोदएणं वंषो, विग्गहगदीए उदयामावे वि वंषदंसणादो । मणुसाउ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरकंगोवंग-वञ्जरिसहसंघहण-मणुस्सगइपाओग्गाणुपुर्व्वा-जजसकिति-तित्थयराणं परोदएणं वंषो, एत्थदासिमुदयामावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-वारसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा-मणुसाउ बणुसगइ-पंचिंदियज्ञादि-ओरालिय तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहः संघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वि-अगुरुष्ठल्डुव-उवघाद-परचाद-उरसास-प्यत्वहायगइ-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-तित्थयरुबागोद-पंचेतराङ्ग्याणं णिरंतरो वेषो, एटासिमेगसमएण वंधुवग्माभावादो । सादासाद-इस्स-रदि-अरदि-संग-थिराथिग-सुद्दासुद-जमिकिति-अजमिकितीणं सांतरो वेषो, एगसमएण वंधुवग्मादो ।

वदनीय, वारह, कवाय, हास्य, रित. होक. अय और जुगुप्साका स्वोदय-परोहयसे बन्ध होता है, स्याफि, ये अधुयंत्रयो प्रकृतियां हैं। यरधात, उच्छ्वास, प्रमास्तविकाणेकाति और सुन्वरका स्याह्य-परोहयसे बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याद्यकाल्ये स्वव्का असाव होनेपर में इनका बन्ध पाया जाता है। समजनुरक्तसंस्थान, उपघात और प्रत्वेकसरीरका मी स्वंव्य-परोहयसे बन्ध होता है, क्योंकि. विष्रहगतिमें उच्यक अभावेक होनेपर भी बन्ध होता है, क्योंकि. विष्रहगतिमें उच्यक अभावेक होनेपर भी बन्ध होता है, क्योंकि. विष्रहगतिमें उच्यक अभावेक होनेपर भी बन्ध होता है, अयुग्तिमी स्वंविकारीर, औदारिकशरीरांगीयांग, वर्जावसंहनन, मनुष्यातिमायांगयांनुष्टी, अयदाकीर्ति और तीर्थकरका परोहयसे बन्ध होता है, स्थांकि, यहां इनके उच्यका अभाव है।

पांच हानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, पुरुपवेद, अब, जुगुण्सा, मजुष्यायु, मजुष्यापी, पेचिट्टिय जाति, औदारिक, तेजल व कामण शरीर, समचतुरक्क्ष्मस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, युव्यमिक, मजुष्यापि, अगुरुप्यमि, अगुरुप्यम्, अगुरुप्यमि, अगुरुप्यम्, अगुरु

एत्य असंजदसम्मादिहिन्दि बाएतालीस पच्चम, ओपपच्चएसु ओरालियदुगित्य-ण्वंसयवेदपच्चपाणमभावादो । सेसं सुगर्म । एदासिं पयडीणं चंघो मणुसगइसंजुत्तो । देवा सामी । षंघदाणं सुगर्म । बंधविणासो एत्य जत्थि । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय बारस-कसाय-मय-दुर्गुछा-तेजा-कम्मइवसरीर-वण्ण गंध-रस-फास-अगुरुगल्डुग-उवधाद-णिमिण-पंचं-तराइयाणं तिविद्दो षंघो, युवागावादो । सेसाणं पयडीणं सादि-अद्वो, अयुववंधितादो ।

इंदिपाणुवादेण एइंदिया बादरा सुहुमा पञ्जता अपञ्जता बीइंदिय-तीइंदिय-चर्जीरंदिय-पञ्जता अपञ्जता पंचिंदियअपञ्जताणं' पंचिंदियतिरिक्सअपञ्जत्तभंगो ॥ १०२ ॥

एदमप्पणासुत्तं देमाभाभियं, बञ्झमाणपयडीणं संखमेविच्छय अवहिदत्तादो । तेणेदेण सुद्दत्थपरूतणं कस्सामो । तं जहा--- एत्य ताव बञ्झमाणपयाडीणोदेसं कस्सामो । पंचणाणावरणीय-अवर्दसणावरणीय-सादासादः मिच्छत्त-सोरुसकसाय-णवणोकसाय-निरिन्सवाउ--

पहाँ असंपतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें प्यालांस प्रत्यय होत है, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंमेंसे श्रीवारिककिक, स्रीविद और नपुंसकदेव प्रत्ययोंका अभाव है। श्रेप प्रत्ययक्षरण सुराम है। इत महतियाँका क्यम महुप्यगतिसे संयुक्त होता है।देव स्वामी हैं। वन्धांथ्वान सुराम है। इत्यावार्यात स्वामी हैं। वन्धांथ्वान सुराम है। इत्यावार्यात स्वाम क्याय, मार्च कवाय, मार्च कवाय, मार्च कवाय, स्वाम्यात, तैजस व कार्यण शरीर, वर्ण, सन्य, रस्त, स्वर्या, अपुक्त प्रधान, तिमाण और यांच अन्तराय, इनका तीन प्रकारका बच्च होता है, क्यांकि, भुव वन्धका अभाव है। श्रेष मकृतियाँका साहि व अभुव बन्ध होता है, क्यांकि, व अभुववन्धी हैं।

इन्द्रियमार्गणातुसार एकेन्द्रिय, बादर, सहम, इनके प्योप्त व अपयोप्त, द्वीन्द्रिय, बीन्द्रिय, बतुरिन्द्रिय पर्योप्त व अपर्योप्त तथा वेचेन्द्रिय अपर्योप्त जीवीकी प्ररूपणा पेचेन्द्रिय तिर्पेच अपर्योप्तीके समान है ॥ १०२ ॥

यह अर्पणासुत्र देशामर्राक है, क्यों के, क्यां सा प्रकृतियां की [१०९] संख्याकी अर्पक्षा करके अवस्थित है। इसी कारण इसमें सुचित अर्थकी प्रकृषणा करते हैं। वह इस प्रकार है— यहां पहिले क्ष्यमान ब्रकृतियांका निर्देश करते हैं। पांच झानावरणीय, नी दर्शना-करणीय, साता व जसाता बेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नी नोकपाय, तिर्पतायु,

१ अप्रती 'चउरिरियपञ्जता अपञ्चता पंचिदिवपञ्जता अपञ्चताणं ', आप्रती 'चउरिरियपञ्जला-पञ्चतामं ', बाप्रती 'चउरिरियपञ्जल अपञ्चताणं ' इति पाठः ।

२ अपनी 'सूप्पण्णासुर्च '; आपनी 'सुप्पण्णसूर्च ' इति पाटः ।

मणुस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियजादि-जोराल्यि-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओराल्यिसरीरअंगोवंग-छसंघडण-वण्ण-गंष-रस-फास तिरिक्खगइमणुस्सगइपाओग्गाणुपुज्वी-अगुरुवलहुव-उवचाद-परघाद-उस्सास-आदाबुजोव-दोविहायगइ-तसधावर-मादर-मुहुम-पज्जतापज्ञत पत्तेयसरीर-साहारण-थिराथिर-सुहासुह-सुमग-दुम्मा-सुस्सरदुस्सर-ओदज्ज-अणादेज्ञ-जसिकित अजसिकिति गिमिण-णीजुच्चागोद-पंचतराइयपघडीओ एस्य
घडमाणियाओ । पहिद्यमस्मिद्ण एटासिं पह्नवंग कस्सामो— इत्यि-पुरिसवेद-मणुस्साउमणुसगइ-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्जादि-अच्चादि-अणंतिमाच-संठाण-ओराल्यिसरीरअंगोन्यधरंपडण मणुसगइ-आओप्ताणुपुज्वी-दोविहायगिदि-तस सुमग-सुस्सर-दुस्सर-अदेज उच्चागोदाणं
उदयाभावादों नेसाणमुरुवी-दोवहायगिदि-तस सुमग-सुस्सर-दुस्सर-अदेज उच्चागोदाणं
उदयाभावादों नेसाणमुरुवी-छेटाभावादों 'उदयादो चंघो कि पुत्र्वं वोच्छिज्जदि कि पच्छा
वोच्छिज्जदि ' ति विचारो णियः, संतानंताणं मण्णियासविरोहादों।

ं पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सिच्छत्त-णबुंसयवेद-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्खाउँ-तिरिक्ख

मनुष्यायु, निर्यन्यात्, मनुष्यगिन, एकेन्द्रिय, झीन्द्रय, बीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पेकेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस यकामण दार्रार, छह संस्थान, औदारिकदारीरांगोपांग, छह संहनन, वर्ण, गन्थ, रस, स्रदर्श, तिर्यमातिप्रायोगयानुपूर्वी, मनुष्यमतिप्रायोगयानुपूर्वी, अगुरुक्ष्य, उपधात, परधात, उक्कुबास, आताप, उद्यात, दोनीं विहायोगातियां, त्रस, स्थायर, बादर, सहस्म, पर्योप्त, प्रत्येतकारीर, साधारण, स्थिर, अस्थिर, गुम, अनुम, सुमग, दुर्भग, सुस्यर, पुस्यक, प्रत्येतकारीय, स्थायर, बादर, साधारण, स्थिर, अस्थार, ग्रस्य, अनुम, सुमग, दुर्भग, सुस्यर, पुरुष्येत, सुस्यर, पुरुष्येत, सुस्यर, प्रकृतियां यहां क्ष्यमान मकृतियां हैं। एकेन्द्रिय जीवज भाष्य करके स्थायर, प्रकृतियां यहां क्ष्यमान मकृतियां हैं। एकेन्द्रिय जीवज भाष्य करके स्थायन का स्थायन स्थायन का स्थायन का स्थायन स्थायन का स्थायन स

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यगायु, तिर्यग्गाते, पकेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुट्यु,

१ अ-फाप्रत्यो ' तिरिक्खावि ' इति पाठः ।

वणादेच्य-णिर्मण-णीचागोद-पंचतराइयाणं सोदओ बंघो, एत्थ एदासिं धुवोदयदंसणादो । सादासार्य-सोह्यसक्तमाय-इज्जोकसाय-आदायुङ्गोव-वादरं-सुहुम-पञ्जत-अपञ्जत-पत्तेय-साहा-रम्मरीर-असिकिति-अजसिकितीं सोदय-परादओ वंघो, अद्ववोदयत्तादो । ओराल्यियसरीर-हुंडसंद्राण-उत्तथादाणं पि सोदय-परादओ वंघो, विग्महगदीए उदयाभावे वि वंधुवरुंभादो । तिरिक्षमाइगाओग्माणुपुन्तीए वि सोदय-परादओ, गहिदसरिरेसु उदयाभावे वि वंधदसणादो । परधादुस्सासाणं पि सोदय-परादओ वंघो, अपञ्जतदाए उदयाभावे वि वंधदसणादो । अवस्ताला परीदओ वंघो, एत्थ तार्मि सन्वदा उदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-णवर्समणावरणीय-सिन्छन-सोल्सकसाय-भय-दुर्गृष्ठा-निरिन्स्व-मणु-स्साउ-ओसाल्यिय-तेजा-कम्मइयमरीर-वण्ण-गंघ-रस-फाम-अगुकाल्ह्या-उवचाद-णिमिण-पंचेतरा-इयाणं णिरंतरा वेथो, एगसमएण बंगुवरसाभावादो । साादासद-स्तणोकसाय-मणुसगइ-एईदिय-पीइंदिय-चीइंदिय-च ३रिदिय-पंचिंदियजादि-छमंदाण-ऑगल्यिसरीरअंगोवंग-छमंचडण-मणुसगइ

स्थावर, स्थिर, अस्थिर, गु.अ. अगुअ, दुभँग, अनादय, निर्माण, नीचगांत्र और पांच अन्तराय, इनका स्थंद्य बच्च होता है। अन्तराय, इनका स्थंद्य बच्च होता है। अन्तराय, इनका स्थंद्य बच्च होता है। अन्तराय, इनका स्थंद्य वस्था होता है। अन्तराय, उद्योग, बादर, प्रस्त, प्रयोग, अत्याप, उद्योग, बादर, प्रस्त, प्रयोग, अत्याप, प्रदेश, साधारण गरीर, यज्ञक्षीतें कीर अवदाकीति, इनका स्थंद्य परोदय बच्च होता है, क्याँकि ये अधुबेटयी प्रकृतियां हैं। अद्दारिकशरीर, इण्डंस्थान और उपयासका भी स्थोद्य परोदय बच्च होता है, क्याँकि, विक्रहर्गानमें इण्डंस्थान और उपयासका भी स्थोद्य परोद्य जाता है। निर्माणतिप्रयोग्यायुपूर्विका भी स्थोदय-परोदय बच्च होता है, क्याँकि, जिन जीवांन गरीर प्रहण कराविया है उनके विश्वयायायायुपूर्विक उदयका अभाव होतेपर भी वन्ध दखा जाता है। परधान और उज्वासका भी स्थोदय परोदय बच्य होता है, क्याँकि, अपर्यानकालमें उदयाभावके होनेपर भी उनका बच्च देखा जाता है। शेप प्रकृतियाँका परोदय वन्ध होता है, क्याँकि, व्यवानकालमें उदयाभावके होनेपर भी उनका बच्च देखा जाता है। शेप प्रकृतियाँका परोदय वन्ध होता है, क्याँकि,

पांच क्षानावरणीय, ती दर्शनावरणीय, मिथ्यान्य, सोलह कपाय, भय, बुगुप्ला, तिर्यगायु, मतुष्पायु, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गम्य, रस. स्पर्श, अगुरुल्यु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविकासका अभाव है। साता व असाता वेदनीय, सात बोक्साय, मतुष्पाति, पकेन्द्रिय, ब्रीन्ट्रिय, चीन्द्रिय, चतुर्गिन्द्रय, पंचेन्द्रिय जाति. छह संस्थान, आंदारिक

<sup>ः</sup> प्रतिषु ' पंचणाणावरणीय-सादासाद- ' इति पाठ । ९ प्रतिषु ' सावर ' इति कातः ।

पाओग्गाणुपुब्वी-आदाबुञ्जोव-देविहायगइ-तस-थावर-सुद्दुम-अपञ्जत-साहारणसरीर-थिराधिर-सुभासुम-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेञ्ज-अणादेञ्ज-जसिक्ति-अजसिकित-उज्जागोदाणं सांतरो बंघो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादे। । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुर्व्वी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो बंघो, सन्बेईदिएसु सांतरवंधाण्मेदासि तेउ-वाउकाइएसु णिरंतर-बंधुवरुमादो । परधादुस्साम-बादर-पञ्जत-पनेयसरीराणं बंघो सांतर-णिरंतरो । कथं णिरंतरं ?' एईदिएसुप्पण्णदेवाणमंतोसुद्दतकारुं णिरंतरवंधदंसणादो ।

एइंदिएसु भिच्छत्तासंजम-कसाय जोगभेदेण चत्तारि मूटमच्चया। पंचभिच्छत्तरश्चया। कुदो ? पंचभिच्छत्तरश्चया। कुदो ? पंचभिच्छत्तरश्चया। कृदो ? पंचभिच्छत्तरश्चया। कृदो ? पंचभिच्छत्तरश्चया। कृदो ? एदेदियासंजमी, छप्पाणासंजमा, कसाया सोटस, इरिथ-पुरिसवेदेहि विणा णोकसाया सत्त, ओरालियदुग-कम्मइयमिदि तिण्णि जोगा, एदे सच्चे वि अहतीस उत्तरपच्चया। णकिर निरिक्य मणुस्साउआणं कम्मइयपच्चएण विणा सत्ततीम पच्चया। एक्कारस अक्षरम

प्रतिरांगोपांग, छह संहनन, मजुष्यातिब्रायोग्याजुपूर्वी, आताप, उपोत, दे विहायेगातियां, त्रस, स्थायर, सुरम, अपयोप्त, साधारणगरिर, स्थिर अस्यिर, शुभ, अग्रुभ, सुनग, दुर्भग, सुस्यर, अस्यर, आदेय, अनादेय, यशकीति, अयशकीति और उच्चगोत्त, हत्तका सामतर क्या होता है, स्थाकि, एक समयवे हत्तका वर्षायाम देखा जाता है। विर्यम्ति, तिर्यमातिव्रायोग्याजुपूर्वी और नीचगोत्र, इतका सामतर-निरन्तर बन्ध होता है, स्थाकि, सर्व पकोन्द्रयोम सान्तर बन्धवाली इन प्रकृतियोका तेजकायिक व वायु- काथिक जीवोंमें निरन्तर क्या पाया जाता है। परायत, उच्छवास, बादर, पर्याप्त और प्रयोकशारीर प्रकृतियोका क्या सामतर-निरन्तर होता है।

शंका-इनका निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि एकेन्द्रियोमें उत्पन्न हुए देवोंके अन्तर्सुहर्तकाल तक इनका निरम्तर यन्थे देखा जाता है।

पकेन्द्रियों में मिथ्यात्व, असंयम, कवाय और योगके भन्ने चार मूळ प्रत्थय होते हैं । उत्तर प्रत्ययों में पांच मिथ्यात्व प्रत्यव, क्योंकि, पांच मिथ्यात्वोंके साध पकेन्द्रियों अराक हुए नाना मनुष्योंके पांच मिथ्यात्व प्रत्यय पाये जाते हैं । एक एकेन्द्रियासंयम, छह प्राणि-असंयम, सोल्डह कपाय, स्त्री और पुरुष वेदके विना सात नोकवाय, तथा हो औदारिक व कार्मण ये तीन योग, ये सब ही अहतीस उत्तर प्रत्यव एकेन्द्रियों में होते हैं। विशेषता केवल यह है कि तियंगायु व मनुष्यायुके कार्मण प्रत्यवके विना सैतीस प्रत्यय होते हैं। ग्यारह व अठारह एक समय सम्बन्धी जमन्य और उत्कृष्ट

#### **एगसमइयजहण्णु**क्कस्सपञ्चया ।

तिरिक्त्वाउः [ तिरिक्त्वगङ् ] तिरिक्त्वगङ्गाओग्गाणुपुर्वी-आदाबुञ्जीव-थावर-सुहृम-साहारणसरीराणि तिरिक्त्वगङ्संजुत्तं वञ्जीते । मणुस्साउ-मणुस्सगङ्-मणुस्माणुपुर्वी-उन्नागोदाणि मणुसगङ्संजुत्तं वञ्जीत । अवस्माओ पयडीओ तिरिक्त्वगङ्-मणुसगङ्मंजुत्तं वञ्जीत, दुगईहि विरोह्याभावादो । एईदिया सामी । वंधद्वाणं सुगमं । वंधवोच्छेदो णिरिथ । पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-भिच्छत्त-सोठसकसाय-भय-टुणुंअ-तज्ञ-कम्मङ्यमगर-वण्णच्उक्क-अगुरुअ-रुहुअ-उत्वघाद-णिमिण-पंचतराङ्याणं चउन्विहो वंधो । अवसेसाणं सादि-अद्भवे। ।

एवं बादरष्ट्दियाणं । जबिर बादरं सोटग्ण बञ्जदि । सुहुमस्म एरादेशे वेशे । मादरप्ट्दियपञ्जताणं बादरेहेदियमंगो । जबिर वज्जतस्म सोटशे, अपञ्जतस्म परेगदेशे । मादरप्ट्दियअपञ्जताणं पि बादरप्ट्दियभंगो । जबिर श्रीणगिद्धितय-परबादुम्मास-आदाबुज्ञाव-पञ्जत-जसिकतीणं परोदशे वेथे । अपञ्जत-अजमित्रतीणं मोटशे । परबादुम्मास बाटर-

#### प्रत्यय होते हैं।

निर्यमानु, [नर्यमानि,] निर्यमानिप्रायाग्यागुप्यां, आताप, उद्यात, स्थावर, मुक्षम और साधारणदारीरंको निर्यमानिस संयुक्त वाधन है। मनुष्यानु, मनुष्यानु, मुद्रायानु, मनुष्यानु, पूर्वी और उक्कवारको मनुष्यानु प्रयानिस संयुक्त वाधन है। उत्तर प्रकृतियांको निर्यमानि व मनुष्यमिनिस संयुक्त वाधन हैं, न्यांकि, दानो गनियांक नाथ उनके वयन्का विगोध नहीं है। एकेट्रिय जीव सामी हैं। वच्याच्यान मुगम है। वन्ध्रव्यव्हेट्टर है नहीं। पांच कानावरणीय, वा दर्शनावरणीय, मिथ्यान्य, सालह कथाय, भय, जुगुज्मा, नेजन व कानावरणीय, वा दर्शनावरणीय, प्रमुक्त्यु, उपवान निर्माण और पांच अन्तराय, इनका चारों प्रकारका बन्ध होता है। दोष प्रकृतियोका सादि व अञ्चन वन्ध होता है।

इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय जीवोंकी भी प्ररूपणा है। विशेष उतना है कि इनके बादर नामकर्म स्वेद्यक्ष बंधना है। मध्म प्रकृतिका बच्च परोत्यक्ष होना है। बादर प्रकृतिय पर्यान जीवोंकी प्ररूपणा बादर एकेन्द्रियोंक समान है। विशेषना केवल इननी है कि उनके पर्याप्त प्रकृतिका परोद्य बच्च होता है। बादर प्रकृतिका परोद्य बच्च होता है। बादर प्रकृतिय अपर्याप्त प्रकृतिका परोद्य बच्च होता है। बादर प्रकृतिय अपर्याप्त जीवोंकी भी प्ररूपणा बादर एकेन्द्रिय के समान है। बिराय यह है कि स्त्यानगृतिवय, परवात, उच्छुवास, आताप, उच्चात, पर्याप्त और यदाकीतिका उनके परोद्य बच्च होता है। अपर्याप्त और अयशकीतिका स्त्रह्म परोद्य बच्च होता है। अपर्याप्त और अयशकीतिका सोदय बच्च होता है। परचात,

पञ्जत्त-पत्तेयसरीराणमेइंदिवसु सांतर-णिरंतरा बंधो । एत्य पुण सांतरा चेव, अपञ्जतेसु देवाणमुप्पत्तीए अभावादो । ओराल्यिकायजोगपञ्चओ णिर्ध । सुद्दुमव्इंदियाणं एइंदियमंगो ! णविर परघादुस्सास-बादर पञ्जत-पत्तेयसरीराणं सांतरा बंधो, सुद्दुमेइंदिवसु देवाणसुववादा-भावादो । बादर-आदाउज्जोव-जमिक्तीणं परोदओ बंधो । सुद्दुमेइंदियपञ्जताणं [सुद्दुमेइंदिय-भंगो । णविर पञ्जत्तस्स सोदओ, अपञ्जतस्स परोदओ बंधो । सुद्दुमेइंदियअपञ्जताणं ] सुद्दुमेइंदियअपञ्जताणं ] सुद्दुमेइंदियअपञ्जताणं ] सुद्दुमेइंदियअपञ्जताणं ] अपञ्जतस्स सोदओ । णविर थीणगिद्धितय-परवादुस्सासपञ्जताणं परोदओ बंधो । अपञ्जतस्स सोदओ । पञ्चार थीणगिद्धितय-परवादुस्सासपञ्जताणं परोदओ बंधो ।

संपधि वीइंदियाणं भणामो — इत्यि-पुरिसमेदः मणुस्साउ-मणुसगर-एइंदिय-तीइंदिय-चर्जिंदिय-पेनिंदियजादि-भणंतिमधं मस्त्राण-पंचसंघडण-मणुसगइपाओगगणुपुन्वी-आदाव-पंमत्यविहायगदि-थावर-सुहुम-साहारणसगिर-सुमग-सुस्सर-आदेज्ज-उच्चागोदाणसुर्या-मावादे। सम्वयडीणं चोदयवा च्छदामावादे। वहंदिएम् पंचिंदियनिरिक्खअपज्जनस्रिह

उच्छास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकदारीर, इनका एकेन्द्रियोंमें सान्तर-निरस्तर बस्ध होता है । परन्तु यहां उनका सान्तर ही बस्ध होता है, क्योंकि, अपर्यानकोंमें देवींकी उन्पत्तिका अभाव है । यहां प्रत्ययोंमें औदारिक काययोग प्रत्यय नहीं है ।

स्क्म एकेन्द्रियंकी प्रकपणा एकेन्द्रियोंके समान है। विरोपता यह है कि परधात, उक्क्ष्माल, रादर, पर्यान्त और प्रत्येक्तरिका उनके सानतर क्ष्य होता है, क्योंकि, स्वस्म एकेन्द्रियोंमें देवीकी उत्यक्तिका अभाव है। बदर, आताप, उद्योत और प्रशाकीतिका परीद्य बन्ध होता है। स्वस्म एकेन्द्रिय पर्यान्तीकी प्रत्यणा [स्वस्म प्केन्द्रिय जीयोंके समान है। विरोप दनना है कि उनके पर्यान्त प्रकृतिका स्वाद्य और अपर्यान्त प्रकृतिका पराद्य बन्ध होता है। स्वस्म एकेन्द्रिय अपर्यान्तिका पराद्य बन्ध होता है। स्वस्म एकेन्द्रिय प्रयान्त जीयोंक समान है विरोप दतना है कि स्थानपृद्धियम, परधात, उच्छ्वास और पर्यान्त प्रकृतियोंका पराद्य बन्ध होता है। अपर्याप्त नामकर्मका स्वोद्य बन्ध होता है। प्रयान्त स्वाद्य स्वस्म स्वाद्य बन्ध होता है। प्रयान्त स्वाद्य स्वस्म स्वाद्य बन्ध होता है। प्रयान्त स्वाद्य स्वस्म स्वत्य स्वस्य स्वत्य स्वस्म स्वाद्य स्वस्म स्वाद्य स्वस्म स्वाद्य स्वस्य स्वस्म स्वस्म स्वाद्य स्वस्म स्वस्य स्वस्म स्वस्म स्वस्य स्

अब द्वीन्द्रिय जीयोंकी प्रकपणा करते हैं — स्त्रीवेद, पुरुपयेद, मनुष्यायु, मनुष्य-गति, एकेन्द्रिय, जीट्द्रिय, चनुशिन्द्रय, पंचीन्द्रिय ज्ञाति, अस्तिम संस्थानको छोड़ होत पांच संस्थान, अस्तिम संहननको छोड़ होप पांच संहनन, मनुष्यात्रायोग्यानुर्द्यी, आताष, प्रशस्तिविहायोगति, स्थावर, मूक्स, साधारणारीशर, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चनोज, इनके उदयका अभाव होनेसे, तथा होप प्रकृतियोंके उदयुज्जुट्येदका अभाव होनेसे पंचीन्द्रय

१ अप्रती ' ष्रहुमेण्डंदियाणि वेहंदियमंगो '; आप्रती ' स्डुमण्ड्रदियाणि वेहंदियमंगो '; काप्रती ' सुहुम-इंदियाणि वेहंदियमंगो ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' एइदिय बीइंदिय-तीइंदिय- ' इति पाठः ।

भज्जमाणपपडीओं। वंधमोणेसु 'वंधादो उदओं किंपुब्दं किंवापच्छानोच्छिण्णों'ति विचारो णरिय ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय भिन्छत-णवुंसयवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-शौंइंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर वण्ण-गंब-रस-फास-अगुरुवरुहुअ-तस-बादर थिराथिर-सुमा-सुम-दुमग-अणादेज-णिमण-णीचागोद-पंचंतरायइयाणं सोदओ वंथो, एत्थ एदासि युवीदयत्त-दंसणादो । णिद्दाणिदा-पयलापयन्त्र-सादासाद-मोल्सकसाय-ज्ञ्णोकसाय-पञ्जतापञ्जत-अम-अजसिकतीणं सोदय-परीदओ वंथो, उमत्रया वि वंधम्स विरोहामावादो । ओरालिप्यसरीर-ढुंढस्ताण-ओरालिय्यसरीरअंगोवंग-असंपनसेवहसंघडण-उवचाद-पोत्यमरीराणं पि सोदय-परादओ, विमाहस्वरिए उदयामांव वि वंधुवन्तेआदो । तिरिक्चमित्राओगमाणुपुःचीण् वि सोदय-परादओ वंधो, विमाहसदीदो अण्णार्थ उदयामावे [वि] वंधदेसणादो । परघादुस्मासुःजीव-अप्यम्स्यविद्वाय-गङ्कुस्तराणं पि सोदय-परादओं वंथा, अपञ्जतकाले उदयामांवे वि वंधदेसणादो, उजीवस्स उज्जोवोद्यविरहिदाविरहिदेसु वंधुवल्जादो । इस्थि-पुरिम-मणस्माउ-मणसगइ-एइंटिय-नीइंदिये-

तिर्येच अपर्याप्तोंके द्वारा वश्यमान प्रकृतियोंको वांधनेवाल द्वीन्द्रय जीवोम 'वन्धने उदय क्या पूर्वेम या क्या पक्षात् व्युच्छित्र होता है 'यह विचार नहीं है।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिध्यान्य, नपुंसकंवर, निर्याग्य, निर्यम्माति, ह्रीप्ट्रिय जानि, तैजस व कामंण गरीर, वर्ण, गन्य, रस, स्पर्धा, अगुरुल्यपु, अस, बादर, स्थिर, अस्थिर, गुअ, अगुरुल्यपु, दुर्मग, अनतंद्रय, निर्माण, नीचगात्र और पांच अस्तराय, हनका स्वोदय वन्ध होना है. इसीकि, यहां इनका भूव उदय देवा जाता है। निर्दानिद्रा, भ्रमलाव्यक्त, साना व असाना वेदनीय, सील्ड कपाय, छह नोक्याय, पर्याप्त, अपर्याप्त, यशकीति, और अयशकीति, इनका स्वोदय परादयस वन्ध होना है, इसीकि, दोनों प्रकारसे भी इनकं वन्धका विरोध नहीं है। ओहारिकशारीर, हण्डसंस्थान, औदारिकशारीरां, असंप्राप्तस्थानिद्राप्ति, उपयात और प्रत्यकशारीर, इनका भी स्वोदयपरोदय वन्ध होना है, इसीकि, विप्तक्रतारीर, इनका भी स्वोदयपरोदय वन्ध होना है, इसीकि, विप्तक्रतारीको योग्यायातुपूर्वीका भी स्वोदयपरोदय वन्ध होना है, इसीकि, विश्वहारिको छोडकर अन्यत्र उसका उदयानाव होनेपर भी वन्ध देखा जाना है। दियंगातिप्रायोग्यातुपूर्वीका भी स्वोदयपरोदय वन्ध होना है, इसीकि, उच्छात, अश्रास्तविद्रायोगित और दुस्दरका भी स्वोदयपरोदय वन्ध होता है, इसीकि, अपर्याप्तकालमें इनका उदयानाव होनेपर भी वन्ध देखा जाना है। होता है। इसीकि, अपर्याप्तकालमें इनका उदयानाव होनेपर भी वन्ध देखा जाता है, तथा उद्योतका उदयोक उदयोत अपरात्त उद्योत स्वाद्यात स्थाप होनेपर, प्रयोतिक प्रयाद्याता जाता है। होता है। इसीकेप, प्रयाद्यात, उद्योत अपरात्त होते इसते सहित जीवें प्रवादक उदयोत प्रवाद्यात होते प्रवाद स्वाद्यात जाता है। होता है। इसीकेप, प्रवादिक उदयसे रहित और उसते साहित जीवें प्रवादक उदयोत प्रयाद्यात होते हिन्द प्रयाद्या जाता है। होतेष्व, पुरुषेदर, मनुप्यायु, मनुप्यगति, एकेन्द्रिय, वीनिद्रय, चिटित्रय, प्रविद्रिय प्राप्ति, स्वप्ति सुप्त प्रवाद्यात होतेष्व, पुरुषेदर, प्रविद्रय प्रवाद, प्रविद्रय, प्रविद्रय प्रवाद, प्रवादिक्रय, प्रविद्रय, प्रविद्रय, प्रविद्रय, प्रविद्रय, प्रवाद्यात सुप्ति सुप्त प्रवाद सुप्ति सुप्त प्रवाद सुप्ति सुप्त सुप्ति सुप्त प्रवाद सुप्त सुप्ति सुप्त प्रवाद सुप्त सुप्

१ मप्रती ' एकंदिय कॉक्ट्रिय-तीक्ट्रिय- ' इति पाठः ।

चउरिंदिय - पेविंदियजादि- अर्णतिमपंचसंठाण-पंचसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वी-आदाव-पसत्थविद्वायगइ-थावर-सुदृम-साहारणसरीर-सुभग-सुस्पर-आदेच्छच्चागोदाणं परादओ बंघो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिक्स-मणुस्साउ-भोरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुक्वलहुव-उवधाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरा वंधो, एगसमएण वंधुवरमाभावादो । दोण्णमाउआणं णिरंतरा, एगसमएण
वंग्छ्येदाभावादो । सादासाद-सत्तणोकसाय-मणुसगइ-एईदिय-वीईदिय-वीईदिय-चउरिंदियपंचिंदियजादि-छसंदाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुञ्जी परधादुस्सास-आदाउज्जीव-देविहायगइ-तस-थावर-बादर-सुहुम-पञ्जतापञ्जत-पत्तय-साहारणसरीरथिराथिर-सुहासुङ सुभग-दुभग-सुस्मर-दुस्मर-आदेज-अणादेज्ज-असिकिति-उच्चागोदाणं सांतरो
वंथो, एगसमएणेदासिं वंधुवरमदंसणादो । परधादुस्सास-बादर-पञ्जत-पत्तय-सराराणमेहंदिएसु
व मांतर-णिरंतरो वंथो किण्ण पक्विदो १ण, देवाणमेहंदिएसु व विगर्लिदिएसु उववादाभावादो।

अन्तिम संस्थानको छे।इकर पांच संस्थान, पांच संहतन, मनुप्यातिप्रायोग्यानुपूर्वी, आनाप, प्रशस्तविहायोगति, स्थावर, सुक्षम साधारणदारीर, सुभगः सुस्वर, आहेय और उच्चगोत्र, इनका परोद्य यन्थ होना है।

पांच झानावरणीय. नी दर्शनावरणीय, मिथ्यास्य, मोलह कपाय, अय, जुगुस्सा, निर्यगायु, अनुष्यायु, औदारिक, तेजस व कामण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुत्सा, उपयात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता हैं, क्योंकि, एक समयसं इनके बन्धविधामका अभाव है। दा आयुओंका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसं उनके बन्धव्युच्छेद्रका अभाव है। साता व असाता चेदनीय, सात नोकपाय, मनुष्यगात, एकेन्द्रिय, द्वांत्रिय, जिल्ह्य, व्यवस्थित्रय पंचेन्द्रिय ज्ञाति, छह संस्थात, औदारिकदारीरांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, परवात, उच्छ्वास, आताप, उच्चेत, दो विहायोगतियां, यस, स्थाय, वादर, सुक्ष, पर्यात, अपर्याप्त, प्रत्येक व साधारण दारीर, स्थित, अस्थिर, अभ्र, सुअग, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, अदेव, अनदेव, यदाकोर्ति और उच्चगोन, इनका सान्तर वन्ध होना है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविक्षाम देखा जाता है।

शंका—परधात, उद्ध्यास, बाहर, पर्यात और प्रत्येकदारीस्का एकेन्द्रिय जीवीके समान सान्तर-निरन्तर बन्ध क्यों नहीं कहा गया ?

समाधान—दकेन्द्रियोंके समान विकलेन्द्रियोंमें देवांकी उत्यक्ति न होनेसे यहां
 उक्त प्रकृतियोंका सान्तर-निरन्तर कथा नहीं कहा गया ।

तिरिक्खगद्द-तिरिक्खगद्दपाओग्गाणुपुत्र्वी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो वंथे। क्षं णिरंतरो १ ण, तेद्य-बाउकाद्दएहिंतो बीइंटिएसुप्पण्णाणमंतोसुहुत्तकाटमेदार्सि णिरंतरवंधुवर्टमादो।

एदासि मूलपन्यया चत्तारि । पंच मिच्छत, दोइदियासंत्रमा, छप्पाणासंत्रमा, सोलस कसाया, सत्त णोकसाया, चत्तारि जोगा, सच्चेदे बीइदियस्य चार्लासुत्तरपञ्चया । णवरि तिरिक्ख-मणुस्साउआणं कम्मइयपन्चण्ण विणा गृग्णचार्लास पञ्चया । एक्कारस अद्वारस एगसमइयज्ञण्णुक्कससपन्चया ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एईदिय-बीइंदिय-बीइंदिय-चर्डारंदियजादि-तिरिक्खगइएओ-ग्गाणुपुर्वी-आदाबुज्जीव-थावर-मुद्दुम-साहारणाणं तिरिक्खगदसंजुना वंधो । मणुरसाउ-मणुरसगद-मणुरसगदपाओग्गाणुपुर्वी-उच्चागादाणं मणुसगदसंजुन्तो वंधो । सेसाणं पयहीणं तिरिक्ख-सणु-रसगदसंजुन्तो वंधो । कुदो ? दोहि गदीहि मह विरोहाभावादो । यंधदाणं सुगमे । वंधवीच्छेदो णरिय । धुनियाणं चउन्चिहा वंधो । अवमेसाणं सादि-अद्वो । एवं पञ्जनाणं । णविर

निर्यस्मानि, तिर्यस्मनिशायोग्यानुपूर्वा और सीचगोत्रका सान्तर-निरस्तर बन्ध होता है।

शंका - निरन्तर बन्ध कसे होता है ?

समाधान—यह शंका शंक नहीं, क्योंकि, तेजकाधिक और वायुकाधिक जीवोंमेंन इंस्टिट्सोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्मुहर्न काल तक इनका निरस्तर वस्थ पाया जाना है ।

इनके मूल प्रस्वय चार होते हैं। पांच मिळ्यान्य, हो इन्हियासंबम, छह प्राणि असंबम, सोलह कपाय, सान नोकपाय और चार योग, ये सब डॉन्डिय जीवक चालीम उत्तर प्रस्वय होते हैं। विशेषता कवल इतनों है कि त्रियंगानु व मनुष्यायुके कामेण प्रस्वयके विमा उन्तरासीय सम्बय होते हैं। स्वारह व अठारह कममें एक समय सस्यस्थी जघन्य और उत्कय प्रस्वय होते हैं।

तिर्येगाषु, निर्यमाति, एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, बीन्द्रिय, चनुर्राग्द्रिय ज्ञाति, निर्यमाति, मधोग्यायुपूर्वी, आताप, उचोत, स्थायर, सदस और साधारण, इनका निर्यमातिसे संयुक्त बंध होता है। मुनुष्याषु, मनुष्याति, मनुष्यमतियायोग्यानुपूर्वी और उच्चेगोश्रक्त मनुष्यमतिसे संयुक्त वन्ध होता है। देश प्रकृतियाँका निर्यमाति और मनुष्यमतिसे संयुक्त वन्ध होता है। देश प्रकृतियाँका निर्यमाति और मनुष्यमतिसे संयुक्त सुग्ध होता है, क्योंकि, दोनो गातियोक साथ उनके बन्धका विरोध नहीं है। वन्धाध्वाम सुग्ति । बन्धक्युच्छेद नहीं है। धुव महनियाँका चारों प्रकारका वन्ध होता है। रोप महतियाँका सादि व अधुव बन्ध होता है।

इसी प्रकार द्वीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंकी प्रकृषणा है। विशेषना केवल इतनी है कि

१ त्रितपु '- सम्बेदे वा बोहंदियस्म 'हति पाठः । २ प्रतिपु 'हृदियाम 'हति पाठः ।

पञ्जत्तणामस्स सोदञ्जा, अपञ्जत्तणामस्स परोदञ्जो बंचो । एवमपञ्जत्ताणं पि वत्तस्त्रं । णविर यीणगिद्धितिय-परघादुस्सास-उञ्जोव-अप्यस्त्र्यविद्वायगद्द-पञ्जत-दुस्सर-जसिर्कार्ताणं परो-दञ्जो वंघो । अपञ्जत-अजसिर्क्ताणं सोदञ्जो । अपञ्जत्ताणमृहत्तीस पञ्चया, श्रीरालिय-कायास-चर्मोक्षविद्यजोगाणमभावादो ।

तीईदियाणं तीईदियपज्ञतापज्ञताणं च बीईदिय-वीईदियपज्जतं बीईदियअपज्जत-भंगों। णविर वार्णिदिण्णं सह तेईदियपज्जताणभेवकेताळीस पच्चया। अपज्जताणमेगूण-चाळीस, ओराल्यिकायासच्चमोसैविचिजोगाणमभावादो। तीईदियणामस्स सोदजो बेधो। अवसर्मिदियणामाणं परोदजो।

चउरिंदियाणमेवं येव वत्तवं । णविर चउरिंदियजादिषेषो सोदओ । सेसिंदियजादि-वंषो परेदओ । बादार्ठीसुत्तरपच्चया, चिक्किदियणवेसादे। अपञ्जताणं चार्ठीस पच्चया,

उनके पर्याप्त नामकर्मका खादय और अपर्याप्त नामकर्मका परोदय बन्ध होता है। इसी प्रकार डीन्द्रिय अपर्याप्तोंका भी कथन करना चाहिये। विदेश यह है कि स्न्वानगुद्धित्रय, परधात, उच्छात, उद्यात, अप्रशस्तिवहायागति, पर्याप्त, उस्वर और यशकीर्तिका परोदय वन्ध होता है। अपर्याप्त और अपशक्तितिका स्वोदय वन्ध होता है। अपर्याप्तोंक अइतीस प्रमय होता है। अपर्याप्तोंक अइतीस प्रमय होता है। व्याप्ताप्त अदिक्ष अपर्याप्त प्रमा अपन्य स्वाप्त विद्याप्त अपनेक अभ्याप्त है।

त्रीन्द्रिय, जीन्द्रिय पर्याप्त और जीन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंकी प्रकपणा झीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय पर्याप्त और डीन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंक समान है। विशेषता इतनी है कि झाण इन्द्रियक साथ जीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके इकतालीस प्रत्यय होते हैं। अपर्याप्तोंके उनतालीस प्रत्यय होते हैं। अपर्याप्तोंक उनतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, उनके औदारिक काययेगा और असत्य मृण बचनयोगका अभाव है। जीन्द्रिय नामकर्मका स्वोद्य यन्ध होता है। शेष इन्द्रिय नामकर्मोका परोद्य यन्ध होता है।

चतुरिन्द्रिय जीवींका भी इसी प्रकार ही कथन करना चाहिये । विशेष इतना है कि उनके चतुरिन्द्रिय जातिका खोद्य बन्ध होता है। शेष इन्द्रिय जातियोंका बन्ध परोद्दय होता है। यहां चक्षु इन्द्रियका प्रवेश होनेसे व्याठीस उत्तर प्रत्यय होते हैं। अपरीप्तींक

१ आप्रती ' ओराडियकायसच्चमास- ' इति पाठः।

प्रतियु ' तीईदियाणं तीईदियवञ्जताणं तीईदियअवञ्जताणं चर्डारिय-बीईदियवञ्जतः '; मपती 'तीईदियाणं तीईदियवञ्जतायञ्जताणं च बीईदियवञ्चतः ' इति वाडः ।

३ प्रतिपु ' ओरालियकायसञ्चमोस ' इति याठः ।

ओरालियकायासञ्चमासवचिजागाणमभावादे। ।

पर्चिदियअपग्जताणं भणिस्सामो — एत्य वज्ज्ञमाणपयडीओ पंचिदियतिरिक्ख-अपज्जतिहि बज्ज्ञमाणाओ चेव, ण अण्णाओ । एत्य एदासि उदयादो बंघो पुन्वं पच्छा वा वोच्छिण्णो ति विचारो णत्यि, संतासंताणं बंघादयाणमत्य वोच्छेदाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-मिञ्छत-णवंसयवेद-पंचिदियज्ञादितंजा-कम्मइयसरीर-चण्ण-गंभ-त्म-कास-अगुरुअल्हुअ-तम-बाहर-अपज्जत-िशाधिर-सुहासुह-दुभग-अगादेज्जअजसिकिति-गिमिण-णीचागोद-पंचेतराहयाणं सोदओ धंधो, धुवादयत्तादे। । णिहा-पयल-सादासाद-सोलस्कराय-ज्ञणोकसाय-तिरिक्खाउ-मणुस्माउ-तिरिक्खगह-मणुस्माइपाओगगाणुपुर्जीणं
सोदय-परोदओ पंधो; उदएण विणा वि, संते वि उद्ग् यंधुवरुभादे। । आगल्जियमरीर-हुँडसंठाण-ओरालियमरीरअंगोवंग-असंपत्तसेवहसंघडण-उवचाद-पंचयमगिराणं सोदय-परोदओ धंधो,
विग्महाम्दीग् उदयाभाव वि अण्णत्य उद्ग् संते वि बंधदंसणादे। । बीणिगिद्धितिय-इत्थिपुरिस्वेद-एईदिय-बीईदिय-तीईदिय-चर्डिरिय-चर्चसंठाण-पंचसंघडण-परायदुस्साम-आदावुक्कावदेविह्ययगह-यावर-सुदुम-पज्जत-साहारणमगिर सुभग सुम्मर-दुम्मर आदेज्ज-जमिकित-उत्त्या-

चाळीस प्रत्यय होते है, प्यॉकि, उनके औदारिक काययोग और असत्य-मृपा वचनयोगका अभाव है I

पंचीन्द्रय अपयोजांको प्ररूपणा करते हैं— यहां यथ्यमान प्रकृतियां पंचीन्द्रय तिर्येच अपयोजों द्वारा वांधी जानेवाली ही हैं, अन्य नहीं हैं। यहां 'इनका उदयसे बन्ध पूर्वमें या पश्चात् उपुच्छित्र होता हैं 'यह विचार नहीं है. क्योंकि. सन् और असत् बन्धोद्दयके उपुच्छेदका यहां अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिध्यान्य, नपुंस्कयेद, पेचिन्द्रियज्ञाति, नेज्ञम व कार्मण द्वारीर, वर्ण, मन्ध्र, रस्त, न्यर्श, अयुक्तकुष्ठ, वस, वादर, अपयोज, स्थिर, अस्थिर, गृप्त, अगुप्त, पुर्मन, भन्दर, अपयोज, स्थिर, अस्थिर, गृप्त, अगुप्त, पुर्मन, भन्दर, अपयोज, स्थिर, अस्थिर, गृप्त, अगुप्त, पुर्मन, भन्दर्य, अवदाकीति, निर्माण, नोच्यांत्र और पांच अस्तराय, हनका स्वाद्य वन्ध होता है, क्यांकि, व धुवोद्यं प्रकृतियां है। निद्रा, प्रचल्या, साता व असाता बद्दांत्र सोच्छ कराय, छह नोक्ष्याय, तिर्यगायु, मुद्ध्यायु और तिर्यमाति व मुद्ध्यातिवायोग्यापुष्तीं, हनका स्वाद्य परांच्य वन्ध होता है, क्योंकि, इच्छक्तस्थान, औदारिकहारीरोगोपांग, अस्माप्तच्युपिटिकासहरनन, उपधात और प्रवेक्त रापीरका सोद्य परांच्य वन्ध होता है, क्योंकि, विषहमतिमं उद्यामावके होनेपर भी, तथा अस्पय उद्यक्त होते हुए भी हनका बन्ध देखा जाता है। स्व्यानपृद्धिक्य, क्रीवेर, पुरुष्येद, एक्टीट्य, ब्रीट्यिय, च्युटिट्य, च्युटिट्य ज्ञाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, परायात, उच्छत्या, आताप, उच्योत, दो विहायोगातियां, स्थावर, सुस्म, पर्वाप्त, साधारण-रापीर, सुमग, सुस्वर, उस्प्त, पर्वाप्त, वाद्य सहमा, प्रवार्त्त, साधारण-

गोदाणं परोदएण बंधो, एदासिमेत्थ उदयविरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-जवदंसणावरणीय-सिच्छत्तःसीत्मकसाय-भय-दुर्गुंछा-तिरिक्ख-मणु-स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवधाद-णिमिण-पंचंतरा-इयाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ एदासि धुवबंधितादो। सादासाद-सत्तणोकसाय-मणुसगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-च उरिदिय-वंचिदिय जादि-छसंठण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-मणुसगइ-पाओग्गाणुपुज्वी-परचादुस्सास-आदाउजीव-देविहायगइ-तस-धावर-बाह्रर-सुहुम-पञ्जत्ताप-जजत्त-पत्त्य-साहारणसरीर-धिराधिर-सुहासुह-सुभग-दुभग सुस्सर-दुस्सर-ओदेज्ज-अणादेज्ज-जसिति—अजसिति-उच्चागोदाणं सांतरी, षंधो, एगसमएणदासि बंधुवरमदंसणादो। तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइमाओग्गाणुपुज्वी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो बंधो। कथं णिरंतरो १ ण, तेउ-वाउ-काइएहिंवो पंचिदियअपञ्जरस्यस्पण्णाणमंतोसुहत्यकारमेदासि णिरंतरबंधुवरुमादो।

पंचिंदियअपज्जत्ताणमेदाओ पयडीओ बंधमाणाणं पंच मिच्छत्ताणि, बारस असंजम,

होता है, क्योंकि, यहां इनके उदयका विरोध है।

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, निर्यगायु, मनुष्यायु, औदारिक, नैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गम्ब, रस, स्पर्श, अगुरुलपु, उपधात, निर्मण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्रववन्धी हैं। साता व असाता बंदनीय, सात नोकपाय, मनुष्यपति, एकेन्द्रिय, वहीन्द्रिय, चतुर्पिट्र्य, पंचिन्द्रय जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगतिप्रायानुपूर्वी, परधात, उच्छ्रवास, आताप, उद्योत, वंह सिहायोगितियां, इस. स्थावर, बादर, सहस्र, पर्योन्त्र, अपर्योन्त, प्रत्येक, साधारण शरीर, स्थिर, अस्थर, ग्रुप्, अगुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेष, अनाद्य, यद्यक्रीतिं, अयशक्तिंतं और उच्चयोत्त्र, इनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका क्यादिक्षाम देखा जाता है। तिर्यगति, निर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीस्रगोकका सान्तर-विरन्तर वन्ध होता है।

शंका-निरन्तर बन्ध कसे होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं, क्योंकि, तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंमेंसे पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्मुहर्त काल तक इनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

इन प्रकृतियोंको बांधनेवाले पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंके पांच मिध्यात्व, बारह

१ प्रतिषु ' बंधणाणं ' इति पाठः ।

सोरुस कसाय, सत्त णोकसाय दोषिण जोग ति बादाठीस पच्चया होति । तिरिक्ख-मणुस्साउ-भाणं एक्केताठीस पच्चया, कम्मइयपच्चयाभावादो । सेसं सुगमं ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एईरिय-बीइंदिय-चाइरियजादि-तिरिक्खगइ-पाञ्जोव-आदाउञ्जोव-यावर सुदुम-साहारणसरीगणं तिरिक्खगइसंजुत्तो बंधो । मणुस्साउ-मणुसगइ-मणुसगइपाञोरगाणुपुञ्ची-उच्चागोदाणं मणुसगइसंजुत्तो । सेसाणं पयडीणं बंधो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो । पंचिदियअपञ्जता सामी । बंधदाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो णस्यि । पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलद्व-उवधाद-णिमिण-पंचेतराइयाणं चउन्विहो वंधो, धुवबंधितादो । सेसाणं सादि-अद्धवो ।

पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तएसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावर-णीय-जसिकत्ति-उच्चागोद-पंचेतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १०३॥

एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं, तेणेदण सुइदत्थाणं परुवणा कीरदे । तं जहा — किं

असंयम, सेल्डर कराय, सात नोकपाय और दो योग, इस प्रकार व्यालीस प्रस्यय होते हैं। तिर्येगायु और मतुष्यायुक्ते इकतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, उनके कामीण प्रत्ययका अमाव है। रोप प्रत्ययप्रकणणा सुगम है।

तिर्येगायु, तिर्येगाति, एकेन्द्रिय, ब्रीन्ट्रिय, त्रीन्ट्रिय, चतुरिन्ट्रिय ज्ञाति, तिर्यमाति आयोग्यायुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, स्वस् और साधारण शरीर, इनका निर्यमातिस संयुक्त बन्ध होता है। मनुष्यात् समुद्ध्यातिम मनुष्यातिमायोग्यापुपूर्वी और उच्चांगका मनुष्यातिमायोग्यापुपूर्वी और उच्चांगका मनुष्यातिस संयुक्त होता है। पंचेन्द्रिय अपर्यात्त जीव स्वामा है। वन्धांच्यात सुगम है। बन्धन्युच्छेत्र यहां है नहीं। पांच क्रानायशीय, जी दर्शनावरणीय, मिच्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैज्ञस व कार्मण शरीर, वर्ण, गम्ब, रस, स्पर्यं, अगुरुल्यु, उपपात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका चार प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रववन्धी है। शेप प्रकृतियोंका सादि व अध्रव वस्थ होता है।

पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यश्कीर्ति, उन्चरोत्र और पांच अन्तराय, इनका कीन वन्यक और कौन अवन्धक है ? ॥ १०३॥

यह पृच्छासूत्र देशामशंक है, इसिटिये इसके द्वारा सूचित अथौंकी प्ररूपणा

1 848

भिच्छाह्दी बंघजो किं सासणे बंधजो किं सम्मामिच्छाह्दी बंघजो किसकंजदसम्माइही बंधजो किं संजदासंजदो किं पनतो किमपमतो किमपुत्वो किमणियदी किं सुदुमसांपराइयजो किसुव-संतकसाओ किं संगोगिजिणो किमजोगिमहार जो बंधजो ति एवमेसो एगसंजोगो । संपि एवर दुसंजोगादीहि अक्खसंचार करिय सोउद्दसहस्स-विण्यसय-तेपा-सीदि-पण्णमंगा उप्पाप्यव्वा । किं पुत्वमेदासिं वंधो बोच्छिज्जित किसुद को किं दो वि समं बोच्छिज्जित एवमेट्य तिण्ण मंगा । किं सोतरा किं किंप्रत्य कें कि परेतर एण किं सोदय-सरेदर्पण एवं वि तिण्ण मंगा । किं सांतरो वंधो किं णितरो [किं गुप्तान किंसतर-णिरंतरो ति एत्य किं तिण्णव मंगा । एदासिं किं मिच्छत्तपच्चो कें जोगपच्चओ वंधो कि पर्या किंसिन प्रचान किंसिन किंसिन प्रचान किंसिन प्रचान किंसिन किंसिन किंसिन किंसिन प्रचान किंसिन किं

करते हैं। वह इस प्रकार है— क्या सिध्यादि यन्धक है, क्या सासादनसम्यक्षिं वन्धक है, क्या सस्यिमध्यादि वन्धक है, क्या असंयतसम्यन्दि वन्धक है, क्या असंयतसम्यन्दि वन्धक है, क्या संयतसम्यन्दि वन्धक है, क्या अप्रमत्त, क्या आप्रमत्त, क्या आप्रमत्त, क्या स्थानि अहारक वन्धक हैं, इस प्रकार ये एकसंयोगी भंग हैं। अब यहां द्विसंयोगादिकोंके हारा अक्षसंचार करके सीलह हजार तीन सी तेरासी प्रक्रमंग उत्पन्न कराना चाहिये। क्या पूर्वमें इनका यन्ध ब्युच्छिक होता है, क्या उदय, या क्या दोनों एक साथ ब्युच्छिक होते हैं, इस प्रकार यहां तीन भंग दोने यहां सी तीन संग होते हैं। क्या सान्यत्व वन्ध होता है, क्या परोदयसे या क्या स्वोद्य-एरोइयसे, इस प्रकार यहां भी तीन भंग होते हैं। क्या सान्तर वन्ध होता है, क्या सान्तर वन्ध होता है। क्या सान्तर वन्धक होता है। क्या सान्यर वन्धक होता है। क्या सान्यर

इनका बन्ध क्या मिथ्यात्वप्रत्यय है, क्या असंयमप्रत्यय है, क्या करायप्रत्यय है, या क्या योगप्रत्यय वन्ध है, इस प्रकार पन्द्रह मुख्यत्यविमित्तक प्रइतभंग होते हैं। एकान्स, विपरीत, मृङ् [विनय], सन्देह और अझान रूप पांच मिथ्यात्य; चक्षु, ओत्र, ब्राण, तिझा, स्पर्श, मन, पृथिबीकायिक, अप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, वनस्पति-कायिक और त्रसकायिक, इनके निमित्तसे होनेवाले वारह असंयम; सोलह कथाय, नौ

१ अ-काप्रजोः '-पंचण्हमंगा ': आप्रतो '-पंचण्हं सेगा ' इति पाठः।

.चेष्रससद्प्केतात्रीसकोडाकोडी-पण्णारसञ्कलः अद्वारससहस्स-अद्वस्य-सत्तकोडी'-अद्ववंचास-त्रक्तः वंचवंचात्रसहस्स-अद्वसय-एककहत्तिरजत्तर्यच्चयण्णमंगां उप्पाएदञ्चा १४४११५-१८८०७५८५५८७१। किं णिरयगइसंख्तं वज्ज्ञेति किं तिरिक्त्वगइसंख्तं किं मणुस्सगृहसंख्तं [ किं देवगइसंख्तं ] इदि एस्थ पण्णारस पण्हमंगा उप्पाएदञ्चा। अद्वाणभंगपमाणं सुगमं। किम्मिप्दगुणदाणस्मादिए, मज्ज्ञे अंते वंधो वोच्छिज्जदि ति एक्केक्किम्हि गुणदाणे तिण्णि तिण्णि भंगा उप्पाएयञ्चा। सञ्चवंधवोच्छेदपण्हसमासो वाएताठीस। किं सादिओ वंधो किमणादिओ किं धुवो किमद्वनो ति एत्य पण्णारस पण्हभंगा उप्पाएयञ्चा।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु उनसमा खवा बंधा । सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाए चरिमसमयं गंत्ण बंधा वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १०४ ॥

एदस्स अत्था उच्चदे-- पंचणाणावरणीय-चउदंमणावरणीय-पंचतराइयाणं पुत्र्वं वंधा

नोकराय और एन्द्रह योग, इन प्रस्योंको स्थापित कर चीदह सी इकतालीस कोड़ाकोई। एन्द्रह लाख, अठारह हजार, आठ सी सात करीड़, अठावन लाख, पचवन हजार, आठ सी इकत्तर उत्तर प्रस्यय निमित्तक प्रस्तर्भग उत्पन्न कराना चाहिये। १४४११५१,८८०५५८५९०६।

ये क्या नरकगतिले संयुक्त बंधते हैं, क्या निर्यम्गतिले संयुक्त बंधते हैं, क्या मनुष्पगतिले संयुक्त बंधते हैं, या क्या देवगिनले संयुक्त बंधते हैं, इस प्रकार यहां पन्द्रह प्रह्ममंग उत्पक्ष कराना चाहिये। बन्धाध्वानका भेगप्रमाण सुगम है। क्या विवक्षित गुण्क्यानके आदिम, भष्यमें या अन्म या व्युच्छित्र होता है, इस प्रकार एक एक युक्त्याचीन में तीन मंग उत्पन्न कराना चाहिये। बन्ध्यपुटके प्रदूस्तिययक सर्व भंगोंका योग च्यालीस होता है। क्या साहदे क्या अनादि, क्या भूव श्रीर क्या अध्रुव बन्ध होता है, इस प्रकार यहां पन्द्रह प्रह्ममंग उत्पन्न कराना चाहिये।

मिष्यादृष्टिसे ठेकर सूरुमसाम्परायिकशुद्धिसंपतोंमं उपश्रमक व क्षपक तक बन्धक हैं। सूरुमसाम्परायिकशुद्धिसंयतकारुके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं॥ १०४॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं-- पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच

१ प्रतिषु 'सत्त-सत्तकोडी ' इति पाठ.।

२ प्रतिषु ' पच्चया पण्णमगा ' इति पाटः ।

अ-आप्रत्योः ' किमप्पिद्गृण-' काप्रतो ' किमपिद्गृण- ' इति पाठः ।

पच्छा उदजो वोन्छिज्जदि, सुहुमसांपराइयचरिमसमयिन्द णहवंधाणमेदासि खीणकसायचरिम-समयिम्म उदयवोच्छेदुवरुंभादो । जसिकतीए उचागोदस्स य पुन्तं वंधा पच्छा उदजो वोन्छिज्जदि, सुहुमसांपराइयचरिमसमयिम्म णहवंधाणं अजोगिचरिमसमयिम्म उदर्य-वोच्छेदवरुंमादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावर्णीय-पंचंतराइयाणं सोदओ बंबो । जसिकतीए मिच्छाइडिप्पहुडि जाव असंजदसम्माइडि ति सोदय-परोदएण बंधो, एदेसु अजसिकतीए वि उदयदंसणादो । उविर सोदएणेव, पडिवक्सुट्याभावादो । मिच्छाइडिप्पहुडि जाव संजदा-संजदो [ ति ] उच्चागोदस्स सोदय परोदएण बंधो, एदेसु णीचागोदस्म वि उदयदंसणादो । उविर मोदओ, पडिवक्सुट्याभावादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं णिरंतरे बंधो, सब्बगुणहाणेसु वि एगमम०्ण बंधवोच्छेदाभावादो । जसकितीए सांतर-णिरंतरो बंधो, मिच्छाइहिप्पहुडि जाव पमत्तमंजदो ति सांतरो बंधो, एदेसु पविच्खपयडिबंधदंसणादो; उविरि णिरंतरो, पडिवच्छ

अन्तरायका पूर्वमें बन्धे और पश्चान् उदय ग्युच्छित्र होता है, क्योंकि. स्क्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें बन्धेक नष्ट हो जानेपर श्लीणकपाय गुणस्थानके अन्तिम ममयमें उनका उदयम्पुच्छेद पाया जाता है। यशकीर्ति और उच्चगोत्रका पूर्वेस बच्चे और पश्चान् उदय प्युच्छित्र होता है, क्योंकि, स्क्ष्मनाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें बन्धके नष्ट हो जानेपर अयोगिकेवलीके अन्तिम समयमें इनका उदयब्युच्छेद्र पाया जाता है।

पांच हानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है। यशकीर्तिका मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्बग्दृष्टि तक स्वोदय परोद्दवसे बन्ध होता है, स्यॉकि, इन गुणस्थानांमें अवशकीर्तिका भी उदय देखा जाता है। कपर इसका स्वोदयक्षे दी बन्ध होता है, स्यॉकि, वहां अवशकीर्तिक उद्दवका अभाव है। मिथ्यादृष्टिसे लेकर संवतासंयत तक उच्चगोत्रका स्वोदय-परोद्यसे स्वच्छ होता है, स्यॉकि, इन गुणस्थानोंमें नीचगोत्रका भी उदय देखा जाता है। उपरिम्म गुणस्थानोंमें उसका स्वोदयसे बन्ध होता है, स्यॉकि, वहां नीचगोत्रक उदयका अभाव है।

पांच बातावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, सब गुणस्थानोंमें ही एक समयसे इनके बन्धजुच्छेदका अभाव है। यशकीर्तिका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, मिध्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक इनमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका बन्ध देखे जानेसे सान्तर बन्ध होता है और इससे उपर

<sup>·</sup> १ अपती ' -समयन्मि गद्वबंधाणं उदय- ' इति पाठः ।

1 8, 804.

पम्प्रीय् वेभागावादो । उच्चानोदस्स मिन्डाहाङ्क सामणेष्ठ सांतर-णिरंतरो । असंखेज्जैवासाउअ-तिरिक्क मञ्जूरतेष्ठु, संखेज्जवासाउअसुहतिलिरिसण्सु णिरंतरवंषदंसणादो । उवरिसगुणेषु विसंवरो, पडिवनखन्यडींण् वंधामावादो । पञ्चयाणं मृत्रोषभंगो । गहसंखुत्तादि उवरि जाणिय वत्तन्त्रं ।

णिहाणिहा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुवंधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ तिरिक्खगइ- चउसंटाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वी-उज्जोव-अपमत्थिविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज-णीचागोदाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ १०५ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा. अवसेमा अबंधा ॥ १०६ ॥

प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव होनसे उसका निरन्तर वृत्य होता है। उच्चयोजका सिष्याहरि भीर सामादनसम्बन्धर एगुणन्यानोंम मान्तर निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां असंन्यातवर्षायुष्क निर्पत्त व मुख्योंके, तथा संन्यातवर्षायुष्क तिंत्र व मुख्योंके, तथा संन्यातवर्षायुष्क तीन शुभ लेक्या बालोंसे उनका निरन्तर बन्ध देखा जाता है। उपित्म गुणक्यानोंने निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष महतिक वन्धका अभाव है। सन्ययाकी प्रकृषणा मृलोक समान है। गतिसयुक्तादि उपरिम्म एच्छाओंके विषयमे जातकर कहना चाहिये।

निहानिहा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तातुवन्धी क्रोध, मान, माया, लोम, क्षीवेद, तिर्यगाय, तिर्यगति, चार संस्थान, चार सहनन, तिर्यगतिप्रायोग्यातुपूर्वी, उद्योत, अनक्स्ताविद्यायेगित, दुर्मन, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इनका क्रीन चन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ १०५॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादिष्ट और सासादनसम्यक्ति बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं ॥ १०६॥

१ प्रतिषु 'स सस्तेज्ज ' इति पाठ ।

एदस्स अत्यो बुज्बदे — श्रीणगिद्धितयस्स पुज्बं बंघो परछा उदश्री बोष्छिज्जदि, सासणसम्माइडि-पमतसंजदेसु जहासंखाए बंघोदयवोच्छेदरंसणादो । अर्णताणुर्वधिव उक्तरस्त दो वि समं वेग्न्छिज्जंति, सासणे तदुभयागांवदंसणादो । इस्थिवेदस्स पुज्वं बंघो पच्छा उदश्रो बोष्छिज्जदि, सासणाणियद्वीसु जहासंखाए बंघोदयवोच्छेदुवरुंभादो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खाइ-उज्ज्ञाव-णीचागोदाणं पुज्वं बंघो पच्छा उदश्रो बोष्छिज्जदि, सासणसम्माधिडि-सजदार्भजदेसु तिर्स दोण्णं वोच्छेदुवरुंभादो । एवं चंदुसंघडणाणं पुव्वं बंघो पच्छा उदश्रो बोष्छि-ज्जदि, सासण-सम्मामीसु तेर्सि दोण्णं बोच्छेदुवरुंभादो । एवं चंदुसंघडणाणं पि वक्तर्वं, सासण पि इत्यं वेग्न्छिद्दंसणादो । एवं विदिक्साद्याश्रोगगाणुप्वनी-दुमग-अणादेज्जाणं वक्तवं, सासण-असंजदसम्मादिडीसु बंघोदय-वेग्न्छद्दंसणादो । एवमप्यसन्थिवद्यगङ्ग-रुस्सराणं वक्तवं, सासण-सजोगीमु शंघोदयवोच्छेद्दंसणादो ।

इस सुत्रका अर्थ कहते हें — स्यानगृष्टित्रयका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय ्युच्छित्र होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टि और प्रमत्त्वंयत गुणस्थानमें यथाकमसे रनके ु प्राच्या वर्षा है। त्यानी पार्यात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रा वर्षाय वर्षाया वर्षाया वर्षाया वर्षाया वर्षाया वर्ष्य व उदयक्षा व्युट्डिट् देश्या जाता है। वस्त्रात्रात्र्वाच्यात्रक्षा वस्त्र और उदय देशिया एक साथ व्युट्डिट्ट होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थालमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। स्त्रीवेदका पूर्वमें बन्ध और पश्चात उदय व्यच्छित्र होता है, क्योंकि, सासाइन और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानामें यथाकमसं उसके बन्ध व उदयका व्यव्छेद पाया जाता है। तिर्यगायु, तिर्यग्गति, उद्योत और नीचगोत्र, इनका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय ्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्हांध्र और संयतासंवत गुणस्थानोंमें क्रमशः उन दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है। चार संस्थानोंका पूर्वमें बन्ध और पश्चात उदय ब्युव्छित्र होता है, क्यांकि, सासादन और सयोगकेवली गणस्थानाम उन दोनींका ब्युच्छेद पाया जाता है। इसी प्रकार चार संहननोंके भी पूर्व प्रश्चात् वन्धोदयञ्युच्छेदको कहना चाहिये, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें बन्धके नष्ट हो जानेपर अप्रमत्त व उपशान्तकपाय गुणस्थानोंमें कमसे उक्त चार संहतनोंक प्रथम व ब्रितीय प्रगलके उदयका व्युच्छेद दस्ता जाता है। इसी प्रकार तिर्यम्गतिप्रायामयूर्वी, दुर्मग और अनादेयके भी कहना चाहिये, क्योंकि, सासादन व असंयतसम्यन्द्रष्टि ग्रुणस्थानोंमें कमराः इनके बन्ध व उदयका व्यञ्छेद देखा जाता है। इसी प्रकार अप्रशस्तविहायोगति और दुस्वरके मी कहना वाहिये, क्योंकि, सांसाइन और सयोगकेवली गुणस्थानीम इनके बन्ध व उदयका स्युच्छेद देखा आता है।

१ प्रतिषु ' तदुभयभाव-' इति पाठः ।

. श्रीणगिद्धितियादीणं सञ्चासि पयडीणं बंघो सोहय-परोहको, उभयथा वि विरोहा-भावादो । यीणगिद्धितिय-अर्णताणुवंधिच उनक-तिरिक्खा उआणं णिरंतरो बंघो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । तिरिक्खग इ-तिरिक्खग इपांगाणु पुज्वी-णीवागोदाणं सांतर-णिरंतरो बंघो । कर्ष णिरंतरो ? ण, ते उ-वा उनका इय चर्गाचिद्यिम च्छा इट्टीसु सत्तमपुढवीमि च्छा हि-सासण-सम्माइ हिणे इल्सु णिरंतर बंधुवर्ज मादों । सेसाणं सांतरो बंधो, एगममएण बंधुवरम देसाण्यो । पच्चया ओपपच्चय तुरुळा । तिरिक्खा उतिरिक्खग एशोगाणु पुज्वी-उज्जेवाणि दो वि तिरिक्खग इसंतु सं, इरियवेदं णिरय गईण विणा तिग इसंतु तं, च उसंत्रण च उसंपडणाणि दो वि तिरिक्ख मणुसग इसंतु तं, अपस्थित हो पार्य इन्द्रमा-दुस्सर-अणांद ज्व-णीवागोदाणि निक्छा इट्टी तिग इसंत्र वं वंपद्द देवगईण विणा, सासणो तिरिक्ख मणुसग इसंत्र जुं । सेसाओ पयडीओ मिच्छा इट्टी च उग इसंतु तं भामणो निग इसंतु तं । सेसं चितिय वनव्यं ।

स्यानयुद्धित्रय आदिक सब प्रकृतियाँका बन्ध स्वादय परोदय होना है. क्योंकि. दोनों प्रकारस भी उनके बन्धका विरोध नहीं है। स्यानयुद्धित्रयः अनन्तानुबर्ध्ययनुष्क और तिर्यायुक्त निरस्तर बन्ध होना है, क्योंकि, एक समयस इनके बन्धविक्षासका असाव है। तिर्यगाति, निर्यगातियायांग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका - निरन्तर बन्ध कसे होना है ?

समाधान—यह शंका टीक नहीं, क्योंकि, तेजकायिक व वायुकायिक जीवोंमेंसे आकर पंचेटिय मिथ्यार्टाष्ट्योंमें उत्पन्न हुए जीवो तथा सप्तम पृथिवीके मिथ्यार्टाष्टे व सासादनसम्यार्ट्ड नारकियोंमें उक्त प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

रोण प्रकृतियाँका साम्तर बन्ध हाता है, क्यांकि, एक समयसे उनके बन्धका विश्वास देखा जाता है। प्रत्यां प्राप्त प्रवास देखा जाता है। प्रत्यां प्राप्त प्रवास देखा जाता है। प्रत्यां प्राप्त प्रवास देखा जाता है। प्रत्यां प्राप्त प्राप्त होने हैं। प्राप्त प्राप्त प्रत्यां जाता निर्माणिक संयुक्त वांधते हैं। खांदको नरकातिक विना तीन गांत्योंस संयुक्त वांधते हैं। बार संस्थान और बार संहतनको होनों है। तिर्माणित व मनुष्यातिक संयुक्त वांधते हैं। अप्रवास्तविद्याणाति, दुर्मेग, दुस्य, अतात्रेय और तीवगोंको निष्यादाहि देवणतिक विवा तीन गतियोंसे संयुक्त वांधते हैं, तथा सासादनसम्यग्रहि तिर्मेग्याति मुन्यपातिले संयुक्त वांधते हैं। तथा प्राप्त प्रत्यांस संयुक्त वांधते हैं। तथा स्वत्यांस स्वत्यांस स्वत्यांस स्वत्यांस संयोधति स्वत्यांस स्वत्यांस स्वत्यांस स्वत्यांस संयोधति स्वत्यांस स्वत्य

१ प्रतिषु ' णिरतरो बंधुबलमादो ' इति पाठः ।

णिद्दा-पयलाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १०७ ॥ सम्म ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अपुञ्चकरणपविद्वसुद्धिसंजदेसु उव-समा खवा बंधा । अपुञ्चकरणसंजदद्धाए संखेज्जदिमं भागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १०८ ॥

ष्ट्स्स अत्थे। उच्चरे—चंघे। एटार्सि पुट्यं वेन्टिञ्जदि पच्छा उदझे, अपुट्य-खीणकसाएसु कमेण बंधोदयवोच्छेददंसणादो । सोदय-परोद्दण सच्चगुणद्दाणेसु बंघो, अद्धुवोदयत्तादो । णिरंतरो, भुवबंधितादो । पच्चया सच्चगुणद्दाणेसु ओघपच्चयतुस्ला । मिच्छाइही चउगइसंजुत्तं, सासणे। तिगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छाइही असंजदसम्माइही दुगइसंजुत्तं, सेसा देवगइसंजुत्तं । गइसामित्तद्धाण-बंधवोच्छेदद्वाणाणि सुगमाणि। मिच्छाइहिस्स चउ-व्यिहो बंघो । सेसेसु तिविहो, युवत्ताभावादो ।

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १०९ ॥

निद्रा और प्रचलाका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ १०७ ॥ यह सुत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे ठेकर अपूर्वकरणप्रविष्टशुद्धिसंयतीमें उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अपूर्वकरणसंयतकाठके संख्यातवें भाग जाकर बन्धच्युच्छेद होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं।। १०८॥

इस सुषका अर्थ कहते हैं— इनका बन्ध पूर्वमें न्युन्ध्यिक होता है और उदय प्रधात, क्योंकि, अपूर्वकरण व क्षीणकवाय गुणस्थानोंमें कमसे इनके बन्ध और उदयका उपुष्येद्व देखा जाता है। सब गुणस्थानोंमें इनका बन्ध सोतर परोदयको होता है, क्योंकि, बुववन्धी हैं। अर्थन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, बुववन्धी हैं। अर्थन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, बुववन्धी हैं। अर्थन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, बुववन्धी हैं। अर्थन्तर सब गुणस्थानोंमें ओघअर्थ्यांके समान हैं। मिथ्यादि बारों गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्बन्धि तीन गितियोंसे संयुक्त, सम्बन्धिन प्रदेश होता है। गतियोंसे संयुक्त, तथा होष गुणस्थानवर्ती देवगांतिसे संयुक्त वार्थने हैं। गतियामित्व, अध्यान और बन्धनुक्वेदस्थान खुगम हैं। मिथ्यादिके वार्रो प्रकारका बन्ध होता है। होष गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है। होष गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, स्योंकि, वहां भ्रव बन्धका अभाव है।

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ।। १०९ ।।

सुगमं ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधां । सजोगिकेवलि-अद्भाए चरिमसमयं गंत्ण बंधों बोच्छिज्जिद । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ११०॥

एदस्स अत्थे। उड्चरे— बंघो पुत्र्वं पच्छ। उद्यो विच्छण्णा, सर्जागिकेविकः अजीगिकेविक्री जहाक्रमेण बंघोदयबोच्छेद्दंसणादो । सोदय-गोरएण बंघो, सम्बगुणहाणेसु अदुवोदयत्तादो । मिच्छाइडिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति सांतरे। बंघो, एगसमएण बंधुवरस-दंसणादो । उचिरि णिंतरो, पडिवक्खपयडीए बंघामाबादो । पच्चया सन्वगुणहाणेसु ओपपचय-तुल्छ । मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडिणो तिगइसंजुत्तं, णिरयर्गङ्ए सह सादवंघाभावादो । सेमं सन्वमोषतुल्छं ।

असादावेदणीय अरदि सोग अथिर असुह-अजसिक तिणामाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १११ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे ठेकर सयोगकेवरी तक षन्यक हैं। सयोगकेविकारके अन्तिम समयको जाकर बन्धव्युच्छेद होता है। ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैं॥ ११०॥

इस स्वका अर्थ कहते हैं— सातावेदनीयका यन्त्र पूर्वमें और उदय पक्षात् च्युन्जिक होता है, क्योंकि, स्योगकवाठी और अयंगकेवाठी गुजस्थानोंमें कामसे उसके बन्ध और उदयका व्युन्जेद देखा जाता है। स्वीद्य परोदयस बन्ध होता है, क्योंकि, वह सिक्यादियों है। मिष्यादियों लेकर प्रमत्तसंयन तक सात्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां एक सामयसं उसका वन्धविधाम देखा जाता है। प्रमत्तक्ष्यतसं अपर निरत्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिक वन्धक भागव है। प्रत्य सव गुजस्थानों के धाप्पत्य प्रकृतिक वन्धक साम है। प्रत्य सव गुजस्थानों को प्रधान प्रकृतिक वन्धक समाव है। प्रत्य सव गुजस्थानों को प्रधान विश्व स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त सम्बन्ध सम्बन्ध स्वाप्त स्वा

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ १११ ॥

१ प्रतिषु 'बंधां ' इति पाठः ।

२ अ-काप्रत्योः 'बंधा ' इति पाठः ।

[सुगमं।]

### मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति वंभा। एदे वंभा, अवसेसा अवंभा॥ ११२॥

असादावेदणीयस्स पुत्रं बंधो पच्छा उद्बो बोच्छिण्णो, पमत्त-अजोगिकेवठीसु जहा-कमेण बंधोदयवोच्छेदुवरुंमादो । एवमरिद-सोगाणं वत्तन्त्रं, पमतापुत्वकरणेसु बंधोदयवोच्छेद्द-दंसणादो । एवं चेव अधिर-असुहाणं वत्तन्त्रं, पमत्त-सजोगिकेवठीसु बंधोदयवोच्छेदुवरुंमादो । अजसिकतीण पुत्त्वसुदओ पच्छा वंधो बोच्छिण्णो, पमत्तसंजद-असंजदसम्मादिद्वीसु बंधोदय-बोच्छेदुवरुंभाटो ।

असादानेदणीय-अरदि-सोगाणं मोदय-परोदएण सन्वगुणहाणेसु वंघो, परावत्तणीदय-त्तादो । अथिरासुभाणं सन्वत्थं सोदएण वंघो, धुवोदयत्तादो । अजसकितीए मिच्छाइहिप्पहुडि जाव अमंजदमम्मादिहि ति मोदय परोदएण वंघो, एदेसु पडिवक्खोदएण वि बंधुवरुंमादो ।

[यह सूत्र सुगम है।]

मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसयन तक वन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं॥ ११२॥

असातावर्त्तायका पूर्वमें वन्ध और पश्चान् उद्य ज्युष्टिष्ठ होता है, क्योंकि, प्रमन्तस्यत और अयोगकेवली गुणस्थानोंमें यथाक्रमसे उसके बन्ध और उद्देशका ब्युष्टिक्ष्य पाया जाता है। इसी प्रकार अराते और राक्कि कहना चाहिये, क्योंकि, प्रमन्त और अपूर्वकरण गुणस्थानोंमें कमशः इनके बन्ध और उद्देशका ज्युष्टिक्ष जाता है। इसी प्रकार ही अस्थिर और अगुभके भी कहना चाहिये, क्योंकि, प्रमन्त और व्यागकेवली गुणस्थानोंमें उनके बन्ध और उद्देशका ज्युष्टिक्ष राजा है। अयशकीर्तिका पूर्वमें उद्देश और प्रभात् बन्ध ज्युष्टिक्ष होता है, क्योंकि, प्रमन्तसंयन और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें कमसे बन्ध और उद्यका ज्युष्टिक्ष प्रावाकि, प्रमन्तसंयन और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें कमसे बन्ध और उद्यका ज्युष्टिक्ष प्रावाकि, प्रमन्तसंयन

असातायेदनीय, अरित और शोकका सब गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, इनका उदय परिवर्तनशील है। अस्थिर और अगुभका सर्वेष स्वोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ये खुवोदयी हैं। अयशकीर्तिका मिण्याहिसे लेकर असंयतसम्प्रस्थादि तक स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयके साथ भी उसका बन्ध पापा जाता है। इसके ऊपर परोदयसे उतिर परोदएण, जसिकतीए चेव तत्थोदर्यदंसणादो । एदासि छण्हं पयङीणं सीती बंधो, दो-तिण्णिसमपादिकाटपडिनद्धंधपीण्यमाभावादो । पञ्चया सुगमा । एदाओ छण्यडीओ मिन्छाइडी चउगइसंजुत्तं, सासणो तिगइसंजुत्तं, सम्मामिञ्छाइडी असंजदसम्माइडी दुगइसंजुत्तं, उविरिमा देवगइसंजुत्तं बंधंति । उविरि ओधभंगो !

मिच्छत्त णवुंसयवेदः णिरयाउः णिरयगइः एइंदिय न्वीइंदिय त्तीइं-दिय-चर्जरिंदियजादि हुं डसंठाण - असंपत्तसेवट्टसंघडण - णिरयाणुपुःवी -आदावः यावर-सुहुम-अपज्जतः साहारणसरीरणामाणं को वंधो को अवंधो १॥ ११३॥

सगमं ।

भिच्छाइट्टी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ११४॥

' एदे बंधा 'ति णिडेसो अणत्थओ, अवगद इपरूवणादो । ण एम दोसी,

बन्ध होता है, क्योंकि, वहां यशकीर्तिका ही उत्रय देखा जाता है। इन छह प्रकृतियोका साल्यर बन्ध होता है, क्योंकि, दोनीन समयादि रूप काल्यस सम्बद्ध इनके बन्धक वियमका अभाव है। प्रत्यय सुगम है। इन छह प्रकृतियोंका मिश्यादिष्ट चार गतियोंस संयुक्त, सालादनसम्बन्धिर तीन गतियोंस संयुक्त, सम्याग्मध्यादिष्ट व असंयतसम्बन्धि हो गतियोंस संयुक्त, तथा उपरिम जीव द्वगतिसे संयुक्त बांधने हैं। उपरिम श्रुक्त आधिक समान है।

मिध्यात्व, नर्पुसक्तेवर, नास्कायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, स्वितिद्रय, स्वितिद्रय, स्वितिद्रय, स्वितिद्रय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्यादिकासंह्रनन, नरकानुपूर्वी, आताप, स्थावर, स्क्ष्म, अपर्योप्त और साधारणशरीर नामकर्मका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ ११३॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ ११४॥

शुंका—'ये बन्धक है' यह निर्देश अमर्थक है, क्योंकि, वह झात अर्थका प्रकारण करता है।

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, मेधावर्जित अर्थात् मुर्ख जनींके

१ प्रतिपु 'तचोदय ' इति पाठ ।

महाबिज्यवजणाणुम्महं तिण्णेदसादो । भिन्छतं सपज्यताणं वंबोदया समं वोन्छिज्वंति, भिन्छादृक्षिम्हं वेव तदुअववोन्छेददंसणादो । एदृदिय-बीइंदिय-वाइरिय-चउतिदियजादि-आदाव-आदाव-सावर-सुहुम-साहारणाणमेस विचारो णात्थ, पंचिरियस तेसिसुद्यामावादो । णवरि पंचिरियपज्जनपु अपञ्जनस्स वि एतो विचारो णात्थ ति वत्तव्वं । णवुंसयवेदस्स पुञ्चं वंबो पच्छा अद्यो वोन्छिज्जदि, भिन्छादृहि-अणियहिपुणेसुं वंबोदयवोन्छेद्दंसणादो । एवं णिरयाउ-णिरयावु-णिरयाणुपुञ्चीणं वत्तन्त्रं, भिन्छादृहि-असंगदसमादिहीसु वंघोदयवोन्छेद्दंसणादो । एवं कुंहसंद्राणस्स वत्तव्वं, भिन्छादृहि-स्वोगिक्वित्रसु वंघोदयवोन्छेद्दंसणादो । एवससंपत्रसेवहसंघहणस्स वि वत्तन्त्रं, भिन्छादृहि-अपमत्तेषु वंघोदयवोन्छेद्दंसणादो । एवससंपत्रसेवहसंघहणस्स वि वत्तन्त्रं, भिन्छादृहि-अपमत्तेषु वंघोदयवोन्छेद्दंसणादो ।

मिच्छतस्स सोदएण बंघो, धुवोदयत्तादो<sup>°</sup> । णवुंसयवेद-अपञ्जताणं सोदय-परेश्द्र<mark>को,</mark> अद्धवोदयत्तादो । णविर पंचिंदियपञ्जतस्सु अपञ्जतस्स परोदओ बंघो, तत्थ तद्दद्याभावादो ।

#### भनुग्रहके लिये वह निर्देश किया गया है।

मिध्यात्व और अपयोक्तका बन्ध च उदय दोनों एक साथ व्युच्छिक्त होते हैं, क्योंकि. मिध्यादिए गुणस्थानमें ही उन दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है। एकेन्द्रिय, इतिद्रय चाति, आताप, स्थायर, सुक्त और साधारण, इन मृक्तियोंके यह विचार नहीं है, क्योंकि, पंचेन्द्रिय अवींने उनके उदयका अध्याच है। विशेष इतना है कि पंचेन्द्रिय पर्यान्त अग्रेस अप यह विचार नहीं है, क्योंकि, पंचेन्द्रिय जीवोंमें उनके उदयका अध्याच है। विशेष इतना है कि पंचेन्द्रिय पर्यान्तकोंमें अपर्यान्त प्रकृतिक भी यह विचार नहीं हैं, ऐसा कहना चाहिये। अपुंसकेवदका पूर्वमें बन्ध और प्रकृतिक भी यह विचार नहीं हैं, ऐसा कहना चाहिये। अपुंसकेवदका पूर्वमें बन्ध और अत्यान्त उदयक वर्ध और उदयका अधुक्तेव देखा आता है। इसी प्रकार नारकायु, नरकाति और नरकानुपूर्वीक कहना चाहिये, क्योंकि, मिध्यादिए और स्वयंगकेवटी गुणस्थानोंमें इसके कथ्य व उदयका अपुक्तेव व्योकि, मिध्यादिए और स्वयंगकेवटी गुणस्थानोंमैं इसके वन्ध व उदयका अपुक्तेव देखा आता है। इसी प्रकार संवानकों स्वयं के वस्य व उदयका अपुक्तेव देखा आता है। इसी प्रकार संवानकों स्वयंगकेवटी गुणस्थानोंमें इसके वन्ध व उदयका व्युक्तेव देखा आता है। इसी प्रकार संवानकों सक्ते वस्य व उदयका व्युक्तेव देखा आता है। इसी प्रकार संवानकों सक्ते वस्य वस्य वस्तेव प्रवानी है। सिध्यादिए और अप्रमत्त गुणस्थानोंमें इसके वस्ते वस्तेव अप्रमत्त गुणस्थानोंमें इसके वस्तेव वस्तेव वस्तेव विद्यान विदेश स्थानित स्वयंगित स्वयंगित स्वयंगकेवटी गुणस्थानोंमें इसके वस्तेव वस्तेव वस्तेव विद्यान विदेश स्वयंगित स्वयंगति स्

सिध्यात्वका स्वादयसे बन्ध होता है, क्योंकि वह झुवोदयी है। नपुंसकवेद और अपर्यान्तका स्वादय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुवोदयी हैं। विरोद हतना है कि पंचेन्द्रिय पर्यान्तकोंसे अपर्यान्तका परोदय बन्ध होता है. क्योंकि, उनसे अपर्यान्तक

१ भापती '-अणियहिगुणहाणेसु ' इति पाठः ।

२ अ आप्रक्षोः ' धुबोदयादो ' इति पाठः ।

हुंडसंद्राण-असंपत्तसेवद्वसंघडणाणं सोदय-परोद्दञो वंघो, विग्गहगद्दीए उदयाभावे वि वंधदसंणादो सन्त्रेसिं तदुदयणियमाभावादो वा । णिरयाउ-णिरयगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डारिदयजादि-णिरयाणुपुथ्वी-आदाब-धावर-सुहम-साहारणाणं परोदञो वंघो, पंचिदिएसु एदासिसुदयविरोहादो उदएण सह वंधस्य उत्तिविरोहादो ।

मिच्छत्-णिरयाउआणं णिरंतरा बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । सेसाणं पयडीणं सांतरो, णिरंतरबंधे जियमाभावादो । पच्चया सुगमा । मिच्छतं चउगइसंजुतं, णउंसयेवद-हुंडसेटाणाणि तिग्रसंजुतं, अपञ्जतासंपत्तसेवृद्धसंपडणाणि तिरिक्त-मणुसगइसंजुतं बञ्जेति । णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयाणुपुन्वीओ णिरयगइसंजुतं, सेसाओ मञ्जपयडीओ तिरिक्त्वगइसंजुत्तं । सेसमोषं ।

अप<del>न्चन</del>स्वाणावरणीयकोध-माण-माया-छोभ-मणुसगइ-ओरा-लियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वञ्जरिसहवइरणारायणमरीरमंघ-डण-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वीणामाणं को वंधो को अवंधो?॥११५॥ सर्गा।

उदयका अभाव है। हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तस्पाटिकासंहननका स्योद्य प्रोद्य बन्ध होता है, क्योंक, विषदमित उनका उदयाभाव होनेषर भी बन्ध देखा जाता है, अथवा सब पंबेन्द्रियोंके उनके उदयका नियम भी नहीं है। नाग्कायु, नरकगति, प्केन्द्रिय, इतिदिय, चीन्द्रिय, चीन्द्रिय क्या होता है, क्योंक, पंबेन्द्रियोंम इनके उदयका विरोध होनेस उदयके साथ उनके बन्धके कथनका विरोध है।

मिध्यात्व और नारकायुका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे हनके बन्धविश्रामका अभाव है। शेष प्रकृतियाँका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, निरन्तर बन्धमें नियमका अभाव है। प्रत्यय सुगम है। मिध्यात्वका चारों गानियोंस संयुक्त, नपुंसक- वेद और बुण्डसंस्थानको देवगाँत विना तीन गतियोंस संयुक्त. तथा अपर्योप्त और अस्प्राप्तवस्थादिकासंहननको तिर्यगाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधत है। नारकायु, नरकायिती और नरकानुपुक्ती नरकातिसे संयुक्त तथा श्रप्यातिसे संयुक्त वांधत है। नारकायु, संयुक्त वांधते हैं। श्रेष प्रकृतियाँको तिर्यगातिसे संयुक्त वांधते हैं। श्रेष प्रकृतियाँको तिर्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। श्रेष प्रकृतणा ओष्ठके समान है।

अप्रत्याख्यानावरणीय कोज, मान, माया, लोघ, मनुष्यगति, औदारिकश्चरीर, औदारिकश्चरीरांगोपांग, वज्रवेभवज्रनाराच्छरीरसंड्नन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ११५॥

यह सूत्र सुगम है।

१ वा-काप्रत्योः ' निरतरवधो ' इति पाठ ।

## मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ११६ ॥

मणुस्साणुपुन्ती-अपन्वक्त्वाणचउक्काणं बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, असंजदसम्मा-दिद्विन्दिं तदुभयाभावदंसणादा । मणुसगईए पुन्तं बंधो पच्छा उदत्रो वोच्छिण्णो, असंजद-सम्मादिडि-अजोगिकेवर्रीसु बंधोदयबोच्छेददंमणादो । ओसाठियसरीर-ओसाठियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहवइरणारायणसरीरसंघडणाणभेतं चेत्र वत्तन्तं, असंजदसम्मादिडि-सजोगीसु बंधोदय-वोच्छेदुवरुंभादो । अपन्वक्खाणच उक्कादीणं सोदय-परोदएण बंधो, अद्धवोदयत्तादो । अपन्व-क्खाणचउक्कस्स बंधो णिरंतरा, थुववधितादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओगगाणुपूर्ध्वी-ओसाठिय-सरीर-ओसाठियसरीरअंगोवगाणं मिन्छादिडि सासणसम्मादिङ्कीसु बंधो सांतर-णिरंतरा, तिरिक्ख-मणुस्सेसु सांतरस्स आणदादिदेवेसु णिरंतरनुत्रठंभादो । सम्मामिन्छादिडि असंजदसम्मादिङ्कीसु णिरंतरो, एगसमएण तथ्य बंधुवरमाभावादो । वज्जिरसहवइरणारायणसरीरसंघडणस्स मिन्छाइडि-

मिध्यादृष्टिसे टेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक है, श्रेष अबन्धक हैं॥ ११६॥

मनुष्यानुषूर्यी ओर अत्रत्याच्यानावरणचनुष्कका बन्ध और उद्दय दोनों साथमें ग्युब्छिश्र होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यन्दिए गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। मनुष्यानिका पूर्वेमें बन्ध और प्रधान, उद्दय व्युब्छिश्र होता है, क्योंकि, असंयत-सम्यन्दिए और अद्याका व्युक्छित्र हेला सम्यन्दिए और अद्याका व्युक्छित्र हेला जाता है। औदारिकहारीर, जोदारिकहारीरोंगोंगांग और वज्रपंभवज्ञनाराचदारीरसंहत्नके भी हसी प्रकार ही कहना वाहिय, क्योंकि, असंयतसम्यन्दिए और स्योगकेवली गुणस्यानोंमें कमसे उनके बन्ध और उद्यका व्युक्छित्र पाया जाता है।

अप्तत्याच्याव्याज्याकृतातृकांका स्वादय पराह्यसं वन्ध होता है, क्याँकि, व अध्योदयी प्रकृतियाँ है। अप्रत्याच्यानायरण्यतृत्कका बन्ध निरन्तर होता है, क्याँकि, धृववन्धी है। मगुण्यगति, मगुण्यगतिप्रायाणुषूर्व, ब्रोदारिकाशीर और औदारिक रारीरांगोपांगका बन्ध मिथ्याहिष्ट व सासादनसम्यप्रदेष्टि गुणस्थानोंम सान्तर-विरन्तर होता है, क्योंकि, वह तिर्यंच व मगुण्योंम सान्तर होकर भी आनताबि देवोंमें निरन्तर पाया जाता है। सम्यभिथ्याहिष्ट और असंयतसम्यष्टि गुणस्थानोंमें उनका विरन्तर पाया जाता है। सम्यभिथ्याहिष्ट और असंयतसम्बद्धि गुणस्थानोंमें उनका विरन्तर वन्ध हाता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें पत्ति स्वाद्यादा है। सम्यवादिष्ट भीर सासादन गुणस्थानोंमें सान्तर वन्ध वक्षप्रमावकारारार्वेदस्थानका मन्नपादिष्ट और सासादन गुणस्थानोंमें सान्तर वन्ध

१ प्रतिषु '-सम्मादिहीहि ' इति पाठ । २ प्रतिषु ' बन्नोदयत्तादो ' इति पाठ ।

३ प्रतिषु ' णिरतस्वलमादो ' इति पाठ । ४ प्रतिषु '-सवडपाण ' इति पाठः ।

सासमेखु सांतरा वंदो । उद्यरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं वंधाभावादो । पञ्चया सुगमा । उद्यरि मुळोपभंगो ।

पञ्चक्साणावरणकोध-माण-माया-लोभाणं को वंधो की अबंधो ? ॥ ११७ ॥

सुगमं ।

मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव संजदासंजदा बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ ११८॥

एदं पि सुगमं ।

पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ११९ ॥

मिच्छादिद्विष्पहुडि जाव अणियट्टिबादरसांपराइयपविट्ठउवसमा स्रवा वंधा । अणियट्टिबादरद्धाए सेसे संस्रेज्जाभागे गंतृण वंधो बोच्छिज्जदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १२० ॥

होता है। ऊपर उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंक वन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। उपरिम प्ररूपणा मुलांघके समान है।

प्रत्याख्यानावरण कोष, मान, माया और छोभका कौन वन्धक व कौन अवन्धक है ?॥ ११७॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यारिष्टिमे लेकर संयतासयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं॥ ११८॥

यह सूत्र भी सुगम है।

पुरुषवेद और संज्वलनकोषका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ ११९ ॥ यह सुत्र सुराम है ।

मिथ्यादृष्टिसे टेकर अनिवृत्तिकरणनादरसाम्परायिकप्रविष्ट उपश्चमक व क्षपक तक सन्यक हैं। अनिवृत्तिकरणनादरकालके शेषभें संस्थात बहुमार्गीके नीत जानेपर बन्ध न्यु:च्छित्र होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ १२०॥

१ प्रतिपु ' सम्बेज्जेस मागे ' इति पाठ ।

एदं पि सुगमं ।

माण-माया-संजलणाणं को बंधी को अबंधी ? ॥ १२१ ॥ सुगम ।

मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव अणियट्टी उनसमा खवा बंधा। अणियट्टिबादरद्वाए सेसे सेसे संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोन्छिज्जिदि। एदे बंधा, अवसेमा अबंधा॥ १२२॥

सुगम ।

लोभसंजलणस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ १२३ ॥ सगम ।

मिन्छादिट्टिप्पहुडि जाव अणियट्टी उवसमा खवा बंधा । अणियट्टिवादरद्धाए चरिमममयं गंतूण बंधो वोन्छिज्जदि । एदे बंधा, अवमेमा अवंधा ॥ १२४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

मञ्चलन मान और मायाका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ।। १२१ ।। यह सूत्र सुराम है ।

मिध्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्ति-षादरकालके शेष शेषमें संख्यान बहुमाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं॥ १२२॥

यह सूत्र सुगम है।

संज्वलन लोभका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ १२३ ॥ यह सुत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे ठेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्ति-करणबादरकाठके अन्तिम समयमें जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं॥ १२४॥ सुगमं ।

इस्स रदि भय दुर्गछाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १२५ ॥ <sub>सुगम</sub> ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणपविट्टउवसमा ख़वा बंधा। अपुव्वकरणद्धाए चरिमसमयं गंतृण बंधो बोन्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १२६॥

एदं पि सुगम ।

मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १२७ ॥ <sub>सगर्म ।</sub>

मिच्छाइद्वी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १२८ ॥

सुगमं ।

यह सत्र सगम है।

हास्य, रति, मय और जुगुप्साका कौन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥१२५॥ यह सन्न सुराम है।

मिथ्यादृष्टिसे ठेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपग्रमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अपूर्वकरण-कारुके अन्तिम समयमें जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। य बन्धक हैं, जेष अबन्धक हैं ॥ १२६॥

यह सूत्र भी सुगम है।

मनुष्यायुका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ १२७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यन्दृष्टि और असंयतसम्यन्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं॥ १२८॥

यह सूत्र सुगम है।

देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १२९ ॥ <sub>समर्थ ।</sub>

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा । अप्पमत्तदाए संखेज्जदिमं भागं गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १३०॥

सुगमं ।

देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउन्वियत्तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस-संठाण-वेउन्वियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगइपाओग्गाणु-पुर्व्वा-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविद्यायगइ-तस-बादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेञ्ज-णिमिण-णामाणं को वंधो को अवंधो ?॥ १३१॥

सुगमं ।

देवायुका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ १२९ ॥ यह सन्ब स्तगम है।

मिच्यादृष्टि, सासादनसम्यन्दृष्टि, असंयतसम्यन्दृष्टि, संयतासंयत, श्रमसंयत और अत्रमत्तसंयत चन्यक हैं। अश्रमत्तकालकं संख्यातवें भाग जाकर चन्य व्युन्छिन होता है। ये बन्यक हैं. शेष अबन्यक हैं॥ १३०॥

यह सूत्र सुगम है।

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, बैकियिक, तैजस व कार्मण शरीर, समवतुरससंस्थान, बैकियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यातुपूर्वी, अगुरुठ्ध, उपवात, परघाद, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्यायोगिति, त्रस, बादर, पर्योप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, श्रुम, सुमय, सुस्वर, आदेय और निर्माण नामकर्म, इनका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ १३१॥

यह सूत्र सुमम है।

मिच्छाइट्टिप्पहुद्धि जाव अपुव्यकरणपइडअसमा खवा बंधा । अपुव्यकरणद्वाए संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १३२ ॥

प्रस्तस्यो वुच्चंद् — देवगइ वे उचियमसीर अगोवंग देवगइ पाओग्गाणुपुर्वाणं पुष्व सुद्देशो पच्छा बंधो वीच्छण्णा, अपुञ्चक्रणासंत्रदममानिष्टीसु वधादयवीच्छेदुवरुभादी । पंचिदियजादिनसम्बादर-पञ्जत सुभग-आदे जाणं पुत्र्वं वधो पच्छा उद्शा वीच्छिज्जिद, अपुच्चकरणांजीगीसु वंवोदयवीच्छेदुवरुभादी । तेजा कम्मडय-ममचउरममंठाण-वण्ण-गंध-स-सास-अगुष्करहुव-उवचाद-परचाद-उस्माम-पमस्यविद्यागड-पतेयसीर-धिर-सुभ-मुम्मर-णिमिणणामाणेमवं चेव वत्त्वं, अपुच्चकरण-मजागीसु वंवोदयवोच्छेदुवरुभादो ।

देवगद्द-वेडव्यियसरीर-वेडव्यियसरीरआगंतंग-देवगद्द्याओरमाणुपुःत्रीण परे।देओ वंधो, उदए संते एदासि वंधविरोहांदा । पंचिदिय-तजा कम्मडयमरीर-वण्ण-गथ-रम-फाम-अगुरुव-रुद्द्व तस-बादर-पञ्जत्त-थिर-मुह-णिमिणाणं सोदण्णेव वंधो, धुवादयत्तादो । परवादुम्मास-

मिध्यादिष्टिमे लेकर अथर्वकरणश्रविष्ट उपशमक व क्षत्रक तक घर्यक हैं। अपूर्वकरणकालके मंख्यात बहुमाग जाकर चन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये यन्यक हैं, शेष अबन्यक हैं॥ १३२॥

दस सूत्रका अयं कहते हे—हेवगति, विक्रीयकशारीर, वैक्रियिकशारीरांगोपांग और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका पूर्वेमें उदय और प्रकात वच्च व्युच्छित्र होता है, क्योंकि, अपूर्वेकरण और असंगतमस्यवाहि गुणस्थानोंमें क्रमणः उत्तर वच्च व उदयका व्युच्छेद्द पाया जाता है। पेवेन्द्रियज्ञाति, त्रस, बादर, पर्यान्त, त्रुभग और आदेश, दिन कुण्लेद्द एवंग वाह्म पूर्वेमें वच्च और प्रकात उदय व्युच्छित्र होता है, क्योंकि, अपूर्वेकरण और अयानकवळी गुणस्थानोंमें क्रमसे इनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। तैज्ञस व कार्मण शारीर, समवतुरस्थंतस्थात, वर्ष, गान्य, रम, स्यां, अगुक्टस्युः, उपघात, परधात, उच्च ताह्म प्रसातिवाहायोगति, प्रयोकशारीर, स्थिर, हुभ, सुस्वर और निर्माण नामकर्म, इनके भी वन्ध व उदयका व्युच्छेद हसी प्रकार कहता वाहिय, क्योंकि, अपूर्वेकरण और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें इनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है।

देवनात, वैक्रियिकदारीर, वैक्रियिकदारीरांगांपांग और देवनतिप्रायोग्याजुपूर्वीका एरोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उदयके हानपर इनके बन्धका विरोध है। पंचेन्द्रियजाति, त्रैजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्दा, अगुरुट्यु, क्स, बादर, पर्याप्त, स्थिर, द्युभ भौर निर्माण नामकर्मका स्वोदयसे ही बन्ध होता है,क्योंकि,वे श्वेषोदयी हैं। परधात, पसत्थिवहायगइ-सुस्सर-आदेञ्जाणं सोदय-परोदशे बंघो, अपञ्जतकाले उदयाभावे पि बंधुवलंभादो, पसत्थिवहायगइ-सुस्सराणमञ्जुवादयत्तदंसणादो, आदेञ्जस्म मिन्छाइहिपहृष्टिज्ञाव असंजदमम्मादिष्टि ति उदयस्स भयणिञ्जतुवलंभादो, उविर सव्वत्थ धुवोदयत्तदंसणादो च । समचउरममंत्राणुवचाद-पत्त्यसरीराणमेवं वेव वत्तवं, विग्गहगदीए उदयाभावे वि बंधुवलंभादो, समचउरममंत्राणुत्यस्स मयणिञ्जतदंसणादो च । एवं सुमग-पञ्जताणं पि वत्तव्यं, पचिंदिरपु पिडवक्षतप्यडीए उद्दयंसणादो । णविर पंचिंदिरपुजत्तरस्य पञ्जतस्य मोदण्णेव वंघो, तत्थ पिडवक्षतप्यडीए उद्दयाभावादो । एवंसदं मिल्छाइहीण पञ्जतस्य मोदण्णेव वंघो, तत्थ पिडवक्षतप्यडीए उद्दयाभावादो । एवंसदं मिल्छाइहीण पञ्जतस्य मोदण्याव पञ्जतस्य मोदण्याव । व्यव्यव्यवस्य सोदण्याव वंघो । एवंसदं मिल्छाइहीण वंघो । मान्यसम्मादिष्ट-प्रमाव । प्यव्यव्यवस्य । प्यव्यव्यवस्य सोदण्यः वंघो । एवं सम्मामिल्छादिष्टिआदिउजिरमगुण्डाणाणं पि वत्तव्यं । णविर उत्यवाद-प्रयाद-उस्माम पञ्चत-प्रवादाणं पि मोदण्येव वंघो, तत्य अपञ्चत्वकारमावादो ।

नजा-कम्मइय-वण्ण-गंध-रस-फाम-अगुरुअलहुअ-उवचाद-णिमिणाणं मन्वगुणहाणेस्

उक्तवास, प्रशस्तिविह्यांगति, सुम्बर और आदेय, इनका स्वेदय परेगद्रय बन्ध होता है, स्योंकि, अपर्यान्तकालमे उद्यक्ते न हांनेपर भी इनका बन्ध पाया जाता है, प्रशस्ति विद्यायोगि और सुन्वर प्रकृतियोका अभुवादय देखा जाता है, तथा प्रिय्वादिधे लेकर असंपत्तमस्यराष्टितक आद्रयका उदय अजनीय अर्थान विकर्णय पाया जाता है, और इससे अत्यर सर्वत्र भुवेद्य देखा जाता है। समजनुरस्वसंस्थान, उपघान और श्र्येकझारीरके भी इसी प्रकार कहना चाहिय. क्योंकि, विषह एति से उदयके न होनेपर भी बन्ध पाया जाता है, तथा प्रमान्त प्रश्निक उदय अजनीय देखा जाता है। इसी प्रकार सुन्या जाता है, तथा प्रमान्त प्रवास करना चाहिये. क्योंकि, पंचित्रय देखा जाता है। इसी प्रकार सुन्य होता है। विशेष हतना है कि पंचित्रय पर्यानकोंमें पर्यान्त प्रकृतिका स्वेदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतिक उदयक अभाव है। इस प्रकार यह विध्यादिधेयोकी प्रकृत्या हुई। सामवादस्य प्रवास करना चाहिये। विशेषत्त सम्य है कि पर्यान्तका स्वोदयसे ही बन्ध होता है। इसी प्रकार करना चाहिये। विशेषता यह है कि पर्यान्तका स्वोदयसे ही बन्ध होता है। इसी प्रकार करना चाहिये। विशेष इतना है कि उपयोग्त से कहना चाहिये। विशेष इतना है कि उपयात, परचात, उक्तवास, पर्यान्त और प्रवेकका स्वोदयसे ही वशेष इतना है कि उपयात, परचात, उक्तवास, पर्यान्त और प्रवेकका स्वोदयसे ही वशेष इतना है कि उपयात, उक्तवास, परचान और प्रवेकका स्वोदयसे ही वशेष इतना है कि उपयात, उक्तवास, परचान और प्रवेकका अभाव है।

तैजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, और

१ त्रतिष्ठ ' पञ्ज चस्सोदपुणेन ' इति पाडः ।

भिरंतरो भेषो, धुवर्षभितादो । पंविदियजादीए मिच्छाइही स्र सांतर-णिरंतरो । कर्ष णिरंतरो १ ण, सणबकुमारादिदेवेसु णेरइएसु असंखेजजवासाउज-सुहितिर्छस्स्यातिरिक्ख-मणुस्सेसु प्रभितंतर्षं भुवर्षभादो । सासणादीसु णिरंतरो वेथो, तत्थ एइंदियजादिआदीणं घंपाभावादो । एवं परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जन-पनेयसरीराणं वि वत्तन्त्वं, भेदाभावादो । समच उरससंद्राण-पस्तव्यविद्यायार-सुम्यग-सुस्सर-जोदेज्ञणं मिच्छाइहिःसासणेसु सांतर-णिरंतरो येथो । कथं भिरंतरो १ ण, असंखेज्जवासाउलसु एर्।सि णिरंतरं वेथुवरंभादो । उदीर णिरंतरो, पिरविक्षययद्वीणं वेषाभावादो । थिर-सुभाणं मिच्छाइहिण्णदुहि जाव पमनसंजदो ति सांतरो, पिरविक्षययद्वीणं वेषाभावादो । उचीर णिरंतरो । देवगइ-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीर-वेऽनियसरीर-वेऽनियसरीर-वेऽनियसरीर-वेऽनियसरीर-वेऽनियसरीर-वेऽनियसरीरिक्ख-मणुरन्यसु णिरंतर्वःव-विस्तिवयन-पण्डावियसरीर-वेऽनियसरीरिक्ख-मणुरन्यसु णिरंतर्वःवुक्तिव्यस्तिवयसरीर-वेऽनियसरीर-विप्तिवयसरीर-वेऽनियसरीरिक्ख-मणुरन्यसु णिरंतर्वःवुक्तिवर्यसरीर-वेऽनियसरीरिक्ख-मणुरन्यसु णिरंतर्वःवुक्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्यस्तिवर्

निर्माण, इनका सब गुणस्थानोमं निरन्नर यन्य होता है. क्योंकि. भ्रुवयन्धी हैं । पंचेश्ट्रिय जातिका मिष्यादृष्टियोमं सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है ।

श्रंका-⊶निरन्तर बन्ध केसे होता है?

समाधान — यह ठीक नहीं, क्योंकि, सानःकुमारादि देव. नारकी, असेक्यातवर्षाः सुष्क और शुभ तीन छेह्याबाले निर्यंच व मनुष्योंमें निरन्तर वन्ध पाया जाता है।

सामादनसम्यव्हि आदि उपरिम्न गुणस्थानीं में निरन्तर वच्च होता है, क्योंकि हम गुणस्थानोमें एकेन्द्रियज्ञाति आदिकोका वन्य नहीं होता। इसी प्रकार परम्यत, वञ्चवास, वस, बदर, पर्यान और प्रम्यकडारीरके भी कहना चाहिय, क्योंकि, हनके कोई विशेषता नहीं है। समजनुरुमसंस्थान, प्रदान्नीवहायोगित, सुभग, सुक्षर, भेंसे आदेयका मिथ्यादिष्ट व सासादनसम्ययदिष्ट गुणस्थानोमें सान्तर-विरन्तर वन्य होता है।

शंका -- निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान — यह डीक नहीं, क्योंकि, असंख्यातवर्षायुष्कोंमें इनका निरम्तर क्ष्य पाया जाता है।

उपरिम गुणस्थानाम हनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष मक्कतियोंके क्षण्यका वहां अभाव है। स्थिर और गुअका मिध्यादक्षित लेकर प्रमत्ततंत्रत तक सानतर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष मक्कित्रका बन्ध सम्मत है। इससे ऊपर निरन्तर क्षण्य होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष मक्कित्रकार सम्मत है। इससे ऊपर निरन्तर क्षण्य होता है। इससे अपर निरन्तर विकास क्षण्य होता है। प्राप्त क्षण्य होता है। क्षण्य होता है। क्षण्य होता है। क्षण्य होता है। इससे ऊपर निरन्तर कन्ध पाया जाता है। इससे ऊपर निरन्तर कन्ध पाया जाता है। इससे ऊपर निरन्तर कन्ध पाया जाता है।

आहारसरीर-आहारअंगोवंगणामाणं को बंधो को अबंधो ? H 533 H

सगमं ।

अपमत्तसंजदा अपुव्वकरणपद्दद्ववसमा खवा बंधा । अपुन्वः करणद्वाए संखेज्जे भागे गंतण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा. अवसेसा अबंधा ॥ १३४ ॥

सगमं ।

तित्थयरणामाए को बंधो को अबंधो ? ॥ १३५ ॥ सगमं ।

असंजदसम्मादिद्विपहुडि जान अपुव्नकरणपहुद्वउवसमा स्वना बंधा । अपुञ्वकरणद्वाए संम्वेज्जे भागे गंतूण बंधो बोव्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेमा अबंधा ॥ १३६ ॥

आहारकशरीर और आहारकश्रिगंगोपांग नामकर्मेंका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १३३ ॥

यह सुत्र सगम है।

अप्रमत्तमंयत और अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक व क्षपक पन्धक हैं। अपूर्वकरण-कालके मंख्यान बहुमाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं 11 838 11

यह सब सगम है।

तीर्थंकर नामर्कमका कीन बन्धक और कौन अबन्धक हैं ? ॥ १३५ ॥ यह सत्र सगम है।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे ठेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपश्चमक और क्षपक तक बन्धक है। अपूर्वकरणकारुके संख्यात बहुमाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं ॥ १३६ ॥

एदं वि सुगमं ।

# कायाणुवादेण पुढविकाइय-आउकाइय-वणफादिकाइय-णिगोद-जीव-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जताणं वादरवणफादिकाइयपत्तेयसरीर-पज्जतापज्जताणं व पंचिंदियतिरिक्सअपज्जत्तमंगो ॥ १३७ ॥

एदमप्पणासुत्तं देमामासियं, तेणेरेण सुइदत्थाणं परूवणा कीरदे --- तत्थ ताब पुढिविकाइयाणं भणणमाणं पंचणाणावरणीयः णवदंसणावरणीयः सादासादः मिच्छतः मोठसकसायः प्रविकाइयाणं भणणमाणं पंचणाणावरणीयः णवदंसणावरणीयः सादासादः मिच्छतः मोठसकसायः प्रविविकासियः निरिक्तवादः मणुस्सगदः गृहंदियः वीहंदियः नीहंदियः चीहंदियः चिह्यादः विद्यापादः अस्मायः वण्णान्यं भागाणुपुः चीत्रगुरुक्तः वज्ञवः चवादः उस्सायः आदाखुः चीवः देशिकायगद्दः नमः यावरः चादरः सुद्धमः पञ्चनः अपञ्चनः पत्यः साहारणसरीरः विद्यापादः नमः यावरः चादरः सुद्धमः पञ्चनः अपञ्चनः पत्यः साहारणसरीरः विद्यापिरः चुद्धासुतः सुभगः [ दुभगः ] मुस्सरः दुस्सरः आदेषः जन्न अणादेष्यः जमकितिः अजसिकितिः णिमिणः णीचुच्चारोदः पंचतराद्वयपद्धीओ पुदविकादः एदि चञ्चमाणाओ उवदव्या। एत्थं वैधोटयवोच्छेदः विचारो णिरिथः तदुभयवोच्छेदः भावारो ।

#### यह सूत्र भी सुगम है।

कायमार्गणानुसार पृथिवीकायिक, अन्कायिक, वनस्पतिकायिक और निगोद जीव बादर सुक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त तथा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक्जगीर पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंकी परुपणा पंचेन्द्रिय निर्वच अपर्याप्तोंके ममान है ॥ १३७ ॥

यह अर्पणास्त्र देशामशंक है, अन एव इससे स्वित अग्राँकी प्रक्षणा करते हैं — उनसे पहल पृथिवीकायिक जीवांकी प्रक्षपणा करते समय पांच बालावरणीय, तो इर्दानावरणीय, साता व अखाना वेदनीय मिष्यान्त, सोलह कपाय. तो नोककाय, तिर्थमानु, मुद्रपायु, निर्यमानि, मुद्रपायु, स्विहंद्य, डॉन्ट्रिय, जुनिह्द्य, पंचोट्ट्रिय जाति, अंदारिक, तजस व कार्मण रागीर, छह संस्थान, अंदारिकरारोदियोपां, छह संहनन, वर्ण, गम्भ, रस, स्यां, तिर्थमाति व सनुष्यात्मायोग्यानुपूर्वी, अगुरुल्यु, उपात, परवात, उच्ह्यास, आताप, उद्यात, दो विहायोगानियां, सम, स्यावर, बाहर, स्वस्म, प्यांन्त, अपयोदा, प्रसंकरारीय, साधारणहारीर, स्थिर, अस्थिर, गुभ, अगुभ, सुभग, [दुभंग,] सुस्य, दुस्य, आदेव, अनादेव, यराकीर्त, अयवकार्ति, निर्माण, नीचगोच, उच्चोत्ता और पांच अस्तराय प्रकृतियां पृथिवीकायिक जीवां हारा बच्यान स्थापित करना वाहिये। यहां रम्थ और उदयके व्युच्छेदका विचार नहीं है, क्योंकि, रोनोंके ज्युच्छेदका

पंचणाणावरणीय च उदंसणावरणीय- मिन्छत-णउंसयवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खाइ-एंद्रियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर चण्ण-गंध-रस-कास-अगुरुअल्डुअ-थावर-थिराथिर-सुद्दाणुह-हुभग-अणादेज-णिमण-णीचागाद-पंचतराइयाणं सोदओ वंधो, एत्थ एदार्सि धुवोदयतादो । इस्पि-पुरिसवेद-मणुस्साउ-मणुस्सगइ-बीईट्यि-तीईट्य-चउँरिंदिय-पंचिदियजादि-पंचसंत्रण-ओरािळ्यसरीरअंगोवंग-छसंघषण-मणुसगइपाओग्गाणुपुजी-साद्दाण-दोविद्दायगद्द-तस-सुभग-सुस्सर-अदि-जुज्ज्वागोदाणं परोदओ वंधो, एदासिमेत्थ उदयविरोहादो । पंचदंसणा-वरणीय-सादासाद-सोल्सकसाय-छणोकसाय-बादर-पुषु-पञ्जतापञ्जत-जसाति-जजस-कित्तीणं सोदय-परोदओ वंधो, अदुबोदयत्तादो । ओराल्यिसरीर-इंडसंद्राण-उत्तवाद-पत्तय-सरीर-आदावुज्जीवाणं पि सोदय-परोदओ वंधो, एदासिमुदयाणुदयसहिद्यज्जतापञ्जत्तदासु वंधदंसणादो । तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुज्वीण् सोदय-परोदओ वंधो, सोदयाणुदयविग्गहाविग्गह-गरीमु वंधुवरुभादो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-भिच्छत्त सोलसकसाय-भय-दुगुंछा- तिरिक्ख-मणु-

पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, मिध्यात्व, तपुंसकेबद, तिर्यंगातु, तिर्यंगाति, यकेन्द्रिय जाति, तजस य कामण डारीर, वर्ण, मध्य, रस, रसवं, अगुरुळपु, स्थाचर, स्थिर, अस्थिर, गुभ, अगुरु, दूर्भग, अनाद्रय, निर्मण, नीचमात्र और पांच अन्तराय, हमका स्वोद्य वस्प हाता है, क्योंकि, यहां य प्रकृतियां ध्रुवोदयों है। क्षेत्रेवर, पुरुषेवर, मुख्यायु, मुख्

पांच झानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिध्यात्य, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, इ. इ. १, २५. स्साउ-श्रोरालिय तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-सम्फास-अगुरुवल्दुश-उवधाद-णिमिण-पंचंतरा-इयाणं णिरंतरो वंधो, एगसमण्ण वंधुवरमाभाशदो धुववंधिजादो च । सादासाद-सत्तणोकसाय-मणुसगइ-एईदिय-बीईदिए-तीईदिय-चर्शिदिय-पंचिदियजादि छसंठाण-श्रोरालियसरीराशंगीयंग-छसंबद्धण-मणुसगइपाशंग्माणुपुन्ती-शादाउड्बोच-दोविहायगई-तस-थावर-सुहुम-अपड्जत-साद्दा-रणसरीर-विशाधिर-सुमासुम-सुमग-दुमग-सुसर-दुस्सर-शादेड्ब-चमिलिविह अजमिलिव -उच्चा-गोदाणं सांतरें। वंधो, एगसमण्ण वंधुवरम्बंसणादो । तिरिक्चगई-तिरिक्चगद्दशयशायाणुपुन्ती-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो । कथं न्यार-पड्चत-त्तवसरीगणं वि सांतर-णिरंतरो वंधो । कथं णिरंतरो ? ण, देवाणं पुढविकाइगुरुपण्णाणं सुहुत्तम्सेते णिरंतरचंधुवन्नंभादो ।

एदेसिं पच्चया एइंदियपच्चएहि समा । तिभिक्ताउ-तिभिक्ताकु-एइंदिय-बीइंदिय-

तिर्यगायु, मनुष्यायु, औदारिक, तेजस्य कार्मण शरीर, वर्ण, सन्धर रस, स्पर्श, अ्ष्युक्रस्य पुष्पात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरम्तर वन्ध्र होता है, क्योंकि, एक समयस इनके वन्ध्रविश्वामका अभाव है, तथा ये ध्रुवदन्ध्री भी है। साता व असाता वेइतीय, सात नोक्याय, मनुष्याति, एकत्रिय, डीन्ट्रिय, चीन्ट्रिय, चतुर्गिद्ध्रिय, पंचेन्ट्रिय, चतुर्गिद्ध्रिय, अहारिकडार्गरांगोषांग, छह सहनन, मनुष्याति-प्रायोग्यानुषुवी, आताप, उद्योत, हो दिहायोगोत्यां, वस, स्थावर, मक्स, अपर्यान्त, साधारणहारीर, स्थिर, अस्थिर, इम, अश्रव, सुभा, सुम्य, दुर्भय, सुम्य, दुर्भय, आहेय, वाहेय, व

शंका--निगन्तर बन्ध केम होता है ?

समापान—यह ठीक नहीं, क्योंकि, तेज व वायु कार्यकोंमेंने पृथिवीकायिकोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके निरन्तर वन्ध पाया जाता है ।

परधान, उच्छ्यास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकदारीरका भी सान्तर निरन्तर बन्ध होता है।

शंका-निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं, क्योंकि, पृथियीकाथिकोमें उत्पन्न हुए देवॉके अन्तर्मुहर्ननक निरन्तर बन्ध पाया जाना है।

इन प्रकृतियोंके प्रत्यय एकेन्द्रियप्रत्ययोंके समान हैं। तियंगायु, तियंग्गति,

तीइंदिय-चर्शरेदियजादि-तिरिक्खगइपाओम्गाणुपुन्ती-आदाबुजोव-थावर-सुहुमं-साहारफ्रसरीराणि तिरिक्खगइसंजुत्तं बज्झंति । मणुसाउ-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्ती-उच्चागोदाणि मणुस-गइसंजुत्तं बज्झंति । सेसाओ पयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं । तिरिक्खा सामी । बंधद्वाणं सुगमं । एत्थ बंधवोच्छेदो णत्थि । धुववंधीणं चउन्त्रिहो बंबो । सेसाणं सादि-अद्भुत्तो ।

बादरपुडविकाइयाणमेवं चेत्र वतस्यं । णविर वार्तस्स संदिएण वंधो, सुहुमस्स परोदर्ण । बादरपुडविकाइयपज्जत्ताणं पि एवं चेत्र वतस्यं । णविर पज्जतस्स सोदओ, अपज्जत्तस्य परोदओ वंधो । बादरपुडविकाइयअपज्जत्ताणं पि बादरपुडविकाइयभंगो । णविर पज्जत्त-श्रीणिविद्धितिय परघादुस्मास-आदायुज्जीव-जमिकितीणं परोदओ, अपज्जत-अजसिकितीणं सोदओ वंधो । परचादुस्मास-नम-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीराणं सोतेरा वंधो, अपज्जत्तरुस् देवाणस्ववादाभावादो । पज्चया सत्तरीस. औराज्यिकायजोगपञ्चयस्साभावादो ।

सुडुमपुडिविकाइयाणं पुडविकाइयभंगा । णवरि बादर-आदाउज्जोव-जसिकत्तीणं परादओ, सुडुम-अजसिकतीणं मोदेओ वंधे । परवादुस्माम-बादर-यज्जन-यत्तेयसरीराणं सांतरी

एकेन्द्रियः झीन्द्रियः जीन्द्रियः जनुरिन्द्रियः जाति, तिर्धगितप्रायोग्यानुपूर्वी, आतःष, उद्योत, स्थायः, स्कृत्रः, स्कृत्रः, स्कृत्रः, स्कृत्रः, स्कृत्रः, स्कृत्रः, स्कृत्रः, स्कृत्रः, स्वायः, स्वायः, स्कृत्रः, स्वायः, सनुष्यातः, सन्यातः, सन्यात

बादर पृथियोकायिकांकी भी इसी प्रकार प्ररूपणा करना चाहिये। विशेष हतना है कि यादरका स्वादय और स्हमका परे। द्वाय ने उच्च होता है। यादर पृथियोकायिक पर्याप्तीकी भी इसी प्रकार प्ररूपणा करना चाहिये। विशेषता इतनी है कि पर्याप्तका स्वोदय और अपर्याप्तका परोदय वन्ध होता है। यादर पृथियोकायिक अपर्याप्तोकी भी प्रकापणा वादर पृथियीकायिकों के समान है। विशेषता यह है कि पर्याप्त, स्त्याप्तिका परावात, उच्चतास, आनाप, उद्योत और यशकीर्तिका परोद्य, तथा अपर्याप्त और अपराक्तिकिंका परोद्य तथा अपर्याप्त और अपदाक्तिकिंका स्वेदय वन्ध होता है। परधान, उच्चवास, क्रस, वादर, पर्याप्त और अपदाक्तिकिंका स्वेदय वन्ध होता है। परधान, उच्चवास, क्रस, वादर, पर्याप्त और अपदाक्तिका स्वेदय वन्ध होता है। परधान, उच्चवास, क्रस, वादर, पर्याप्त और अपदाक्तिका स्वेदय स्वाप्त इसी होते हैं। प्रस्थाप्त अपदानों में देवोंकी उप्पार्व नहीं होती। प्रस्थय सैतीस होते हैं, क्योंकि, उनके औदारिककाययोग प्रस्थका अभाव है।

स्क्ष्म पृथिवीकायिकोंका प्ररुपणा पृथिवीकायिकोंके समान है। विशेष यह है कि बाहर, आताप, उद्योत और यशकीर्तिका परोदयः तथा स्क्ष्म और अयशकीर्तिका स्वोदय बन्ध होता है। परघात, उद्ख्वास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका सान्तर, भंभो, सुद्दुमेईदिएसु देवाणसुववाद।भावादो णिरंतरवंधामावा । सुदुमपुडविकाह्यपञ्जताणमेवं चेव वत्तन्नं । णविर पञ्जतस्स सोदओ, अपञ्जतस्स परोदओ वंधो । सुदुमपुडविकाह्यअप-ज्जताणमेवं चेव वत्तन्त्रं । णविर अपञ्जतस्स सोदओ, पञ्जत-थीणगिद्धितिय-परघादुस्सासाणं परोदओ वंधो । सन्त्रआउकाइयाणं जहापच्चासण्णपुडविकाह्यभंगो । णविर आदावस्स परोदओ वंधो, पुडविकाइए मोत्तृण अण्णस्य आदावस्सुदयामावादो ।

पंचणाणावरणीय-णवरंसणावरणीय-सादासार्-मिच्छत-सोठमकसाय-णवणीकसाय-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-गंचजादि-ओराठिय-तेजा-कम्मश्यसरीर-छसेठाण-ओराठियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-वण्णचउकक-तिरिक्खगइ-मणुसगश्रोभागाणुपुज्वी-अगुरुव-छहुवचउकक-आदावुज्जोव-द्रोविहायगइ-तस-थावर-वादर-मुहुम पज्जताप्रज्जत-पत्तेय-साहारण-सरीर-थिराथिर-मुहासुह-सुभग-द्रभग-सुस्मर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकिति-अजमिकिति-णिभिण-णीचुज्ज्वागाद-पंचेतराइयपर्वशिंगे ठविय वणप्तिदेकाइयाणं परु-वणा कीरदे-— भंधोदयाणं पुज्जापुव्यकाठमयवोच्छे-इपरिक्ष्जा णस्यि, बंथोदयाणमस्य बोच्छेदासावादी ।

बन्ध होना है, क्योंकि, सक्ष्म एकेन्द्रियोमें देवोकी उत्पत्ति न होनेसे वहां निरम्तर बन्धका भ्रमाव है। सक्ष्म पृथियोकायिक प्यांजांकी इसी प्रकार ही प्रकरणा करना चाहिय । विशेषकाय इतनी है कि पर्याजका स्वाद्य अंगर अपर्याजका परांद्र य वन्ध होना है। सक्ष्म पृथियोकायिक अपर्याजांकी भी इसी प्रकार ही। प्रकरणा करना चाहिय । विदाय इतना है कि अपर्याजका स्वोदय और पर्याज, स्यानगृद्धिकय, परागत व उच्छवासका परोद्य वन्ध होता है। सब अज्ञायिक जीवोकी प्रकरणा अपनी अपनी प्रयासक्ति अञ्चनार पृथियोकायिकोंक समान है। विदायता यह है कि आनायका परांद्र य वच्छ होना है। क्योजिक प्रयोधीका प्रयोधीका प्रयोधीका प्रवासका है। विदायता यह है कि आनायका परांद्र य वच्छ होना है।

पांच झानावरणीय, नां दर्शनावरणीय. साता व असाता वदनीय. प्रिध्याख, सिंखह कपाय, नां नोकपाय, तिर्यगायु, मिट्टपायु, तिर्यगाति. मनुष्याति. पांच जातियां श्रीदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिकशारीरांगोपांग, छह संहनन, वर्णादिक चार, तिर्यगातिपायाग्यानुपूर्वी, मनुष्यातिपायाग्यानुपूर्वी, अगुरुख्यु आदिक चार, तिर्यगातिपायाग्यानुपूर्वी, मनुष्यातिपायाग्यानुपूर्वी, अगुरुख्यु आदिक चार, आपायान्य, द्वांतर, द्वांवर, दां विहायगातित्यां, त्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक व साधारण शरीर, रिचर, अस्थिर, छुम, अगुम, सुमा, दुर्भेग, सुस्वर, दुस्यर, अप्तेष कालेय्य, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र, उच्चयोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियोको स्थापित कर वनस्पतिकायिकोकी प्ररूपणा करते हैं — बन्ध और उदयके युच्छेदका परीक्षा नहीं है, क्यांकि, यहां बन्ध और उदयके च्युच्छेदका

पंचणाणावरणीय - चउदंसणावरणीय - मिञ्चल - णवंसयवेद - तिरिक्खाउ - तिरिक्खाउ - प्रदंदिवजादि - तेजा - कम्मद्रयसरीर - चण्णचडक - अगुक्वल्ड - चावर - थिराथिर सुहासुङ दुभग - अगादेक्क - लीमण-गीचागोद - पंचतराह्याणं सीदओं चंघो, अत्यगईए धुनोदयत्तादो । इस्पि-पुरिसेव्द - मुख्याउ - मुख्या - क्षांचिय - चित्र च - प्रिमेच - मुख्या - मुख्या - प्रचेद - चित्र च - देविद च - प्रचेद - सिर्मेच - स्पावरणीय - सादाय - स्पावरणीय - सादाय - स्पावरणीय - सादाय - स्पावरणीय - सादाय - स्पावरणीय - प्रचेद - सादाय - स्पावरणीय - सादाय - सावय - सावय - सादाय - सावय - सादाय - सावय -

पंचणाणावरणीय-मिच्छत्त-सोठसकसाय-मय-दुगुंछा-तिरिक्ख-मणुसाउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसगिर-वण्णचउळ-अगुरुवलहुव-उवधाद-णिमिण-पंचंतराइथाणं णिरंतरा यंथा। सादासाद-सत्तणाकमाय-मणुस्सगइ-गृइंदिय-धीइंदिय-तीइंदिय-चऽरिंदिय-पंचिदियजादि--छसंठाण-ओरा-ित्यसगिरअंगांवंग-छमंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-आदाबुज्जोव-दोविहायगदि-तस- थावर-सुद्दुम-अपज्जत्त-साहारणसर्गर-थिराथिर-सुद्दासुद्द-सुभग-दुभग-सुम्सर-दुम्सर-आंदेज्द-अणादेज्व-

पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, विध्यास्य नयुंसकवेद. तिर्यगायु, तिर्यगाति, एफंन्ट्रिय जाति, तैजन व कार्मण दारीर, वणांदिक चार, अगुरुलणु, स्थावर, रियर,
अधियर, गुम. अशुम, दुर्भग, अनाद्य, निर्माण, नीच्योग और पांच अनस्त्यका स्वोदय
वन्ध होना है, क्योंकि, अर्थापत्तिसे ये प्रकृतियां ध्रुवेदियी हैं। क्रोंबेद, पुरुवेद, मुख्यायु,
मुख्यार्गत, हीन्द्रिय, अर्थापत्तिसे ये प्रकृतियां ध्रुवेदियी हैं। क्रांबेद, पुरुवेद, मुख्यारु,
मुख्यार्गत, हीन्द्रिय, सीन्द्रिय, अविरिद्ध, पंचीन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह सहनत, मुद्ध्यातिप्रायोजपूर्वी, आनाप, दो बिह्मशोगतियां, अस
पुनर्गों, सुस्वर दुस्वर, आदेय और उच्चगीत्र, हिन्हा परिद्य कर्षाद होता है। पांच
दर्शनावरणीय साता व असाता बेदनीय, सोलह कराय. छह नोकपाय, बुंडसंस्थान,
औदारिकशरीर, तिर्यागुपूर्वी, उपधान, परधान, उच्छवास, उद्योत, बादर, स्वस्म,
पर्योत्न, अपर्यांक्न, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका स्वोदयपरोद्य कथ होता है।

पांच ज्ञानावरणीय, मिथ्यात्व, सोल्ड्ड कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यगायु, मनुष्यायु, भौदारिक, तैज्ञल व कामेण शारीर, वर्णादिक चार, अगुरुल्खु, उपपात, निर्माण और पांच अन्तरायका तिरनिय, सात नोक्तपाय, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, झीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेनिद्रय जाति छह संस्थान, अविशारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, दो विद्यायोगतियां, त्रस, स्थावर, सुक्ष, अशुम, इम्मग, दुर्मग, झुस, इस्म, अशुम, इम्मग, दुर्मग, झुसर, झुस, अशुम, इम्मग, दुर्मग, झुसर, झुसर, आहेषर, मनोहंष, यद्याकीर्ति, स्थशक्तीर्ति और उच्छगोषका

1 4. 140.

जसिकित-अजसिकित्-उच्चागोदाणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरसुवरुभादो । तिरिक्खगर्-तिरिक्खगद्दपाओग्गाणुद्रव्वी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो । कुदो ? तेउ-वाउकाइएहिंतो वणप्कदि-काक्ष्मुप्पण्णाणं सुहृत्तस्तंतो ' णिरंतरबंधुवरुभादो । परघादुस्सास-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीराणं सांतर-णिरंतरो बंधो । कथं णिरंतरो ? ण, देविहिंतो वणप्किदिकाइएसुप्पण्णाणं सुहृत्तस्तंतो णिरंतर-बंधुवरुभादो । पच्चया सुगमा । गइसंजुत्तादिउवरिमेइंदियपरूवणातुल्ला ।

एवं बादरवणप्पतिकाइयाणं च वत्तव्यं । णविर वादरस्स सोदओ वंधो, सुहुमस्स परेा-दओ। बादर-[वणप्पति-] पञ्जत्ताणं बादरवणप्पतिभेगो। णविर पञ्जत्तस्स सोदओ, अपज्ञत्तस्स परेाह्यो बंधो। बादरवणप्पतिव्यपज्ञताणं बादरेइदियअपज्ञत्तभेगो।सुहुमवणप्पतिव्यज्ञत्ताणं सुहुमेइदियपञ्जतापञ्जत्तभेगों। तसअपञ्जताणं पीर्चिदियअपञ्जतभेगो। णविर बीइदिय-तीइदिय-चउर्तिदियपींचिदियाणं सोदय-परेादओ वंबो। णिगोदजीवाणं तेर्सि बादर-सुहुम-

सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनका एक समयसे बन्धविश्राम पाया जाता है। तिर्यस्माति तिर्यस्मतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर विरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, नेज ब बालु कायिकोंमेंसे बनस्पतिकायिकोंमें उत्पन्न हुए जीवोके अन्तर्महुत तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है। पर्यान, उच्ह्वास, वाहर, पर्यान और प्रत्येकदारीरका सान्तर निरन्तर बन्ध होता है।

शंका - निरम्तर बन्ध केसे होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं, क्योंकि, देवोंभेसे बनस्पनिकाधिकोंसे उत्पन्न हुए जीबोंके अन्तर्सुहर्त नक निरन्तर बन्ध पाया जाना है।

प्रत्यय सुगम हैं। गतिसंयुक्तना आदि उपरिम प्ररूपणा एकेन्द्रिय प्ररूपणाके समान है।

हसी प्रकार बादर बनस्पतिकाधिकों भे भी कहना चाहिय । विदायता केयल हतनी है कि बादरका स्वादय बनस्पति कायिक स्तानी है कि बादरका स्वादय बनस्पति कायिक एयाँग्लोकों प्रकरणा बादर बनस्पति कायिक एयाँग्लोकों प्रकरणा बादर बनस्पतिकाधिक एयाँग्लोकों स्त्रमान है। विदायना यह है कि पर्याग्लाका स्वोदय और अपर्याग्लाका परोद्दय बन्ध होता है। वादर बनस्पतिकाधिक अपर्याग्लोकों क्रमणा बादर एकिन्द्रिय अपर्याग्लोंके समान है। सुक्ष्म बनस्पतिकाधिक पर्याग्ला व्यवपर्याग्लोकों क्रमणा स्वक्ष एकिन्द्रिय पर्याग्ला व अपर्याग्लोंकों क्रमणा सुक्ष एकिन्द्रिय पर्याग्ला व अपर्याग्लोंकों क्रमणा सुक्ष एकिन्द्रिय पर्याग्ला व अपर्याग्लोंकों समान है। क्रमणा स्वन्द्रिय अपर्याग्लोंकों क्रमणा प्रविन्द्रिय अपर्याग्लोंकों क्रमणा होता है। निर्माह जीव व

१ प्रतिषु 'सहुत्तो ' इति पाठः । १ अप्रतो 'व वच्छ्य ', आप्रतो 'वच्छ्य ' इति पाठः । १ अप्रतो 'सहुत्तमृहद्विपरञ्जतमयो ' इति पाठः । ४ प्रतिषु 'तस- ' इति पाठः ।

पञ्जत्तापञ्जताणं वणप्फिदिकाइयभंगो । णविर पत्तेयसरीरस्स परोदओ सांतरा षेषो । तस-षादर पञ्जत-परघादुस्सासाणं वंषो सांतरो । साहारणसरीरस्स सोदय-परोदओ । वादरवणप्फिदि-काइयपत्तेयसरीरपञ्जतापञ्जताणं पि एवं चेव वत्तव्वं । णविर साहारणसरीरस्स परोदओ बंघी, पत्तेयसरीरस्स सोदय-परोदओ वंषो ।

तेउकाइय-वाउकाइय-वादर-सुहुम-पजत्तापजाणं सो चेव भंगो । णवरि विसेसो मणुस्साउ-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुत्वी-उचागोदं णित्य ॥ १३८ ॥

एदमप्पणासुत्तं देसामासियं, तेणरेण सृङ्दत्थपरूवणा कीरदे— परघादुस्सास-मादर-पञ्चत-पत्त्वयसरीराणं सांतरो बंघो, देवाणं नेउ-बाउकाइएसु उवबादाभाबादो । तिरक्खगर्द-तिरिक्खाणुपुत्र्वी-णीचागोदाणं णिरंतरो बंघो सोदओ चेव । णत्रीर तिरिक्खाणुपुत्रीए बंघो सोदय-परादओ । आदाउज्जीवाणं परादओ बंघो । होदु णाम वाउकाइएसु आदाबुज्जीवाण-

उसके बादर सहम पर्याप्त व अपर्याप्तें की प्ररूपणा बनस्पतिकायिकों के समान है। विशेष यह है कि प्रत्येकशरीरका पराद्य व सान्तर बन्ध होता है। बस, बादर, पर्याप्त, परधात और उच्छवासका सान्तर बन्ध होता है। साधारणशरीरका स्वीद्य परोद्य बन्ध होता है। साधारणशरीरका स्वीद्य परोद्य बन्ध होता है। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त व अपर्याप्तोंके भी इसी प्रकार ही कहाना बाहिये। विशेषना यह है कि साधारणशरीरका परोद्य बन्ध होता है। प्रत्येक शरीरका स्वीद्य बन्ध होता है। प्रत्येक शरीरका स्वीद्य वन्ध होता है।

तेजकायिक और वाउकायिक वादर सुरूम पर्याप्त व अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा भी पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तोंके समान है। विशेषता केवल यह है कि मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वा और उच्चगोत्र प्रकृतियां इनके नहीं हैं॥ १३८॥

यह अर्पणासूत्र देशामर्शक है, इसीलिय इससे सुखित अर्थोक्षी प्रकृपणा करते हैं — परमात, उच्छवास, बादर, पर्याज और प्रत्येकशरीरका सान्तर बन्ब होता है, क्योंकि, देवोंक्षी तंजकायिक और वायुकायिक जीवोंमें उत्पत्ति नहीं होती। तिर्यमाति, तिर्येतातु-पूर्वी और नीचगोत्रका बन्ध निरन्तर व स्रोदय ही होता है। विशेषता यह है कि तिर्यगानुपूर्वीका बन्ध स्रोदय परोदय होता है। आताप और उद्योतका परोदय बन्ध होता है।

रीका — वायुकायिक जीवॉमें आताप और उद्योतका अभाव भले ही हो, वर्योंकि,

सुद्याभावे', तत्थ तदणुवर्लमादो । ण तेउकाइएस तदभावो, पञ्चक्खणुवर्लमाणतादो १ एस्प परिहारो वुञ्चदे — ण ताव तेउकाइएसु आदाओ अश्यि, उण्डस्पहाए तत्थाभावादो । तेउम्हि वि उण्डत्तसुवर्लमाइ च्चे उवरुक्तमाउ णाम, [ण] तस्स आदावववएसो, किंतु तेजासण्णा; " मुलेष्णवर्ता प्रमा तेवः, सर्वामच्यास्युष्णवर्ता प्रमा आतापः, उष्णरिहता प्रभोषोतः'," इति तिण्हं भेदोवर्लमादो । तम्हा ण उज्जीवो वि तत्थिस्य, मुलुणुडजीवस्स तेजववएसादो । एतिओ चेव भेदो, ण अण्यत्थ कत्य वि । णवरि सञ्चार्सि पयडीणं तिरिक्स्याइसंसुत्तो वंथो ।

## तसकाइय∙तसकाइयपज्जताणमोघं णेदव्वं जाव तित्थयरे ति ॥ १३९ ॥

एदं देसामासियन'पणामुत्तं', तेणेदेण सुइदत्थपरूवणा कीरदे — बीइंदिय-तीइंदिय-

उनमें वह पाया नहीं जाता। किन्तु तेजकायिक जीवोमें उन दोनोंका उदयाभाव सम्भव नहीं है, क्योंकि, यहाँ उनका उदय प्रत्यक्षसे देखा जाता है।

समाधान — यहां उक्त शंकाका परिहार कहते हैं — तेजकायिक जीवोंमें आतापका उदय नहीं है, क्योंकि, वहां उष्ण प्रभाका अभाव है ।

रोंका — तेजकायमें भी तो उष्णना पायी जाती है, फिर बहां भानापका उदय क्यों न माना जाय ?

समाधान—तजकायमं अरु ही उष्णना पायी जानी हो, परन्तु उसका नाम आनाप [ नहीं ] है। सकता, किन्तु 'तत्र' संक्षा होगीः क्योंकि, मूलमें उष्णवर्ग प्रभाका नाम तज्ज. सर्वोगम्यायी उष्णवर्गी प्रभाका नाम आनाप, और उष्णना रहित प्रभाका नाम उद्योग है, इस प्रकार नीनोंके भेद पाया जाता है।

इसी कारण यहां उद्योत भी नहीं है, क्योंकि, मूलोप्ण उद्योतका नाम तेत है [न कि उद्यात]। केवल इतना ही भेद है, और कहीं भी कुछ मेद नहीं है। विशेष इतना है कि सब महतियोंका तिर्यमातिसे संयुक्त बन्ध होता है।

त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तोंके नीर्थकर प्रकृति तक ओधके समान ले जाना चाहिये ॥ १३९॥

यह देशामश्रेक अर्पणासूत्र है, इसलिये इससे स्चित अर्थकी प्रकपणा करते

१ प्रतिपु ' सुद्यामात्रादां ' इति पाठः ।

२ मृतुग्हपहा आगी आदात्रों होदि उण्हतिहयपहा । आहम्चे तेरिष्ठे उण्हणपहा हु उच्चोत्रों ॥ गो. क. ३३. - अ. जन्माप्रतोः '-बुप्पण्णास्त ' इति पाठः ।

[ २०१

चर्डिरिदय-र्चिचित्याणं सोदय-परोदओ बंघो । तस-बादराणं सोदओ चेव । प्रृंदिय-यावर-युद्दम-साहारणादावाणं परोदओ चेव बंघो । अवसेसाणं पंचिंदिय-पंचिंदियपञ्जताणं उत्ति-विद्याणेण वत्तन्वं ।

## जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचविचजोगि-कायजोगीसु ओघं णेय्व्वं जाव तित्थयरेति ॥ १४० ॥

श्रीविम्म उत्तसत्तारसण्दं सुत्ताणमत्थी ससुत्ती एत्य णिरवयवी वत्तव्वी, भेदाभावादो । णविर पश्चयगदो भेदो अत्थि तं परूवेमी— मणजोगे णिरुद्धे छाएतालीस एक्क्तालीस सत्तिस [ सत्तिस ] वत्तीस उणवीसं सत्तारस सत्तारस एक्कारस दस णव श्रद्ध सत्त छ पंच [ पंच चतिर चत्तिर ] दोण्णि मिन्छाइडिप्पडुडिसन्वगुणडाणाणं जहाक्रमेण एदे पच्चया होति । अण्णा वि विसेसी मणजोगे णिरुद्धे संते अत्थि— चदुजादि चत्तारिआणुपुत्वी-आदाव-थावर-सुहुम-अपञ्चत-साहारणाणं परोदएणं, उवघाद-परघादुस्सास-तस-बादर-पञ्चत-पत्तेयसरीर-पीचिंदियजादीणं सोदएण वंचो ति वतन्वं। एवं चेव चदुण्डं मणजोगाणं परूवणा

हैं — द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियका खोदय-परोद्य बन्ध होता है। त्रस और बादरका स्वेद्रय ही बन्ध होता है। एकेन्द्रिय, स्थावर, सुक्ष्म, साधारण और आतापका परोद्रय ही बन्ध होता है। दोष प्रकृतियोंके पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंकी प्रकृपणांके अनुसार कहना चाहिय।

योगमार्गणानुसार पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी और काययोगियोंमें तीर्थकर प्रकृति तक ओघके समान जानना चाहिये ॥ १४०॥

ओधर्मे कहे हुए सत्तरह (५ वें सुत्रसे ३८ में सुत्र तक १७+१७=३४) सूत्रोंका अर्थ ससूत्र यहां संपूर्ण कहना चाहिये, फ्योंकि, ओधसे यहां विदोषताका अभाव है। विदोष यह है कि प्रत्ययगत जो कुछ भेद है उसे यहां कहते हैं— मनोयोगके निकस्त होने अर्थात उसके आश्रित व्याच्यान करनेपर छ्याळीस, हकताळीस, सैंतीस, [ वेंतिस ] बत्तीस, उश्रीस, सत्तरह, स्वारह, दश, नी, आठ, सात, छह, पांच, [ पांच चार, चार] और दो, इस प्रकार ये क्रमसे मिष्यादृष्टि आदि सब गुणस्थानोंके प्रत्यच होते हैं। मनोयोगके निरुद्ध होनेपर और भी विदेशपता है — चार आतियो, चार आतुपूर्वी, आताप, स्थावर, सहस, अर्थाप्त और साक्षरण, इनका परोद्यसे तथा उपचात, परायात, उच्छ्वास, इस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक्षरार और पंचित्रप्रय जातिका स्वाद्यसे बच्च होता है, ऐसा कहना चाहिये। इसी प्रकार हो चार मनोयोगोंकी प्रकपणा करना चाहिये।

१ प्रतिषु ' सत्तारस ' इति पाठः ।

२ मण-वयणसच्चे ण हि ताविगिविगळं च धावराणच्या ॥ गो. क. ३१०.

: **क्रायप्या । ज**वरि एक्कस्टि मणजोगे णिरुदे अवसेससन्यजोगा मुलेष्ठतरपञ्चएपु अवणेदन्या । : **जुवेसरा जिरुद्रमण**जोगीणं पञ्चया होंति । जत्थि अण्णस्य कत्य वि विसेसी ।

विचेजोगीणसेवं चेव वत्तव्यं, सांतर-णिरंतर-सोदय-परोदय-सामितपण्चसर्याहि बणजोणीहिंतो विचेजोगीणं भेदासावादो । णत्रीर बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डारिय-पीचेंदियाणं सोदय-परोदओ षंघो ति वत्तव्यं । असच्च-मोसविचेजोगीणं विचेजोगिभंगो । णविर सव्यमुणाणं उत्तरपञ्चएसु असच्च-मोसविचेजोगं मोनूण सेससव्यजोगा अवणेद्व्या । सच्च-मोस-सच्चमोस-विचेजोगीणं सच्च-मोस-सच्चमोसमणजोगिभंगो, विसेसामावादो ।

कायजोगींण पि ओघमंगो चेव । णविर सञ्नगुणडाणाणमाघपच्चरसु मण-विचित्रेगाडः पच्चया अवणेदञ्चा । सजोगिपच्चरसु दोहोमण-विचित्रोगपच्चया अवणेदञ्चा । णरिथ अण्णरथ विसेसो । ओघम्मि पुञ्चतंसत्तारससुतेसु चउरथसुतम्मि भेदपदुप्पायणडसुत्तरसुत्तं भणदि—

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? मिञ्छाइट्टिप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा । एदे बंधा, अबंधा णित्य ॥ १४१ ॥

विदोषका यह है कि एक मने।योगके निरुद्ध होनेपर दोप सब योगोंको मूलोघ उत्तर अत्यर्थोमेंसे कम करना चाहिये। इस प्रकार दोप रहे निरुद्धमनोयोगियोंके प्रत्यय होते हैं। अन्यत्र और कहीं विदोषता नहीं है।

वननयोगियोंके भी इसी प्रकार ही कहना चाहिये, क्योंकि सान्तर-तिरन्तर, क्वीक्ष्य स्वाद्य-परोह्नय, क्वासित्व और प्रत्यवादिकाँकी व्यवसा मनोयोगियोंने वक्षनयोगियोंके केहे भेद नहीं है । विशेष हतन है कि हीन्दिय जीन्द्रय, चतुरिन्दिय और पेविन्द्रय क्वातिका क्वीद्य-परोह्नय क्वातिका क्वीद्य-परोह्नय क्वाति है ऐसा कहना चाहिये। अस्ययस्थावकनयोगियोंकी प्रकाषा वक्षनयोगियोंकी समान है। विशेषता यह है कि सब गुणस्थानोंके उत्तर प्रत्यक्षी कि सान है। विशेषता यह है कि सब गुणस्थानोंके उत्तर प्रत्यक्षी सि अस्यस्थावकनयोगियों के प्रहरूपा सव योगोंका कम करना चाहिये। स्वयस्था भी स्वयस्था वक्षनयोगियोंकी प्रहरूपा स्वयन्य और सत्यस्था वक्षनयोगियोंकी समान है, क्योंकि, कोई विशेषता नहीं है।

काययोगियोंकी भी प्रक्षपणा ओघके समान ही है। विशेष इतना है कि सब ग्रुमस्थानोंके ओघ प्रत्ययोंमेंसे चार मनोयोग और चार वचनयोग, इस प्रकार आठ प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। अन्यत्र विशेषता नहीं है। ओघमें पूर्वोक्त सक्तरह सुर्वोमेंसे चतुर्थ सुत्रमें भेद प्रक्षपणार्थ उत्तर सुत्र कहते हैं—

साता वेदनीयका कौन बन्धक और कौन अवन्थक है ? मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवली तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं है ॥ १४२ ॥

१ प्रतिषु ' पुब्बिवुत्त- ' इति पादः ।

ओषिम ' अवसेसा अर्थवा ' ति उत्तं । एत्य पुण ' अर्थवा फार्स्य ' ति क्ताच्यं, ओगप्पणादो । ण च संजोगेसु अञ्जोगा होंति, विपाहिसेहारो । जिद एत्तियमेती केव भेदो तो एत्तियस्सेव णिदेसी किण्ण कदो ? ण एस दोसी, यूल्युद्धीणं' पि सुहम्महणईः तथोवदेसादो ।

### ओरालियकायजोगीणं मणुसगइमंगो ॥ १४२ ॥

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचतराइयाणं बंधोदयवोच्छेदे मणुसगदीदो णास्यि विसेसो, विसेसकारणाभावादो । जसिकिति-उच्चागोदेसु विसेसो अस्थि, तेसिमेस्युदयवोच्छेदा-भावादो । मणुसगदीए पुण उदयवोच्छेदो अस्थि, अजोगिचरिनसमए मणुसगदीए सह एदासिसुदयवोच्छेददंसणादो । सोदय-परोदय-सांतर-णिरंतरपरिक्खासु णास्य भेदो, भेदकार-णाणुवलंभादो । पच्चएसु अस्यि भेदो, ओरालियमिस्स-कम्मइय-वेउव्यवदुग-चुद्धमण-विचपच्चपहि विणा मिच्छाइडिनिह सासणे च जहाकमण तेदालीस-अइतीसपच्चयदंसणादो,

ओधमें 'अवशेष अयन्धक हैं 'पेसा कहा गया है। परन्तु यहां 'अवन्धक कोई नहीं है' पेसा कहना चाहिये, क्योंकि, यहां योगकी प्रधानता है। और सयोशियोंमें भयोगी होते नहीं हैं, क्योंकि, पेसा होनेमें विरोध है।

शंका— यदि केवल इतनी मात्र ही विदोषता थी तो इतनेका ही निर्देश क्यों नहीं किया?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, स्थूलबुद्धि शिष्योंके भी सुझपूर्वक महण हो, पतदर्थ उक्त प्रकार उपदेश किया गया है।

औदारिककाययोगियोंकी प्ररूपणा मनुष्यगतिके समान है १४२॥

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तराय, इन प्रकृतियाँके वन्धोदयच्युक्छेद्रमें प्रजुव्यातिसे कोई विदोचता नहीं है, क्योंकि, विदोच कारणोंक्स पहां कामा है। बदाकीर्ति और उद्यागित्रमें विदोचता है, क्योंकि, यहां उनके उदय-पुरुक्षेदका अभाव है। परन्तु प्रजुव्यातिमें इनका उदय-पुरुक्षेद के, क्योंकि, अयोगकेक्सी गुणक्यानके अन्तिम समयमें प्रजुव्यातिके साथ इनका उक्ष्यकुच्छेद देखा जाता है। स्थोदक अन्तिम समयमें प्रजुव्यातिके साथ इनका उक्ष्यकुच्छेद देखा जाता है। स्थोदक परोदय और सान्तर-निरन्तर बन्ध की परीक्षामें कोई विदोचता नहीं है, क्योंकि, यहां विदोचता के उत्पादक कारणोंका अभाव है। प्रदायोंमें विदोचता है, क्योंकि श्रीहारिक्ष, कार्रण, वैक्षियकद्विक, चार मनोयोग और चार वक्ष्यनेयोक विवास प्रव्याक विद्यात के उत्पादक कारणोंका अभाव है। स्थापन विद्यात प्रत्योंके विवास प्रव्याक कारणोंका क्या की स्थापन क्या कारणांका विद्यात स्थापन स्थाप

१ प्रतिष्ठ ' ग यस दोसो एवरस एखरस युवन्धि उद्देशविसेसो अस्य प्रक्रवंधीणं ' इति वाहः ।

सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिद्वीयु चोत्तीसपण्चयदंसणादो, उविरिमणुणहाणपण्चएसु वि ओराळियकायजोर्ग मोनूण सेसजोगपण्चयाणममानादो । उविरिपरिक्खासु वि णरिय विसेसी । णविरि मिच्छाइहि-सासणसम्माइहि-सम्मामिच्छाइहि-असंजदसम्माइहि संजदासंजदा तिरिक्खाग्द-मणुसगद्दमहिद्विद्वा सामि ति वत्तव्यं । एसो पढमसुत्तिहियमेदो । एत्य उत्तपण्चय-गद-गयसामित्तमेजो सञ्चसुत्तेसु दहन्वो । णविरि विद्वाणियपर्वहीसु तिरिक्खाउ-तिरिक्खगद्द-तिरिक्खगद्वपात्रोमगाणुपुव्वी-उज्जेवाणं बंघो मणुसगईए परोदजो, एत्य पुण सोदय-परोदजो ति वत्तव्यं । णविरि तिरिक्खगद्दपात्रोमगाणुपुव्वीए परोदजो वर्षो, ओराजियकायजोगो तिस्से उदयामावादो । तिरिक्खगद्द तिरिक्खाणुपुव्वीणं मणुसगईए संतेरी बंघो, एत्य पुण सांतर-णिरंतरो । एवं चेच णीचागोदस्स वि वतव्यं । मणुसगईए मणुसगईएं मणुसगईएं सोदा-पोरंतरो मणुसगईए बंघो, एत्य पुण सांतर । मणुसगईपात्रोमगाणुपुव्वीणं सांतर-णिरंतरो मणुसगईए बंघो, एत्य पुण सांतर । मणुसगईपात्रोमगाणुपुव्वीणं सोदा-पोरंतरो मणुसगईए बंघो, एत्य पुण सांतर । मणुसगईए मोदय-परोदजो बंघो, एत्य पुण सोदजे । ओराजियसरीरस्स मणुसगईए सांतर-णिरंतरो, एत्थ वि सांतर-णिरंतरो

सम्योगभ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें चीर्तास प्रत्यय देखे जाते हैं. तथा उपरिम गुणस्थान प्रत्ययोंमें भी औदारिककाययागको छोडकर दोव याग प्रत्ययोंका अभाव है। उपरिम परीक्षाओंमें भी कोई विशेषता नहीं है। केवल इतना विशेष है कि मिथ्याहरि सासादनसम्यग्दप्ति, सम्यग्मिथ्यादप्ति, असंयनसम्यग्दप्ति और संयतानंत्रत तिर्वगाति व मनुष्यगतिके आश्रित होकर स्वामी हैं, ऐसा कहना चाहिये। यह प्रथम सप्रस्थित भेड है। यहां पर्वोक्त प्रत्यय और गतिगत स्वामित्वका भेद सब मुत्रांमें देखना चाहिय । विदेश इतना है कि द्विस्थानिक प्रकृतियोंमें निर्यगायु, तिर्यगाति, निर्यगातिप्रायाग्यागुर्वी और उद्योतका बन्ध मनुष्यगतिमें परोदय हाता हैं: परन्तु यहां इनका बन्ध स्वादय परोदय होता है. ऐसा कहना चाहिये। विशेषता यह है कि तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय ही बन्ध होता है. क्योंकि, बादारिककाययोगमें उसके उदयका अभाव है। तिर्यगाति और तिर्यगानुपूर्वीका मनुष्यगतिमें सान्तर बन्ध होता है, किन्तु यहां उनका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है। इसी प्रकार ही नीचगोत्रके भी कहना चाहिय । मनुष्याय और मनुष्यगतिका मनुष्यगतिमें स्वोदय बन्ध होता है, परन्तु यहां स्वीदय-परोदय बन्ध होता है। [औदारिकशरीरांगोपांग] और मनुष्यगतिप्रायोग्यानपूर्वीका वन्ध मनुष्यगतिमें सान्तर निरन्तर होता है,परन्तु यहां सान्तर होता है। मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मनुष्यन गतिमें स्वोदय परोदय बन्ध होता है, परन्तु यहां परोदय बन्ध होता है । औदारिक शारीरका मनुष्यगतिमें स्वोदय-परोदय बन्ध है, परन्त यहां स्वोदय बन्ध होता है। भीवारिकशरीरका मनुष्यगतिमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, यहां भी सान्तर-निरन्तर

चेव । एसो बेहाणिसुत्तहियभेदो ।

एइंदिय-बॉइंदिय-तीइंदिय-चर्डारेंदिय पेचिंदियजादि-आदान-थावर-सुहुम-साहारणाणं मणुसगईए परोदओं बंधो, एत्य पुण सोदय-परोदओं। अपञ्जत्तस्स मणुसगईए सीदय-परोदओं, एत्य पुण परोदओं । एसो एगडाणियसत्तिड्वियेदों।

संपिय अण्णसुतेसु भेदाभावादो ताणि मोतृण अइडाणियसुत्ताड्टेयभेदो उच्चदे— मिन्छादिद्वि-सासणसम्मादिडि-असंबदसम्मादिडीसु उवचाद-परघाद-उस्सास-अपञ्जताणं मणुसगईए सोदय-परोदओ, एत्य पुण सोदओ चेव । पंचिदियजादि-तत्तः बादगणं मणुसगईए सोदओ, एत्थ पुण सोदय-परोदओ । बेणंद देसामासियमप्पणासुत्तं तेणेदे सन्वविसंसा एत्युवरुक्भेति । अण्णं पि भेददंसणइसुवरिमसुत्तं भणदि—

> णविर विसेसो सादावेदणीयस्स मणजोगिभंगो ॥ १४३ ॥ ओरालियकायजोगीस अवंधगाभावादो ।

ओराल्यिमिस्सकायजोगीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादावेदणीय-चारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रहि-अरदि-सोग-भय-

ही होता है। यह द्विस्थानिक सुत्रस्थित भेद है।

पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, आताप,स्थावर, सुक्षम और साधारणका मनुष्यातिमें परोदय वन्ध होता है. परन्तु यहां स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। अपयोप्तका मनुष्यातिमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, परन्तु यहां परोदय बन्ध होता है। यह एकस्थानिक सुन्निस्थत भेद है।

इस समय अन्य स्त्रॉमें भेद न होते से उन्हें छोड़कर अष्टस्थानिक स्त्रिस्थित भेदको कहते हैं— भिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यन्दृष्टि और असंयतसम्यन्दृष्टि गुणस्थानोंमें उपधात, परधात, उच्च्यास और अपर्याप्तका मनुष्यगतिमें स्वोद्य-परोद्य बन्ध होता है. परन्तु यहां स्वोद्य ही होता है। पंचेन्द्रिय जाति, अस और बादरका मनुष्यगतिमें स्वोद्य बन्ध होता है, परन्तु यहां स्वोद्य-परोद्य बन्ध होता है। ज्वें यह अपर्णास्त्र हेशामर्शक है, अत एवं ये सद बदोषतायें यहां पायी जाती हैं। अन्य भी भेद दिखलानेके लिये उपरिम सत्र कहते हैं—

विशेषता यह है कि साता वेदनीयकी प्ररूपणा मनोयोगियोंके समान है ॥ १४३ ॥ क्योंकि. औदारिककाययोगियोंमें साता वेदनीयके अवस्थकोंका अभाव है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय, शारह कशाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, खुगुप्सा, पेचेन्द्रिय जाति, तैजस दुगंडा-पंचिदियजादित्तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंक्षण-वण्ण-गंध-रसन्तास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-मुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १४४ ॥

सगमं ।

मिञ्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १४५ ॥

परघादुस्सास-पसत्थविद्यायगङ्-सुस्सराणमेत्थुदयामावादो वंघोदयाणं पुन्वावरकालन् संबंधिवोच्छेदविचारो णस्थि । अवसेसाणं पयडीणं वंघोदया समं वोच्छिज्जीते, असंजदसम्मा-दिद्विन्दि तदुवयामावर्दसणादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरिर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुब-रुद्दुभ-उवधाद-थिराथिर-सुद्दासुङ्गणिमण-पंचेतराङ्याणं सोदओ वंधो, एत्य धुवीदयत्तादो ।

व कार्मण शरीर, समचतुरस्नसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुक्त्र्य, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्यायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आंदेय, यशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्चक और कौन अबन्धक है ? ॥ १४४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिष्यमद्दष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि वन्यक हैं । ये चन्यक हैं, शेष अवन्यक हैं ॥ १७५ ॥

परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगित और सुस्वरका यहां उद्याभाव होनेसे बच्घ व उदयक पूर्व और अपर काल सम्बर्धा व्युच्छेदका विवार नहीं है। होच प्रक्रियोंका बच्च और उदय होनों साथ खुच्छिय होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्बर्धिष्ट गुणस्थानमें उन होनोंका कमाव देखा जाता है।

पांच हानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तेजल व कामेण शरीर, वर्ण, गम्ध, रस, स्वर्श, अगुरूलघु, उपघात, स्थिर, अस्थिर, गुम, अगुम, निर्माण और पांच अस्तराय, इनकी सौदय क्रम होता है, क्योंकि, यहां ये धुषोदयी हैं। निद्रा, मचला, वारह कथाय, णिदा-पयळ-नारसकसाय-इस्स-तद्द-असद्द-संग-भय-दुगंच्छा-असादावेदणीय-उज्यानोदाणं सोदय-परोदओ वंधो । कवनुच्चागोद्वंधो सम्मादिष्टीसु परोदओ ? ण, तिरिक्खेसु पुत्रवाडववंषवलेणुपण्णस्वस्यसमादिष्टीसु परेन्द्रपृत्रवाडा । पुरिसवेद-सम्बउ-रससंडाण-सुभगादेज्ज-जमिकत्तीणं भिच्छाइष्टि-सासणेसु सोदय-परोदओ । असंजदसम्मादिष्टिष्टि सोदओ । पंचिदियजादि-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसगराणं भिच्छाइष्टिष्टि सोदय-परोदण्ण वंधो । सासणसम्मादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टीसु सोदएण । परघादुस्सास-पसरथविद्यायगङ्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परय-विद्यायगर्-अप्परयादिष्टीसु सोदय-परोदएण वंधो , असंजदसम्मादिद्वीसु परोदएण ।

पंचणाणावरणीय-च्छंसणावरणीय-चारसकसाय-अय-इगुंडातेजा-कम्मइयसरीर वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवधाद-णिमिण-पंचतराइयाणं णिरंतरा बंघो । असाद-इस्स-रदि-अरदि-सोग-जसिकेति-अजसिकेति-थिराथिर-सुभासुमाणं सांतरे। बंघो, तिसु वि गुणद्वाणेसु एगसमएणं बंधुवरमदंसणादो । पुरिसवेद-समचउरससंठाण-सुभगोदेज्ञ-उन्हागोद-पसस्यविद्वाय-

हास्य, राते, अराति, शोक, भय, जुगुप्सा, असाता वेदनीय और उच्चगोत्रका स्वोदय-परोतय वन्ध होना है।

शंका-सम्यग्दष्टियोंमें उच्चगोत्रका परोदय बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, पूर्व आयुबन्धके वशसे तिर्पेकोंमें उत्कक्ष हुए शायिकसम्याद्यक्षियोंमें परोत्यसे उच्चगोत्रका बन्ध पाया जाता है।

पुरुषवेद, समजतुरस्नसंस्थान, सुमग, आदेष और यदाकीर्तिका निष्णाहिष्ट व सास्रादनसम्पर्शिष्ट गुणस्थानों सीन्य-परोदय बन्ध होता है । असंयतसम्पर्शिष्ट गुणस्थानों सीन्य-परोदय बन्ध होता है । असंयतसम्पर्शिष्ट गुणस्थानों हनका स्वेदय बन्ध होता है । पंचिन्द्रय जाति, जस, बाहर, पर्योग्त और प्रत्येकदारीरका निष्याहिष्ट गुणस्थानों स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है । सास्रादनसम्पर्शि और असंयतसम्पर्शि गुणस्थानों स्वोदयसे बन्ध होता है। परधात, उन्ह्रबास, प्रशस्तविहायोगति, अवशस्तविहायोगति और सुस्वरक्ता तीनों ही गुणस्थानों परोदयसे बन्ध होता है। अध्याक्तीर्थे परोदयसे बन्ध होता है। अध्याक्तीर्थे स्वादसम्पर्शि गुणस्थानों स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है।

पांच बातावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कथाय, भय, जुगुन्सा, तैजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुल्यु, उपधात, तिमांण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बच्च होता है,। असाता बेदनीय, हास्य, रित, अराति, योक, पदाकीरि, अयदाकीर्ति, स्थिर, अस्थिर, गुप्त और अगुप्तका सान्तर नच्च होता है, चलिक, वीती ही गुणस्थानोंमें दनका एक समयशे बन्धविक्षाम देखा जाता है। पुरुष्येद, समबतुरस-संस्थान, सुमग, आदेय, उच्चयोन, प्रशस्तविद्यायोगित और सुस्वरक्ता निम्याहरि ब गङ्-सुस्सराणं मिच्छादिडि-सासणसम्मादिङीसु सांतरे। बंघो, असंजदसम्मादिङीम्ह णिरंतरो । पंचिंदिय-तस बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-परचादुस्सासाणं मिच्छाइडीसु सांतर-णिरंतरो षंघो । कपं णिरंतरो १ तिरिक्ख-मणुस्मुप्पण्णसणक्कुमारादिदेवाणं लेरह्याणं च णिरंतरबंधुवरुंभादो । सासणसम्मादिङ-असंजदसम्मादिङीसु णिरंतरो ।

मिच्छाइडिस्स तेदाठीस पच्चया, ओघपच्चएसु ओराठियभिस्सकायजेगवदिरित्वासस्जोगाणमभावादो । सासणस्स अङ्गीस, असंजदसम्माइडिस्स वृत्तीस पच्चया; तेसिं चेव जोगाणमभावादो । असंजदसम्मादिङिसु त्थी-णवंसयवेदेहि सह बारसजोगाभावादो । एदाओ सव्वपयडीओ असंजदसम्मादिङिणो देवगइसंजुत्तं वंधीत । मिच्छाइडि-सासणसम्मादिङिणो उच्चागोरं मणुसगइसंजुत्तं, सेसाओ सव्वपयडीओ तिरिक्त नणुसगइसंजुत्तं वंधीत । देव-णिरयगईओ भिच्छादिङि-सासणसम्मादिङिणो किण्ण वंधीत १ ण, अपञ्जतदाए तासिं वंधाभावादो ।

सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोमें सान्तर बन्ध होता है, असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें निरन्तर बन्ध होता है। पंचेन्द्रिय, बस, बादर, पर्यान्त, प्रत्येकदारीर, परधान और उच्छ्वासका मिथ्यादिष्टयोमें सान्तर निरन्तर बन्ध होता है।

शंका---निरन्तर यन्ध कसे हाता है ?

समाधान —क्योंकि तिर्यंब व मनुष्योंमं उत्पन्न हुए सानत्कुमारादि देवों और नारकियोंके निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

सासादनसम्यग्दिष् और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है।

मिध्यादिष्कं तेतालील प्रत्यव होते हैं, क्योंकि, ओच प्रत्ययोंमेंसे उसके औदा-रिकमिश्र काययोगको छोड़कर अन्य बारह योगोंका अभाव है। सासादनसम्यदृष्टिके अवृतीस और असंयतसम्यदृष्टिकं क्वीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, उन्हों योगोंका यहां भी अभाव है, चूंकि असंयतसम्यदृष्टियोंमें क्षी और नतुसक वेदोंके साथ बारह योगोंका अभाव है। हन सब प्रहृतियोंको असंयतसम्यदृष्टि देवालीस संयुक्त बांधते हैं। मिध्यादिष्ट व सासादनसम्यदृष्टि उच्चवात्रको मुदुष्यातिस संयुक्त, तथा शेष सब प्रकृतियोंको तिर्यगति और मुदुष्यातिस संयुक्त बांधते हैं।

शंका —देवगति व नरकगतिको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि क्यों नहीं बांधते ?

समाधान —नहीं बांधते, क्योंकि, अपर्याप्त कालमें उनका बन्ध नहीं होता ।

तिरिक्ख-मणुस्ता सामी । बंधदार्ण बंधविणइद्वाणं व सुगमं । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइय-वण्णचउक्क-अगुरुवरुहुन-उक्घाद-णिमिण-पंचतराइयाणं मिन्छाइडिस्टिं चउन्विहो वंघो । सेसेसु तिविहो, धुवबंधाभावादो । अवसेसाणं सञ्वययडीणं तिसु वि गुणदाणसु बंधो सादि-अद्धवो ।

णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुवंधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्सगइ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-चउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्सगइ-मणुसगइपाओगगाणु-पुज्वी-उज्जोव-अप्पसत्थविद्दायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जं-णीचागोदाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १२६ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा ! एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १४७ ॥

तिर्यंच व मनुष्य सामी हैं। बन्धाध्यान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। पांच हानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कार्मण शारीर, वर्णाविक चार, अगुरुवधु उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय. इनका मिष्यादिष्ट गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध होता है। शोप हो गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध होता है। शोप स्व प्रकृतियोंका बन्ध तीनों ही गुणस्थानोंमें साह व अध्रव होता है। शाप स्व प्रकृतियोंका बन्ध तीनों ही गुणस्थानोंमें साह व अध्रव होता है।

निद्रानिद्रा, प्रचलापचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लेभ, श्रीवेद, तिर्येग्गति, मनुष्यगति, औदास्किशीर, चार संस्थान, ओदास्किशीरांगोपांग, पांच संहनन, तिर्येग्गति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तिविद्यायोगिति, दुर्भग, दुस्व₹, अनादेय और नीचगोत्रका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १४६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिष्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं॥ १४७॥

**१ प्रतिषु '-मिण्डाइडीहि ' इति** पाठः । २ प्रतिषु **'आदे**ज्ज ' इति पाठः ।

ष्ट्स्स अस्यो उच्चदे — अणंताणुवंधिचउनकं त्यीवेद चउसंठाण पंचसंघडण-दुमग-अणादेजन-णीचागोदाणं वंधोदया सासणसम्माइडिम्हि समं वोच्छिज्जंति, ण मिच्छाइडिम्हिः अणुवरुंमादो । अवसेसाणं पयडीणमेत्युदयवोच्छेदो णत्यि, उविर तदुवरुंमादो । केवले एत्थ बंधवोच्छेदो चेव, तस्स दंसणादो ।

थीणागिद्धितिय-तिरिक्खगइ मणुसगइपाओगगाणुपुञ्वी-उज्ञाव-अपसरथविद्दायगइ-दुस्स-राणं परादओं चंत्री, अपञ्जताएमु एदासिमुदयाभावादो । ओरालियसरीरस्स सोदओ वंत्रो, एस्थ पुवोदयतादो । ओरालियसरीरअंगोवंगस्स मिन्छाइडिग्हि सोदय-परोदओ वंत्रो, सासणे सोदओ । अणंताणुवंधिचउकक-इत्थिबद-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-चउसंठाण-पंचसंघडण-दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं दोसु वि गुणडाणेसु सोदय-परोदओ वंत्रो, अद्धवोदयतादो । धीणागिद्धितिय-अणंताणुवंधिचउकक-ओरालियसरीराणं णिरंतरो वंश्वो, एत्थ धुववंधितादो । इत्थिबद-चउसंठाण-पंचसंघडण-उज्जाव-अपसर्थविद्दायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं सांतरो वंश्वो, एगसमएण वंधुवरसर्दसणादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइनाओगगाणुपुज्वी-णीचागोदाणं

इस सुबका अर्थ कहते हैं— अनत्तातुविध्यतृत्क, रुविद, चार संस्थान, पांच संहनन, दुर्मग, अनादेय और नीचगोत्रका बन्ध व उदय दोनों सासादनसम्यग्रिष्ट गुणस्थानमें एक साथ ब्युच्छित्र होते हैं, मिध्यत्तिष्ट गुणस्थानमें नहीं, क्योंकि, वहाँ इनका खुड्छेद्र पाया नहीं जाना। शेष प्रकृतियोंका यहां उदयन्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, उत्तर उनका उदय पाया जाता है। उनका यहां केवल वश्यन्युच्छेद ही है, क्योंकि, वह यहां केखनेने आता है।

स्यानगृद्धित्रय, निर्यगाति व मनुष्यानि प्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त-विहायोगित और दुस्वरका परादय बन्ध हाता है, क्योंकि, अपर्यान्तीम इनके उद्यक्ता अभाव है। औदारिकशरोरका स्वादय बन्ध हाता है, क्योंकि, यहां यह भुवोदयी है। औदारिकशरीरांगोपांगका मिध्यादिष्ट गुणस्थानमें स्वोदय परादय बन्ध हाता है, सासादनमें स्वोदय बन्ध होता है। अनननातुयिन्यनुष्क, क्षीवद, निर्यगाति, मनुष्यानि, सार संस्थान, पांच संहनन, दुर्भग, अनादेय और नोचगोत्रका दोनों ही गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये अधुवोदयी हैं। स्थानगृद्धित्रय, अननतानुबन्धि-सनुष्क और औदारिकशरीरका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये भ्रववन्धी हैं। क्षीवद, बार संस्थान, पांच संहनन, उद्योत, अश्चास्त्विहायोगिति, दुर्भग, स्वर और अनोदयका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा और अनोदयका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा आता है। विर्यगाति, विर्यगातिप्रायोग्यानुष्यीं और नीचगोत्रका हन्ध मिध्यादिष्ट

१ आप्रतो ' चउनिकत्यी- ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु 'तत्थ- ' इति पाठः ।

मिच्छाइड्डिस्ट्' बंघो सांतर-णिरंतरो । कवं णिरंतरो १ ण, ते उ-वाङकाइएस् सत्तमपुढवीए तिरिक्खेसुप्यण्णणेरइएसु च णिरंतरबंधुवरुमादो । सासणसम्मादिङ्डिस्ट सांतरे।, तत्य तेसिसुववादाभावादो । [ मणुसगइ - ] मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं सांतर-णिरंतरो । कवं णिरंतरे । विस्तर क्षेत्रवरुमादो । अराल्यिससीरअंगोवंगस्स भिच्छाइडिन्टि वंघो सांतर-णिरंतरे । कवं णिरंतरे १ ण, सणक्कुमारादिदेव-णिरइएसु तिरिक्ख-मणुस्सुप्यण्णेसु अंतोसुद्धृतं णिरंतरबंधुवरुमादो । सासणसम्मादिङ्गिस्ट णिरंतरे । सासणसम्मादिङ्गिस्ट णिरंतरे ।

मिच्छाइडिम्डि तेदाठीस, सासणे अडतीसुत्तरपञ्चया । सेसं सुगमं । तिरिक्खगइ-[तिरिक्खगइ-]पाओग्गाणुपुत्र्वी-उज्ञोवाणं तिरिक्खगइसंख्रतं।[मणुसगइ-]मणुसगइपाओग्गाणु-

गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर होता है।

शंका -- निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समापान — यह ठीक नहीं है, क्योंकि, तेज व वायुकायिकोंमें तथा तिर्येचोंमें उत्पक्ष हुए सप्तम पृथिवीके नारकियोंमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है।

सासादनसम्यग्दिए गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उनके उत्पादका अभाव है । [मनुष्यगित और ] मनुष्यगितयोग्यानुपूर्वीका सान्तरः निरन्तर बन्ध होता है।

शंका - निरम्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, मजुष्योंमें उत्पन्न हुए आनतादिक देवोंमें दोनों गुणस्थानोंमें अन्तर्भुद्धनं तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है । औदारिकदारीरांगोपांगका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर होता है ।

शंका निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान---यह ठीक नहीं, क्योंकि, तिर्येच व मनुष्योंमें उत्पन्न हुए सामत्कुमारादि देव और नारकियोंमें अन्तर्महर्न तक उसका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

सासादनसम्यन्द्रष्टि गुणस्थानमें उसका निरन्तर बन्ध होता है।

मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें तेतालीस और सासाइन गुणस्थानमें अइतीस उत्तर प्रस्यय होते हैं। शेष प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है। [तियंगाति], तियंगतिप्रायोग्यानुर्यी और उचोतका तिर्यंगातिसे संयुक्त, [मतुष्यगति] और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मनुष्यगतिसे संयुक्त,

१ मतिषु ' मिञ्चाहर्डि वा ' इति पाउः ।

पुष्वीणं मणुसगइसंज्ञतो, सेसाणं तिरिक्ख-गणुसगइसंज्ञतो वंघो । तिरिक्ख-गणुसिष्टिकाइहि-सासणसम्मादिष्टिणो सामी । वंघद्धाणं वंघविणद्वहाणं च सुगमं । धीणगिद्धितय-अर्णताणुषंषि-चउक्काणं मिच्छाइडिम्हि वंघो चउच्चिहो । सासणे दृविहो, अणादि-धुवत्ताभावादो । सेसाणं पयडीणं सन्वत्थ सादि-अद्भवेत ।

> सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १४८ ॥ <sub>सगरं</sub> ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी सजोगिकेवली बंधा । एदे बंधा, अवंधा णित्य ॥ १४९ ॥

सादांबदणीयस्स बंबारा उदजे पुत्र्वं पच्छा [वा] वोच्छिण्णां ति विचारा णरिथ, चर्सु गुण्डाणेसु तदुभयबोच्छेदाणुवरुंभादा । मिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्माइडि-सजेगीसु भंभो सोदय-परोदजो, पगवनण्णुदयत्तादा । मिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्मादिडीसु भंभो सांतरा, पगसमण्ण वंभुवरमदेसणादो । सजेगीसु णिरंतरा, पडिवन्खपयडीए

तथा शेष प्रकृतियोंका तियंगित व मनुष्यगतिस संयुक्त बन्ध होता है। तियँच और मनुष्य मिध्यादि एवं सामादनसम्यग्दि स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्ध्र्यवनप्रस्थान सुगम हैं। स्न्यानगृदित्रय और अनन्तानुविध्यनुष्कका बन्ध मिध्यादि गुणस्थानमें सारी मकारका होता है। सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका होता है, स्योंकि, वहां अनिह और अुव वन्ध्रका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध्र सर्वत्र सादि और अुव होता है।

साता वेदनीयका कौन वन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ १४८ ॥ यह सुत्र सुगम है ।

मिष्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि ओर सयोगकेवली बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं है॥ १४९॥

साना वेदनीयका उदय वन्थमे पूर्वेमं या पश्चान् न्युच्छित्र होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, चारों गुणस्थानोंमें उन दोनोंका न्युच्छेद पाया नहीं जाता। मिथ्याहरि, सासादनसम्यरहि, असंवननप्रयरहि और सबोगकेवर्ती गुणस्थानोंमें स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां पौर्वानित होकर जन्यका भी उदय होता है। मिथ्याहाई सासा-दनसम्यरहि और असंवतसम्यरहि गुणस्थानोंमें साना बेदनीयका सान्यर कथ्य होता है, क्योंकि, एक समयसे यहां उसका बन्धविधाम देखा जाता है। सयोगकेवहियोंमें निरन्तर षंषाभावादो । मिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंबदसम्मादिडीसु जहाकमेण तेदाठीस-अइतीस-षत्तीसपञ्चया । सजोगिन्हि एक्को चेव ओरारिट्यमिस्सकायजोगपच्चओ । सेसं सुगमं । मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडिणो दुगइसंजुत्तं, असंबदसम्मादिडिणो देवगइसंजुत्तं, सजोगिजिणा अगद्दसंजुत्तं बंधिते । तिरिक्ख-मणुसगइमिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्मादिडिणो मणुसगइसजोगिजिणा सामी । बंधदाणं वंधविणडडाणं च सुगमं । सादावेदणीयस्स बंधो सव्यत्थ सादि-अद्भवो, अद्भवबंधितादो ।

मिच्छत्त-णउंसयवेद-तिरिक्खाउ-मणुसाउ-चदुजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीर-णामाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ १५० ॥

सगमं ।

मिच्छाइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १५१ ॥ एदस्स अत्थो बुच्चदे — वंशोदयाणमेत्य बोच्छेदो णत्थि, उबलंमारो । अथवा,

बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है। मिथ्याहाएँ, सासादन-सम्प्रग्रहाएँ और असंपत्तसम्प्रग्रहाएं गुणस्थानांमें प्रधाकमसं तेतालीस, अब्हीस और बचीस प्रत्यय होते हैं। स्योगकेवली गुणस्थानमें एक ही औदारिकमिश्रकाययोग प्रत्यय होता है। होष प्रत्ययम्पण्णा सुगम है। मिथ्याहाएँ और सासादनसम्प्रग्रहाएँ हो गतियोंसे संयुक्त, असंयतसम्प्रग्रहाएँ देवगतिसं संयुक्त, और सयोगी जिन अगतिसंयुक्त बांधते हैं। त्रियंगति व मनुष्यातिक मिथ्याहाएँ, सासादनसम्प्रग्रहाएँ और असंयतसम्प्रन्हाएँ, तथा मनुष्यगतिक सयोगी जिन स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। साता वेदनीयका बन्ध सर्वत्र साति व अध्व होता है, क्योंकि, वह अध्ववन्ती है।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यगायु, मतुष्यायु, चार जातियां, हुंडसंस्थान, असंप्राप्त-स्पाटिकासंहनन, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मका कीन सन्यक और कीन अवन्यक है ? ॥ १५०॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादिष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक है, श्रेष अवन्धक हैं।। १५१।। इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— बन्ध और उदयका यहां ब्युच्छेद नहीं हैं, क्योंकि, भिच्छत्त-चदुजादि-यावर-सुहुम-अपञ्जत-साहारणसरीराणमेत्य बंधोदया समं वोच्छिण्णा, अव-ससाणं पयडीणं पुञ्चं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णा । आदावस्स एरद उदओ णात्थ चेव । भिच्छत्तस्स सोदओ वंधो । आदावस्स परोदओ, अपञ्जतकाले आदावस्सुद्याभावादो । णाउं-सयवेद-तिरिक्ख-मणुसाउ-चदुजादि-हुंडसंटाण-असंपत्तसेवहसंघडण-थावर-सुहुम-अपज्ञत-साहा-रणाणं सोदय-परोदओ वंधो । भिच्छत-तिरिक्ख-मणुसाउआणं वंधो णिरंतरो । अवसेसाणं सांतरो, एगसमएण वंधुवरमुवलंभादो । पच्चया सुगमा । तिरिक्खाउ-चदुजादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं तिरिक्खगइसंजुतो, मणुसाउअस्स मणुसगइसंजुतो, सेसाणं तिरिक्ख-मणुस-गहसंजुतो वंधो । दुगइभिच्छाइही सामी । वंधदाणं वंधविणहहाणं च सुगमं । भिच्छत्तस्स चदुविहो वंधो, युवबंधितारो । सेसाणं सादि-अदुवो ।

देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्यियसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणु-पुर्व्वी-तित्थयरणामाणं को बंधो को अवंधो ? १५२ ॥

सुगमं ।

वे द्दानों पाये जाते हैं। अथवा मिष्यान्व, बार जातियां, स्थावर, मृहम, अपर्यान्त और साधारणदारीर, इनका बन्ध और उदय दोनों यहां साथमें व्युव्धिन्न होते हैं। दोष मृहित्यं का पूर्वेम वन्ध और पश्चान उदय उपुष्टिन होता है। आताप कहानिका उदय यहां है ही नहीं। मिष्यान्य मृहितका स्थोदय वन्ध होता है। आतापण कहानिका उदय यहां है ही नहीं। मिष्यान्य मृहितका स्थोदय वन्ध होता है। जानुसक्वद, तिर्येगान्न, मृत्रुच्यान्तु, अस्यान्त कालमें आतापकं उदयका अभाव है। वापुंसक्वद, तिर्येगान्न, मृत्रुच्यान्तु, आर जातियां, हुण्डसंस्थान, असंप्रान्तस्थारिक, स्थादय-स्थाद, स्थाद, सहस्म, अपर्यान्त और साधारण, इनका सौदय-परोदय वन्ध होता है। मिष्यान्व, तिर्येगानु और मृत्रुच्यानुका बन्ध तिरस्तर होता है। हो प्रेम कहतियांका सानतर वन्ध होता है, स्थांकि, एक समयसं हनका वन्धिवन्धाम पाया जाता है। प्रत्य प्राम हैं। तिर्यान्त, चार जातियां, आताप, स्थावर, सहस्म और साधारण, इनका निर्यगतिसे संयुक्त, मृत्रुच्यानुका मृत्रुच्यानुका सनुच्यानुका सन्धानुका सन्धानिका सन्धानुका सन्धानिका सन्धानुका सन्धानिका सन्धानुका सन्धानुक

देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोगांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और तीर्थैकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १५२ ॥

बह सूत्र सुगम है।

# असंजदसम्मादिट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥१५३॥

एदस्सत्यो बुच्चदे — एत्थ बंघो उदबो वा पुन्नं पच्छा वा बोच्छिज्जदि ति पित्सवा णात्य, उदयाभावादो । णविर तित्थयरस्स पुन्नं बंघो पच्छा उदबो बोच्छिज्जदि । एदाबो पंच वि पयडीजो परोदएण बन्द्रांति, जोराजियमिस्सकायजोगिम्म एदासिमुदयविरोहादो । णिरंतरेर बंघो, पडिवक्खपयडीणं बंघाभावादो । असंजदसम्मादिष्टिम्हि एदार्सि बंधस्स बत्तीसुत्तरपच्चया, ओषपच्चएसु वारसजोगित्य-णबुंतयवेदाणमभावादो । सेसं सुगमं । चडण्हं पयडीणं तित्थ्यरस्स मणुसा चेव, तिरिक्खेसु उप्पण्णाणं तत्थुपत्तिपाओग्गसम्माइटीण तित्थयरस्स बंघामावादो । गइसंज्ञतत्तमभणिय किमिदि सामित्तं परूविदं ? ण, देवगइसंज्ञतं बन्द्रंति ति अणुत्तसिद्धीदो । बंधदाणं बंधविणहट्टाणं च सुगमं । सादि-अद्धवो बंघो, अद्धवंधितादो ।

#### वेजन्वियकायजोगीणं देवगईए भंगो ॥ १५४॥

असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेप अबन्धक हैं॥ १५३॥

हसका अर्थ कहते हैं — यहां बच्ध व उद्य पूर्वेम अथवा पश्चान् ज्युष्टिछन्न होता है, यह परीक्षा नहीं है; क्योंकि, यहां उन मकृतियोंके उदयका अभाव है। विशेष हतना है कि तीर्थंकर मकृतिका पूर्वेमें बच्ध और पश्चात् उदय व्युष्टिछन्न होता है। ये पांचों ही मकृतियां परोदयसे वंधती हैं, क्योंकि, औदारिकिमश्रकाययोगमें इनके उदयका विशेष हैं। निरन्तर बच्ध होता है, क्योंकि, हनकी प्रतिपद्म मकृतियोंके बच्धका यहां अभाव है। असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें इनके वन्धक बच्चीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, ओधमत्ययाँमें बारह योग, कविद और नपुंसकतदका अभाव है। शेष प्रत्ययमक्रपणा सुगम है। चार प्रकृतियोंके तिर्यंच व मनुष्यातिक असंयतसम्यग्दिष्ट लामी हैं। तीर्थेकर-मकृतिक मनुष्य ही लामी हैं, क्योंकि, तिर्यंची के प्रत्ययस्थित हुए वहां उत्पत्तिक योग्य सम्यग्दिष्टीके तीर्थंकर प्रकृतिक मनुष्य ही लामी हैं। क्योंकि, तिर्यंची के तिर्यंची के तिर्यंची होता।

शंका — गतिसंयुक्तताको न कहकर स्वामित्वकी प्ररूपणा क्यों की गयो है ?

समाधान—चूंकि उक्त प्रकृतियां देवगतिसे संयुक्त बंधती हैं, यह विना कहे हीं सिद्ध है, अतः गतिसंयोगकी प्रकृपणा नहीं की।

बन्धाप्वान और बन्धविनदृस्थान सुगम हैं। सादि व अध्रव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रवबन्धी प्रकृतियां हैं।

वैकियिककाययोगियोंकी प्ररूपणा देवगतिके समान है ॥ १५४ ॥

१ प्रतिषु ' देवगईणं ' इति पादः ।

एदमपणासुत्तं देसामासियं, तेणेदेण सुइदत्यपरुत्वणा कीरदे— पंचणाणावरणीय-खदसणावरणीय सादासाद-बारसकसाय पुरिसवेद हस्स-रिद-अरिद-सोग अय-दुर्गुच्छा-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग वज्ञिरसह-संघडण-वण्णचउक्क-सणुसाणुपुज्वी-अगुरुअठहुअचउक्क-पसत्थविद्यायगइ-तसचउक्क-थिराथिर-सुद्दासुह-सुमग-सुरसर-आदेज्ज-जसिकिति-अजसिकिति-णिमणुच्चागोद-पंचतराइयपयडीओ एत्थ चदुसु गुणहाणेसु बंघपाओग्गाओ । एत्थ पुन्तं वंथो उदशो वा वोच्छिण्णो ति विचारी परिथ, मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगावंग-वज्जिरसहसंघडण-मणुसगइ-मणुसगइश्मोग्गाणु-पुज्वी-अजसिगितीणसुद्याभावादो सेसाणं पयडीणसुदयवोच्छेदाभावादो च ।

पंचणाणावर्णाय-चउदंसणावरणीय-पॉचिंद्यजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंधन्स-फास-अगुरुअटहुअ-उवधाद-परधादुस्सास-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुद्दामुह-णिमिण-पंचंतराह्याणं सोदजो वंधो, वेऽव्यियकायजोगिष्ट एटासि धुवोदयत्तदेसणादो । णवीर सम्माभिच्छाहर्डि मोचूण अण्णन्य उस्सासस्सं सोदय-परोदजो वंधो, सरीरपञ्जतीए

यह अर्पणास्त्र देशामर्शक हैं, इसिलये इससे स्वित अर्थकी प्रक्षणा करने हैं— पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वदनीय, बारह कराय, पुरुष्त्र, हास्य, रति, अरति, रोके, अय. जुगुष्ता, मनुष्याति, पंचित्रिय जाति, अमित्रिक, त्रास्त्र, अमित्रिक, त्रास्त्र, अमित्रिक, त्रास्त्र, अमित्रिक, त्रास्त्र, अमित्रिक, त्रास्त्र, समन्त्रप्त्र, अमेत्रारिक, त्रेत्रस्त व कार्मण शरीर, समन्त्रप्त्र, अगुरुष्त्र, अश्चित, सुस्वर, अदिय, प्रशासित, अस आविक चार, स्थिर, अस्थिर, गुम, अग्चुत, सुभग, सुस्वर, अदिय, प्रशासिति, अस आविक चार, स्थिर, अस्थिर, गुम, अग्चुत, सुभग, सुस्वर, अदिय, प्रशासिति, अस्य स्वर्माण, विक्रिल, विक्रासित्र, अम्पास्त्र, मनुष्याति, मनुष्याति, अप्राप्ति, अप्राप्ति, विक्रिल, व

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कामंण शारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलपु, उपधात, परधात, उरुक्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रस्थेकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्वोद्य वन्ध होता है, क्योंकि, वैकिथिककाययोगर्मे इनका भुवोदय देखा जाता है। विशेष इतना है कि सम्यग्मिष्यादृष्टिको छोड़कर अन्धन्न उरुक्वासका स्वोदय परोदय बन्ध

१ प्रतिषु ' बस्सास ' इति पादः

पञ्जक्स अंतोश्वहुत्तं गंत्ण आणापाणपञ्जतीए पञ्जतयद्स्स उस्सासस्रोदयदंसणादो । णिदा-वयटा-सादासाद बारसकसाय-सत्तणोकसाय-समचउरससंठाण-पसत्यविद्वायगद्द्यभग-सुस्सर-आदेञ्ज-असकिति-अञसकिति-उञ्चागोदाणं सोदय-परेदओं वंधो, असुद्वाणं णरह्यसु उदयदंसणादो । मणुसगद्द-ओराठियसरीरअंगोवंग-वञ्जरिसहसंघडण-मणुसगद्दपोओग्गाणुपुर्व्वीणं परेदिओं वंधो, वेउविवयकायजोगिम्म एदासिमुद्विरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-ओरालिय-तेजा कम्प्रह्मस् सरीर-बण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवधाद-परधादुस्सास-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-णिभण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंघो, एत्य धुवबंधित्तादो । सादासाद-हस्स-रिह-अरिह-सोग-थिराथिर-सुद्दासुह-जसिकित-अजसिकतीणं सांतरो बंघो, एगसमण्ण बंधुवरमदंसणादो । पुरिसवेद-समच उरससंद्राण-वज्जिरसहसंघण-पस्थाविद्दायगइ-सुगग-सुस्सर आदेञ्ख्रण्यागोदाणं मिन्छाइहि-सासणसम्मादिद्दीसु सांतरा बंघो, पडिवक्खपर्याडंबंधसंभवादो । सम्मामिन्छादिद्व-असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पडिवक्खपर्याडंबंधभागवादो । पंचिदियजादि-ओरालियसरीर-

होता है, क्योंिक, दारीरपर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके अन्तर्मुहर्त जाकर आनमाणपर्याप्तिसे पर्याप्त होनेपर उच्छ्वासका उदय देखा जाता है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, सात नेकपाय, समजनुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय, यदाकीर्ति, अयदाकीर्ति और उच्चगेज, हनका स्वोदय-परीदय कथ्य होता है, क्योंिक, नारीकर्योमें अगुभ श्रकृतियोंका उदय देखा जाता है। मनुष्यगति, औदारिकदारीरगोपांग, उद्धर्यभसंहनन और मनुष्यगतियोग्यानुपूर्वीका परोदय कथ्य होता है, क्योंिक, विदेशकक्षययोगमें हनके उत्यक्ष विरोध है।

पांच क्षानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कराय, अय, जुगुल्सा, औदारिक, तैजस व कार्मण द्वारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपधात, परधात, उच्छ्वास, बादर, पर्यान्त, प्रत्येकद्वारीर, निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये धुववन्धी हैं। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरित, शोक, स्थिर, अस्थिर, गुम, अगुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविधाम देखा जाता है। पुरुषवेद, समजनुरुक्षसंस्थान, वक्षवंभसंहनन, प्रशस्तविहायोगित, सुमग, सुस्वर, आदेय और उच्चयोत्रका मिथ्यादि व सास्तवस्यग्रहि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धक होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धक होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। पंचेन्द्रिय है, दे-दे-

श्रंगोवंग-तसणामाणं भिच्छाइद्विस्टः सांतर-णिरंतरो । कथं णिरंतरो ? ण, णैरहएसु सण<del>वकुः</del> मारादिदेवेसु च णिरंतर्वंधुवठंमादो । सासणसम्मादिद्वि-सम्माभिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पडिवक्ष्यपदिबंधामावादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओरगाणुपुञ्चीणं भिच्छाइडि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर-णिरंतरो । कथं णिरंतरो ? ण, आणदादिदेवेसु णिरंतरवंधुवठंमादो । सम्माभिच्छाइडि-असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पडिवक्खपद्यडिवंधाभावादो ।

मिच्छाइही एदाओ पयडीओ तेदालीसपच्चएहि, सासणो अइतीसपच्चएहि, सम्मामिच्छाइडि-असंबदसम्मादिष्टिणो चेातीसपच्चएहि बंधति, म्लोपपच्चएसु बारसजोग-पच्चयामावादो । सेसं सुगर्म ।

मणुसगइ-मणुसगइराञ्जाग्याणुरवी-उच्चागोदाणि मिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-सम्माभिच्छाइडि-असंजदसम्मादिडिणो मणुसगइसंग्रतं । अवसेसमन्वपयडीओ मिच्छाइडि-

जाति, औदारिकदारीरांगोपांग और त्रस नामकर्मका मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर वन्ध होता है।

शंका - निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि नारकियों और सनत्कुमारादि देवोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

सासादनसम्याद्धि, सम्याभ्यष्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है। मनुष्यगति और मनुष्यगतिष्ठायोग्यानुपूर्वीका सिध्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका--निरम्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि आनतार्द देवोंमें उनका निरन्तर बन्ध देखा जाता है।

सम्यग्मिथ्यादिष्टि और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंकं बन्धका अभाव है।

मिष्यादृष्टि इन प्रकृतियाँको तेनालीस प्रत्ययोसे, सामादृतसम्यग्दृष्टि अङ्तीस प्रत्ययोसे, तथा सम्यग्निभष्यादृष्टि और असंयनसम्यग्दृष्टि चौतीस प्रत्ययोसे बांघते हैं; क्योंकि, मुलोघ प्रत्ययोमें बारह योग प्रत्ययोक्ता यहां अभाव है। होप प्रत्ययमक्षणा सुगम है।

मजुष्यगति, मजुष्यगतिप्रायोग्याजुषुर्वी और उच्चगोत्रको भिष्यादिष्ट, सासात्रकः सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिष्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि मजुष्यगतिसे संयुक्त बांचते हैं। दोष

િર શ્લે

तिरिक्ख मणुसगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छादिद्रि-असंजदसम्मादिद्रिणो सासणसम्मादिद्रिणो मणुसगइसंजुत्तं वंधति ।

देव-णेरइया सामी । बंधद्वाणं सुगमं । बंधविणासो णात्थ । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुर्गुछा-तेजा-कम्मइय-वण्णचउक्क- अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचतराइयाणं मिच्छाइद्विम्हि चउव्विहो बंघो । अण्णत्य तिविहो, ध्वबंधिताभावादो । सेससञ्चपयडीओ सव्बत्थ सादि-अद्धवाओ ।

थीणगिद्धित्तिय-अणंताणुर्वधिच उक्क-इत्थिवेद-तिरिक्खा उ-तिरिक्खगह-च उसंक्षण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुञ्जी-उज्जोव अप्यसत्धविद्दायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि वेद्वाणियपयडीओ । एदासु अणंताणुर्वधिचउक्कस्स वंधोदया समं वोच्छिण्णा, सासणिम तदुभयाभावदंसणादो । इत्थिवेद अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं पुर्व्वं वंथो पच्छा उदओ वोन्छिज्जदि, सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिहीस षंघोदयवोच्छेददंसणादो । अवसेसाणं ऐसा परिकखा णत्थि, उदयाभावादो ।

सब प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यग्गति एवं मनुष्यगतिसे संयक्त. तथा सम्यग्निथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं।

देव और नारकी स्वामी हैं। वन्धाध्वान सुगम है। बन्धविनाहा है नहीं। पांस क्कानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्ला, तैजस व कार्मण शरीर. बर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। अन्य गुणस्थानोंमें उनका तीन प्रकारका बन्ध होता है. क्योंकि, यहां इनके ध्रव बन्धका अभाव है। शेप सब प्रकृतियां सर्वत्र सादि व अध्रव बन्धवाली हैं।

स्त्यानगृद्धित्रयः, अनन्तानुयन्धिचतुष्क,स्त्रविदः,तिर्यगायु, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहतन, तिर्यग्गतिप्रायाग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनावेय और नीचगोत्र, ये द्विस्थानिक प्रकृतियां हैं। इनमें अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें ब्युच्छिन्न होते हैं, क्यांकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। स्विवेद, अप्रशस्तविहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय न्युन्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्पन्हिष्ट और असंयतसम्यग्द्रष्टि गुणस्थानमें कमशः इनके बन्ध और उद्यका ब्युच्छेद देखा जाता है। शेष प्रकृतियोंके यह परीक्षा नहीं है, क्योंकि, उनका उदयाभाव है।

१ प्रतिष्र ' तद्रसयभाव- ' इति पाढः ।

अर्णताणुषंधि व उक्क - इत्यिवद् - अप्यस्त्विहायगह् - हुमग- दुस्सर- अणादे ज्व - णीषा - गोदाणं सोदय-परादंशो वंधो, व उव्यियकायंश्रेगामि पडिवक्खुत्यदंसणादो । अवसेसाणं पयडीणं परोदंशों वंधो, तासिमेत्युद्यविरोहादो । थीणगिद्धितय-अणंताणुषंधिच उक्क - तिरिक्खाग्रुश्यों परंदरों वंधों, तासिमेत्युद्यविरोहादो । थीणगिद्धितय-अणंताणुषंधिच उक्क - तिरिक्खाग्रुश्यों परंदरों वंधों, त्यासमण्य वंधुत्रस्मामावादो । तिरिक्खग्र्इ-तिरिक्खग्र्इ-लिंग्रंतर्य वंधों । कर्ष णिरंतरों १ ण, सत्तमपुद्धविणेदर्यस् णिरंतर्यं श्रुवरंगादो । अवसेसाणं पयडीणं वंधों सांतरों, त्यासमण्य वंधुत्रसंसणादो । पच्चया सुगमा । तिरिक्खग्र्द-तिरिक्खग्र्द-तिरिक्खग्र्दा । अवसेसाणं पयडीणं वंधों सांतरों, त्यासमण्य वंधुत्रसंसणादो । पच्चया सुगमा । तिरिक्खग्र-तिरिक्खग्र्द-तिरिक्खग्र्यः संस्कंतं, सेससम्वप्यडीओं तिरिक्खग्र्-तिरिक्खग्र्दा वंधोंत । देव-णरह्या सामी । बंधद्धाणं भंधविणहृहाणं च सुगमं । सत्तण्हं धुवपयडीणं मिच्छाइट्टिंग्हं चउव्विहों वंधों । सासणे दुविहों वंधों ।

भिष्छत्त-णदुंसयवेद-एर्ड्रियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तस्वद्दसंघडण-आदाव-थावर-पयडीओ भिष्छाइडिणा वज्ज्ञमाणियाओ । एत्य भिष्छतस्स वंधोदया समं वैष्टिङजंति,

अनन्तानुबन्ध्यनुष्क, स्रीवेद, अप्रशस्त्रविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर. अनादेय और नीचगोत्रका स्वेद्य परोद्य कर हाता है, क्यांकि, वैक्रियिककार्ययागमें इनकी प्रतिपक्ष महत्तियांका उदय देखा जाता है। द्वार महत्त्वयांका परोद्य वन्ध हाता है, क्यांकि, यहां उनके उदयका विरोध है। स्थानपुद्ध वय, अनन्तानुबन्धिक क्षीर निर्यगायुक्त निरन्तर क्या होता है, क्यांकि, एक समयसे इनके वन्धविआमका अभाव है। तिर्यगानि, विर्यगानि, विष्यगानि, विर्यगानि, विष्यगानि, विर्यगानि, विष्यगिन, विष्यगानि, विष्यगिन, विष्यगा

शंका-निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान :─यद शंकाठीक नहीं, क्योंकि, सप्तम पृथिवीके नारकियोंमें उनका निरस्तर बन्ध पाया जाता है ।

कोष प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता है, प्रयोकि, एक समयसे उनका बन्ध-विश्राम देखा जाता है। प्रत्यय सुगम हैं। तिर्यगातु, तिर्यगाति, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतको तिर्यगातिसे संगुक्त, तथा दोष सब प्रकृतियोंको तिर्यगाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांचते हैं। देव व नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्ध्यवनष्टस्थान सुगम हैं। सात धुवमकृतियोंका मिय्यादाष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। सासादनमें दो प्रकारका बन्ध होता है।

मिष्यात्व, नपुंसकवेद, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्यपाटिकासंहनन, आताप और स्थावर, ये मिष्याराधिके द्वारा वध्यमान प्रकृतियां हैं। यहां मिष्यात्वका बन्ध और उदय दोनों मिष्याराधि गुणस्थानमें साथ ही युष्टिक होते हैं, क्योंक, उपरिम

१ अप्रती ' बंधुवरमानामावादी ' इति पाठः ।

उविसम्गुणेसु तदुमयाणुवर्जमादो । णवुंसयवेब्-हुंडसंठाणाणं पुर्वं बंघो पच्छा उदबो विच्छिज्जिदि, मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिद्वीसु तदुमयामावदंसणादो । सेसासु एसो विचारो णित्य, उदयाभावादो । मिच्छत्तस्स सोदएण, णवुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं सोदय-परोदबो, अवसेसाणं परोदओ बंघो । मिच्छत्तस्स बंघो णिरंतरो, अवसेसाणं सांतरो । पच्चया सुमंमा । णविर एइंदियजादि-आदाव-यावराणं णवुंसयवेदपच्चओ अवणेदच्जो, णेरहएसु एदासिं बंघाभावादो । मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेव्हसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंखुतं, अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंखुतं बज्झेति । एइंदियजादि-आदाव-यावराणं बंधस्स देवा सामी, अवसेसाणं बंधस्स देव-णेरहया सामी । बंधद्याणं बंधविणहृहाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्स चउिन्वदे । वंधो, अवसेसाणं सादि-अद्वो ।

मणुसाउअस्स बंधो उदयादो' पुन्वं पच्छा वा बोच्छिज्ञदि (त्ते णात्थि [विचारो], संता-संताणं सण्णियासविरोहादो। परोदओ बंधो, वेउव्वियकायजोगाम्म मणुसाउअस्स उदयविरोहादो। णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो। मिच्छाइहि-सासणसम्माहहि-असंजदसम्मादिहीणं

गुणस्थानों में बे दोनों पाये नहीं जाते । नपुंसकवेद और हुण्डसंस्थानका पूर्वमें बन्ध और प्रभात उत्तय खुष्डिक होता है, क्योंकि, मिन्यादिड और असंस्तसम्यन्दिष्ट गुणस्थानमें कमले उत्तर दोनोंका अभाव देखा जाता है। शेष कहितवों में यह विवार नहीं है, क्योंकि, उत्तका उदयाभाव है। मिन्यात्वका स्वोद्य-एरोद्यसे, तथा शेष प्रकृतियोंका परोद्यसे कन्ध होता है। भिन्यात्वका बन्ध निरन्तर और दोष प्रकृतियोंका साम्तर होता है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष हतना है कि एकेन्द्रिय-आति, आताप और स्थावस्क प्रस्था में सुगक्तियांका साम्तर होता है। प्रस्थाय सुगम हैं। विशेष हतना है कि एकेन्द्रिय-आति, आताप और स्थावस्क प्रस्था में में सुगक्तियां सुगक्तियां सुगक्तियां सुगक्तियां सुगक्तियां सुगक्तियां कियागितिय संयुक्त विश्व शिक्ष क्याती हैं। एकेन्द्रियज्ञाति, आताप और स्थावस्क वन्धके देव स्वामी हैं। शेष प्रकृतियांक क्यती हैं। एकेन्द्रियज्ञाति, आताप और स्थावस्क क्यके देव स्वामी हैं। शिष्यात्वका बन्ध वार्ष प्रकृतियांका त्या श्री प्रकृतियांका सादि व अधुक होता है। प्रिय्यात्वका बन्ध वार्ष प्रकृतियांका त्या श्री प्रकृतियांका सादि व अधुक होता है। प्रिय्यात्वका बन्ध वार्ष प्रकृतियांका सादि व अधुक होता है।

मनुष्यापुका बन्ध उदयसे पूर्व या पश्चात् स्युष्टिष्ठच्च होता है, यह विचार वहां नहीं हैं, क्योंकि, सन् (बन्ध) और असन् (उदय) की तुठनाका विरोध है। परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, बैक्रियिककाययोगर्मे मनुष्यायुक्ते उदयका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इसके बन्धविधामका अभाव है। भिष्याहाहै, सासादनसम्यग्हिए और असंयत-

१ अप्रती ' बंधोदयादी र इति पाठः ।

**तेदान्त्रेस - अइ**तीस-चोत्तीसपञ्चया । मणुसगइसंज्ञत्तं । देव-णेरहया सामी । अ**द्धाणं मिन्छादिहि-सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिहि त्ति । वेधविणासो णत्थि । सादि-अद्धुवो वेषो ।** 

तिस्ययरस्स वंबोदयबोन्छेट्सण्णियासो णारिंग, संतासंताणं सण्णियासविरोहादो । सरोदंबो वंबो, मणुसगई मोनूणण्णत्युदयाभावादो । णिरंतरी वंबो, एगसमण्ण वंयुवरमाभावादो । वञ्चया सुगमा । मणुसगदसंजुत्ते । देव-णेरइया सामी । असंजदसम्मादिष्टी अद्धाणं । वंघविणासो णरिव । सादि-अद्धवो वंघो ।

# वेउव्वियमिस्सकायजोगीणं देवगइभंगों ॥ १५५॥

**एदस्स देसामा**सियअपणासुत्तस्स अत्यो बुच्चदे । तं जहा — पंचणाणावरणीय-**छदंसणावर**णीय-सादासाद-चारसकसाय-पुरिसंबेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुर्गुर्छ-मणुसगड् पुर्विदियजादि-ओराठिय त्तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंद्राण-ओराठियसरीरअंगोवंगे-वञ्ज-रिसद्दसंघडण-चण्णचउक्क-मणुस्साणुपुष्वि-अगुरुवठहुव-उवघाद-परघादुस्सास-प्रसत्यविहायगड्ड-

सम्यग्धिके क्रमसे तेतालीस, अड़तीस व चौतीस प्रत्यय होत हैं। मनुष्यगितसं संयुक्त बन्ध होता है। देव व नारकी स्वामी हैं। वन्धाध्वान मिध्यादिए, सासादनसम्यग्हिए व असंवतसम्यग्दिए तक है। वन्धविनादा है नहीं। सादि व अध्रव वन्ध होता है।

तीर्यंकत्मकृतिके बन्ध व उदयके व्युच्छेदकी सहजाना नहीं है, क्योंकि, सन् और असत्की तुळनाका विरोध है। परोदय बन्ध होना है, क्योंकि, मनुष्यानिको छोड़कर हुसरी जगह तीर्यंकत्मकृतिके उदयका अभाव है। निरन्तर बन्ध होना है, क्योंकि, एक समयसे उसके कन्धिकामका अभाव है। प्रत्य प्रमा है। मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। देव य नारकी स्वामी हैं। क्याच्यान असंयतसम्यन्हिंग् गुणस्थान है। बन्ध-विनाद्य है नहीं। सादि व अध्यव बन्ध होता है।

वैिकियिकमिश्रकाययोगियोंकी प्ररूपणा देवगतिके समान है ॥ १५५ ॥

इस देशासर्शक वर्षणासूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है— पांच इालाचरणीय, ग्रह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेतृनीय, वारह कपाय, पुरुषवेतृ, हास्य, रात, अराते, शोक, भय, जुगुष्सा, मनुष्यगति, पंचीन्त्रयज्ञाति, औदारिक, तेजस व कार्मण झरीर, समचनुरुष्पसंस्थान, औदारिकशरीरांगीपांग, वज्जपंभसंहतन, वर्णादिक बार, मनुष्यानुष्वी, अगुरुष्यु, उपधात, परधात, उच्छवास, प्रशस्तविहाधोगाति, वस्र.

१ अ-आप्रत्यीः ' देवगईण भंगी ' इति पाठः ।

२ अप्रती ' दुग्रंकाणं ' इति पाठः ।

श्र त्रतिषु ' ओरालियसरीर-ओराळियसरीरंगोवग ' इति पाठः ।

तसः बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-युमासुम-सुमग सुस्सर-आदेण्व-असिकिति-अजसिकिति-गिमिण-उच्चागोदः पंचंतराइयपयडीओ तीहि गुणहाणेहि बच्छमाणियाओ हिवय परुचणा कीरदे — वंधोदय-वोच्छेदविचारो णात्थ, वंधेणुदएणुभएहि वा विरहिदगुणहाष्पाणसुविर अणुवरुंभादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-कण्ण-गंध-रस-फास अगुरुवलहुव उवधाद-तस बादर-पञ्जत पत्तयसरीर थिराथिर सुद्दासुद्द णिमिण-पंचेतराइयाणं सोदजो वंधो, एत्य धुवोदयत्तादो । णिदा-पयला-सादासाद-बारसकसाय-स्रणोकसाय-सुरिसवेदाणं धंधो सोदय-परेदजो, उमयथा वि बंधविरोहाभावादो । समचउरससंक्षण-सुभगादेज्ज-जसिक्ति-उच्चागोदाणं वंधो मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय-परेदजो । सासणं सोदजो, अपञ्जतद्वाए णेरइएसु सासणाणमभावादो । मणुसगइ-ओराल्यियसरीर-ओरालेयसरीर-अंगोवंग-व-जरिसहसंघडण-मणुस्स्विद्वायाइ-सुस्सराणं परोदजो धंधो, एत्थ एदासिसुदयविरोहादो । अजसिकतीए मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय-

बादर, पर्याप्त, प्रत्येकरारीर, स्थिर, अस्थिर, शुम, अशुम, सुमग, सुस्वर, आदेय, यराकीर्ति, अयराकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इन तीन गुणस्थानवर्ती वैकिथिककाययोगियोंके द्वारा बच्चमान प्रकृतियोंको स्थापित कर प्रकपण करते हैं— इनके वन्ध व उदयके उपुच्छेदका विचार यहां नहीं है, क्योंकि बन्ध, उदय या दोनोंसे रहित गुणस्थान ऊपर पांच नहीं जाने।

 परादंबो । सासणे परादंबो, देवगदीए तिस्छे उदयाभावादे। ।

पंचणाणावरणीय छदंसणावरणीय बारसकसाय भय दुगुंछा ओरालिय तेजा कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवधार-पराधादुस्तास-बारर-पञ्जत-परोयसरीर-णिमिण-पंचतराइपाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ धुववंपिचारो । सारासाद-हस्स-रिद-[अरिद-] सोग-थिराथिर-सहायुह-जसिकिति अजसिकितीण सांतरो बंधो, एग्समएण बंधुवरमदंसणादो । पुरिसवेद-समयउ-रससंठ्याणं वञ्जिरसंदर्धण्य परायविद्याया-सुमग-सुस्वर-आदेञ्ड व्यागोदाणं मिच्छाइडि-सासणसम्मादिहीसु बंधो सांतरो । असंवदसम्मादिहीसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं बंधा-मावारो । पंचिदियजादि-ओरालियसरीरअंगोवंग-तसणामाणं मिच्छाइडिन्ह सांतर-णिरंतरो । कर्ष णिरंतरो १ ण, सणवन्तुमारादिदेवेसु णेरइएसु च णिरंतरबंधुवलंशादो । सासणसम्मादिडि-असंजदसम्मादिहीसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं बंधा-मावारो । सणुसगइ-मणुसाणुपुज्वीणं

है। सासादन गुणस्थानमें परोदय बन्ध होता है, क्योंकि देवगतिमें उसके उदयका अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रीदारिक, तैजस व कार्मण द्वारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलपु, उपधात, परधात, उच्छ्रवास, बादर, पर्याप्त, प्रत्यात, त्रम्मण और पांच अन्तराय, इनका तिरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये प्रवक्ष्मी हैं। साना व असाता वेदनीय, हास्य, रित. [अरित], तोक, स्पिर, अस्थिर, गुग, अगुन, यशकीर्त और अयराकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयले इनका बन्धविधाम देखा जाता है। पुरुषेद, समचतुरक्षंस्थान, वज्रपंस संहनन, प्रशस्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र, इनका सिध्यादाहि और सामादनसम्यव्हिष्योमें तिरन्तर बन्ध होता है। असंयतसम्यव्हिष्योमें तिरन्तर बन्ध होता है। असंयतसम्यव्हिष्योमें तिरन्तर बन्ध होता है। प्रचिन्नय जाति, औदीरिकशरीरांगेषांग और अस नामकर्मका मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें सान्तर-विरन्तर बन्ध होता है।

शंका---निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि सनन्कुमारादि देवों और नारकियोंमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है।

सासादनसम्यग्द्य और असंयतसम्यग्द्य गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंके, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका असाव है। मनुष्यगति और मनुष्यगति मिच्छाइडि-सासणसम्मादिहीसुं सांतर-णिरंतरा । कथं णिरंतरा १ ण, आणदादिदेवेसु णिरंतरबंधुवरुंभादो । असंजदसम्मादिहीसु णिरंतरा, पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो ।

मिच्छाइहिस्स तेदाळीस पण्चया, बोचपण्चएसु चदुमण-विष्-कायजोगपण्चयाणम-मावादो। सासणस्स सत्ततीसुत्तप्बया, मिच्छाइडिपण्चएसु पंचमिच्छत्त-णवुंसयवेदाणममावादो। असंजदसम्मादिडीसु तेतीस पण्चया, मिच्छाइडिपण्चएसु पंचमिच्छत्ताणंताणुवंधिचउविकत्थि-वेदाणमभावादो। सेसं सुगर्म।

मणुसगड्-मणुसाणुपुन्वी-उच्चागोदाणं मणुसगइसंजुत्तो, अवसेसाणं पयडीणं बंधी मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु तिरिच्ख-मणुसगइसंजुत्तो, असंजदसम्मादिडीसु मणुसगइसंजुत्तो। मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिडिणो देव णेरड्या सामी। सासणसम्मादिडिणो देवा चेव सामी।

प्रायोग्यातुपूर्वीका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानीमें सान्तर-निरन्तर कृष्ट्य होता है।

शंका--निरन्तर बन्ध कैस होता है।

समाधान—नहीं. क्योंकि, अलनादिक देवोंमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है । असंयतसम्यग्र्टाष्ट्रयोंमें निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रहृतियोंके बन्धका अभाव है ।

मिध्यादृष्टिके तेतालीस मत्यय होते हैं, क्योंकि, ओघमत्ययोंमें यहां बार मनोयोग, चार वचनयोग और चार काययोग प्रत्ययोंका भभाव है। सासाइन सम्यग्दृष्टिके सैंतीस उत्तर प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, मिध्यादृष्टिके प्रत्ययोंमेंसे यहां पांच मिध्यात्व और नपुंसकवेदका भभाव है। असंयतसम्यग्दृष्ट्योंमें तेतीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, मिध्यादृष्टिके प्रत्ययोंमेंसे यहां पांच मिध्यात्व, अनन्तानुषश्चित्तुष्क और स्त्रविद प्रत्ययोंका अभाव है। शेष प्रत्ययम्बद्धप्रास्त्य सुगम है।

मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी और उद्यगोत्रका बन्ध मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा शेष प्रकृतियोक्ता बन्ध मिथ्यादृष्टि एवं सासाद् नसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोमें तिर्यगगति व मनुष्यगतिसे संयुक्त, और असंयतसम्यग्दृष्टियोमें मनुष्यगतिसे संयुक्त होता है। मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देव व नारकी स्वामी हैं। सासादनसम्यग्दृष्टि देव ही स्वामी हैं। क्षण्या-

र अप्रती 'सासणसम्मादिङ्गीहि ' इति पाठः ।

षंपद्धाणं सुगर्म । वंधवोच्छेदो णस्यि । वंधेण धुवपयडीणं मिच्छाइद्विम्हि चउन्विहो वंधो । अण्णत्य तिविहो, धुवाभावादो । सेसाणं पयडीणं वंधो सादि-अद्धुवा, अद्भुववंधितादो ।

यीणगिद्धितय-अर्णताणुवंधिचउनिकत्थिवेर-तिरिक्खगर्-चउमेठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगर्शाओम्माणुपुब्धि-उञ्जीव-अपमत्थिविहायगर्-दुमग-दुमम्स-अणाद्व्व णीचागोदाणं परुवणा कीरदे-अर्णताणुवंधिचउनिकृत्थिवराणं वंधाद्या ममं वेक्छित्रति मासणगुणदृशे, ण अण्णत्यः, मिच्छाइहिन्द्दि तर्गुषुवठंमादो । दमग-अणाद्व्य-णीचागोदाणं पुत्वं वंधो पच्छा उद्यो वोच्छिज्जदि, उवरिक्षमंत्रसंवद्यम्मादिद्विगुणिम् वंधेण विणा उदयरमेव दंसणादा । अवसेसाणमेसो विचारो णत्थि, वंधस्मेकम्युव्युवन्नादो ।

अर्णताणुर्वधिच उक्कित्थिवेदाणं वेशे में।त्य पेगत्थो, उभयथावि अविगेहादी । दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाण मिन्छात्तृद्विन्दि में।द्य-पेगद्ये। । गामण पेगत्ये। जिस्स्य अपञ्जवद्वाए तदभावादी । सममोतमप्यवीओ परात्मणेव वन्सीत, तामिमन्युद्यविशाहादी ।

ध्यान सुपाम है । बन्धस्युच्छेद नहीं है । बन्धस्य धुवश्कृतियाँका मिथ्याद्दाष्ट गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है । अस्य गुणस्थानोमें तीत प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वहां भ्रुष बन्धका अभाव है । दोष प्रकृतियोंका वन्ध सादि व प्रश्नव होता है क्योंकि, वे अभ्रवनन्धी हैं ।

स्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धियनुष्क, स्वीयद, निर्यमानि, यार संस्थान, खार संहतन, तिर्यमानिप्रायायानुष्की, उद्योग, अप्रशास्त्विश्यायानि, दुर्भग, दुरुष्य, आनाद्य और नीयमेशक्षित्र प्रस्था करेत हैं — अन्तानुबन्धियनुष्क और म्ह्रियेदका प्रस्था व उद्य दोनी सामादन गुणस्थानमें साथ प्र्युट्यिक तेते हैं, अन्यव नहीं, क्योंकि निध्याप्ष गुणस्थानमें उनके विच्छदका अभाव है। दुर्भग, अनादेय और नीयमेशक दुर्विष्ठ होता है, क्योंकि, उपरांग असंयनसम्बन्धि गुणस्थानमें वस्थे के विना केवळ वदय दी देखा जाना है। प्रमुख्य प्रस्थान केवळ वदय दी देखा जाना है। क्योंकि, उनका केवळ वस्त्य क्षी यहाँ पाया जाना है।

अनन्तानुबन्धिवनुष्क और स्त्रीविदका बन्ध स्वादय पंगडय होता है, क्योंकि, होनों ही फ्कारल केहे विषोध नहीं है। दुसँग, अन्तादेय और नीचगोत्रका मिथ्याइष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। हासादन गुणस्थानमें पंगदय बन्ध होता है, क्योंकि, नाराक्रवीमें अपर्याप्तकालमें सामादन गुणस्थानका अभाव है। टोप सोलह फ्कृतियां परोदयसे ही बंधती है, क्योंकि, यहां उनके उडयका विगोध है।

१ अप्रतो ' वधेणवपयर्डाणं ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु 'धुवमावादो ' इति पाठ ।

थीणागिद्धितिय-अर्णताणुत्रंधिचउक्काणं णिरंतरो बंघो, धुवत्रंधिचादो । इस्थिवेद-चउसंद्राण-चउसंघडण उज्जेव-अप्पतत्र्यविद्यायगद्द-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं स्रांतरो षंघो, पडिवक्खचयडिवंघदंसणादो । तिरिक्खगद्द तिरिक्खगद्दपाओग्गाणुपुन्त्रि-जीचागोदाणं मिच्छा-इद्विस्ट सांतर-णिरंतरे। कंधं णिरंतरे। १ सत्तमपुद्धिविणरङ्ग्षु णिरंतरबंधुवलंभादो । सासणे सांतरे। अपज्जनद्वाए मत्तमपुद्धिद्वियसासणाणुवलंभादो ।

पचया सुगमा। तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइयाओग्गाणुयुत्त्री-उज्जोबाणि तिरिक्खगइसंखंतं, अवसेसाओः तिरिक्ख-मणुस्सगइमंजुत्तं चंधित । भिन्छाइहिरेब-शरइया, सासणा देवा सामी । चंधदाणं चंधिवणइडाणं च सुगमं । सत्तण्ढं धृववंधस्यडीणं भिन्छाइहिरिड् बंधो चउव्विहो । सासणं दुविहो, अणादि-धुवाभावादे। । सेमाणं मस्वस्य सादि-अद्धवो ।

भिच्छत-ण वृंसयेवद-एर्ड्डिय जादि -हुंडमंठाण -असंपत्तसेबद्दसंघडण -आदा**व-यावराणं** परुवणं करुपासा — भिच्छतरूप वंधादया समे वाल्डिणणा, उविर तदुमयाणुवरुंसादो<sup>®</sup> । णबुंसय-

स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानृबन्धिजनुष्कका निरन्तर बन्ध होता है, क्येंकि, वे धृवयन्थ्री हैं। स्वीयद्द, चार संस्थान, चार संहतन, उद्योत, अप्रशस्त्रविद्योगाते, दुर्मेग, दुस्वर और अनादेशका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध देखा जाता है। निर्यगाति, निर्यगातिप्रायाग्यानुपूर्वी और नीजियोगका मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें सान्तर निरन्तर बन्ध होता है।

शंका-निरन्तर बन्ध केसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, सनम पृथिवीके नारकियोंमें निरन्तर वन्ध पाया जाता है। सामादन गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अवयोजकालमें सप्तम पृथिवीक्य सासादनसम्बद्धार नारकियोंका अभाव है।

प्रत्यय मुतम हैं। निर्यमानि, निर्यमानिप्रायाग्यानुपूर्वी और उद्योतको तिर्यमानिस् संयुक्त, नथा शेष प्रकृतियोको निर्यमानि च मनुष्यगनिस् संयुक्त बांधेत हैं। मिथ्यादिष्ट देव व नारकी, तथा सामादनसम्पर्याध्य देव स्वामी हैं। वन्धाध्वान और वन्ध्यविनदृश्यान सुगम हैं। सान भुवन्धी प्रकृतियोका मिथ्यादिष्य गुगस्थानी चारों प्रकारका बन्ध होता है। सामादन गुगस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अनादि ब भुव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोका सर्वत्र सादि व अध्व बन्ध होता है।

मिध्यात्व, नपुंसकवेद, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन, आताप और स्वावर प्रकृतियाँकी प्रकृपणा करते हैं — मिध्यात्वका बन्ध और उद्दय दोनों [मिध्यादिष्ट गुणस्थानमें ] साथ ही व्युच्छित्र होते हैं, स्थाँकि,मिध्यात्व गुणस्थानसे ऊपर वेद-हुंबसंठाणाणं पुच्वं षंघो पच्छा उदओ वोन्छिज्जदि,मिच्छाइड्डि-असंबदसम्मादिड्डीसु कमेण षंषोद्धयवोच्छेददंसणादो । अवसेसास एसा विचारा णत्थि, बंधस्सेकस्सेव दंसणादो ।

मिच्छत्तस्स सोदएण, णवंसयवेद-हंडसंठाणाणं सोदय-परोदएण, अवसेसाणं परोदएण षेषो । मिच्छत्तस्य णिरंतरो । अवसेसाणं पयडीणं सांतरो, बंधगद्धागयसंखाणियमाणुवलंभादो । पच्चया सुगमा । णवरि एइंदिय-आदाव-थावराणं णवंसयवेदपच्चओ णस्थि ति दुग्गममेयं संगरेद व्वं। एदंदिय जादि-आदाव-थावराणि तिरिक्खगृहसंज्ञतं, सेसाओ तिरिक्ख-मणुसगृहसंजुत्तं **ब**ज्क्षंति । एडंदिय-आदाव-थावराणं देवा सामी । सेसाणं देव-णेरइया । बंधद्धाणं बंधविणहृद्दाणं च सगमं । मिच्छत्तस्स बंधे। च उव्विहो । सेसाणं सादि-अद्भवो ।

तित्थयरस्स बंधोदयवोच्छेदविचारा णात्य. बंधअइक्कियादो । परादओ वंधी, सजोगिभडारयं मोत्तृण तित्ययरस्सण्णत्थदयाभावादो । णिरंतरो बंधो. एगसमएण बंधवरमा-

षे दोनों पाये नहीं जाते । नपुंसकवेद और हुण्डसंस्थानका पूर्वमें बन्ध और पश्चान् उदय ध्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानीम क्रमस उनके बन्ध और उदयका ब्युच्छेद देखा जाता है। राप प्रकृतियाम यह विचार नहीं है, क्योंकि, जनका केवल एक बन्ध ही देखा जाता है।

मिथ्यात्वका स्वोदयसेः नपुंसकंबर व हण्डसंस्थानका स्वोदय-परादयसं. तथा डोब प्रकतियोंका परोदयसे बन्ध होता है। मिथ्यात्वका निरस्तर बन्ध होता है। होप प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि वन्धककालमें उनकी संख्याका नियम पाया नहीं जाता । प्रत्यय सुगम हैं । विशेष इतना है कि एकेन्द्रियज्ञाति, आताप और स्थावरका नपुंसकवेद प्रत्यय नहीं है, इस दुर्गम बातका स्मरण रखना चाहिये। एकेन्ट्रियजाति. भाताप और स्थावर प्रकृतियां तिर्यम्मतिस संयुक्त और शेष प्रकृतियां निर्यग्मति व मनुष्यगतिसे संयुक्त वंधती हैं। एकेन्द्रियज्ञाति, आताप और स्थावर प्रकृतियोंके देव स्वामी हैं। दोप प्रकृतियोंके देव व नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनप्रस्थान सराम हैं। मिथ्यात्वका वन्ध चारों प्रकारक होता है। शेप प्रकृतियोंका सादि व अध्रय बन्ध होता है।

तीर्थंकर प्रकृतिके बन्ध व उद्यंक ब्युच्छेदका विचार नहीं है, क्योंकि, उसका एक बन्ध ही होता है। परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, सयोगी अहारकको छोड़कर अन्यन तीर्यकर प्रकृतिके उदयका अभाव है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे

१ अप्रती ' भिष्कत्तस्स णवृंसयवेद सोदएण हुँबसंठाणाणं ' इति पाठः ।

भावादो । पण्चया सुगमा । मणुसगइसंजुतो वंघो । देव-गेरहयअसंजदसम्मादिही सामी । षंघद्वाणं वंपविणहहाणं च सुममं । सादि-अद्भुशे वंघो । पयिष्ठवंघगयविसेसपरूवणहसुत्तर-सुत्तं भणदि —

णवरि विसेसो बेट्टाणियासु तिरिक्खाउअं णत्थि मणुस्साउअं णत्थि ॥ १५६॥

कुदो ? देव-णेरइयाणमपज्जत्तद्वाए आउवबंधविराहादा ।

आहारकायजोगि-आहारिमस्सकायजोगीसु पंचणाणावरणीयछदंसणावरणीय-सादासाद-चदुसंजलण-पुरिसवेद--हस्स-रिद-अरिदसोग-भय-दुगंछा-देवाउ-देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-चण्ण-गंध-रस-फास-देवगइपाओग्गाणुपुर्व्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुइ--सुभग-सुस्सरआदेज-जसिकिति-अजसिकिति-णिमिण-तित्थयर-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १५०॥

बन्धविश्रामका श्रभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। मनुष्यगतिलं संयुक्त बन्ध होता है। देव व नारकी असंयतसम्यग्हिए खामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। सादि व श्रभुव बन्ध होता है। प्रकृतिबन्धगत विशेषके प्रकृपणार्थ उत्तर सुत्र कहते हैं—

विशेषता केवल इतनी है कि द्विस्थानिक प्रकृतियोंमें तिर्यगायु नहीं है और मनुष्यायु नहीं है ॥ १५६ ॥

हसका कारण यह है कि देव व नाराकियों के अपयोधकाल में आयुष्टधका विरोध है।
आहारकाययोगी और आहारमिश्रकाययोगियों गंच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय,
साता व असाता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषेवद, हास्य, रित, अरित, होक, भय, खुगुप्सा,
देवायु, देवगित, पंचेन्द्रियजाति, वैकियिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्तसंस्थान,
वैकियिक क्षरीरांगोगांग, वर्ण, गन्ध, स्व, स्वर्श, देवगितश्रयोग्यावपुर्वी, अगुरुल्ख, उपधात,
परस्रत, उन्क्वास, अशस्तिवहायोगित, त्रस, बाहर, पर्योप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर,
सुभ, अञ्चय, सुभम, सुस्वर, आदेब, यहकीति, अस्वप्रकीति, निर्माण, तीर्थकर, उन्चगेक
और गंक अन्तराय, इतका कीन क्षक और कीन अवन्यक है ?।। १५७॥

सुगमं ।

## पमत्तसंजदा बंधा। एदे बंधा, अबंधा गरिथ ॥ १५८ ॥

एदस्तस्यो उच्चदे — एत्य वंघो उदशे वा पुट्यं वेष्टिक्रणो ति विचारा णित्य, एक्कगुणहाणिम पुट्यावरभावामावादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पुरिसवेद — पंचित्वियजादि-तेजा-कम्मह्यसरीर-समचउरससंद्राण-वण्णचउकक-अगुफ्वटहुवचउकक-पमत्य--विहायगङ्गतसचउकक-धिराधिर-सुहामुह-सुभग-सुस्मर-आदं उज-वमाकिति -णिमण-उच्चागोद् — पंचेतराह्यणां सोदओ वंघो । णिहा-पयटा-सादासाद-चटुसं वटण-टण्णोकसायाणं सोदय-परेरद्रशे वंधो, उभयथावि वंधविरोहाभावादो । देवाउ-देवगङ्-चेऽव्यियसरीर वेऽव्यियसरिरोावंग-देवगङ्गाशोगाणुपुट्यी-अजसिकति-तित्थयराणं परादशे वंघो, आहारकायजागीस एदासिमुदय-विरोहादो ।

पंचणाणावरणीय -छर्ससणावरणीय -चडुसंजरुण-पुरिसवेद्-भयः दुगुंछः-देवा उ-देवगङ्-पंचिदियज्ञादि वेउन्विय तेजा-कम्मइयसरीर समच उरमसंठाण वे ठिन्वयमरीरअंगोवंग-वण्ण वउछः देवगङ्माओग्गाणुपुन्वि-अगुरुवरुहुवच उकक-पसरथविद्यायगङ्-नमच उकक-मुगग-सुम्मर-आदेज-

यह सूत्र सगम है।

प्रमत्तसंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ १५८॥

इस स्वका अर्थ कहते हैं— यहां वन्ध पूर्वीम व्युच्छित्र होना है या उदय यह विचार नहीं है। क्योंकि, एक गुणस्थानमें पूर्वीपरभावका अभाव होता है। पांच हानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पुरुषेवर, ऐबीन्द्रयज्ञाति, नेजस व कामण दारीर, समजुरुससंस्थान, वर्णीदिक चार, अगुरुरुषु आदिक चार प्रशासनीदहायेगाति, ज्ञसादिक चार, हिपर, अस्थिर, हुग्न, अगुरु, सुग्न, अगुरु, याकी, विन्नी, निर्माण, उच्चोंगित और पांच अन्तराय, इनका स्वाद्य वन्ध होता है। निद्रा, प्रचला, माना व अन्ताना वेदनीय, चार संज्वरूज और छह नौ कपायोंका स्वाद्य पराय वन्ध होता है, क्योंकि, दोनों ही प्रकार का स्वेदिक वन्ध होनों है, क्योंकि, दोनों ही प्रकार का स्वेदिक वन्ध होनों के अपायोंका स्वाद प्रवाद वन्ध होना है, क्योंकि, दोनों ही प्रकार का स्वेदिक वन्ध होनों के स्वादिक विज्ञानीत का स्वाद प्रवाद का स्वाद का स्वाद प्रवाद का स्वाद का स्व

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, द्यार संत्वलन, पुरुपंबर, भय, जुगुप्सा, देवायु, देवगति, पंचेन्द्रियज्ञाति, वैकिथिक, तैत्रस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकिथिकशरीरांगोपांग, वर्णादिक चार, देवगतिप्रायोग्यातुपूर्वी, अगुरुल्लु आदिक चार, मशस्तविद्यायोगति, जसादिक चार, सुभग, सुस्बर, आदेय, निर्माण, तीर्थेकर, उरुवोध णिमिण-तिरथयर-उच्चागोद-पंचंतराइयार्ण-णिरंतरो चंघो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । सादासाद-इस्स-दि-अगदि-सोग-थिराथिर-सुद्दासुद्द-जसकिति-अजसकित्तीर्ण सांतरो षंघो, एगसमएण वंधुवरमदंसणादो ।

चदुसंजलण-पुरिसंबर-इस्म-रिर्-अरिद साग-अय-दुगुंछा-आहारकायजोगेहि बारस-पन्चएहि एराओ पयडीओ वज्झीत । सेसं सुगमं । एरासि बंधो देवगदिसंख्तो । मणुसा सामी । बंधदाणं सुगमं । बंधवोच्छेरो णन्धि । धुवबंधपयडीणं तिविहो बंधो, धुवाभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्धवो ।

एनमाहार्गमस्मकायवार्माणं पि वत्तन्त्रं । णविर परचादस्सास-पसत्थिवहायगद्द-दुस्मगणं पगद्या वंधा । पुत्रमागत्वियसरस्म उदए सेते एदासिं संतोदयाणं कथमेत्य अकारणण उदयवान्छदा हाज्य ? ण, आरात्त्रियसरोरोदएणोदद्दन्त्राणं तदुदयामावेणेदासिसुदया-भावस्म णाद्यतादा । पचएमु आहारकायजोगमवणेद्ण आहारमिस्सकायजोगो पिकस्विद्वन्ते । एत्तिओ चेव भेदो, णात्थ अण्णत्थ कत्थ वि ।

और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्ध-विधामका अभाव है। माता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, होक, स्थिर, अस्थिर, सुभ, अझुभ, यशकीति और अयशकीतिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयस इनका वन्धविधाम देखा जाता है।

य प्रकृतियां चार संज्वलन पुरुषेवदः हास्य, रित, अरति, शोकः भय, जुगुष्सा और आहारकाययागः हन बारह प्रत्ययांक वंचनी ही शिव प्रत्ययमक्षण सुगम है। इनका बच्ध दिवगतिस संयुक्त होता है। प्रमुख्य स्वामी हैं। वच्याप्यान सुगम है। वच्याख्युच्छेद नहीं है। धुवयन्त्रियांका तीन प्रकारका वच्य होता है, क्योंकि, धुववन्यका अभाव है। शेव प्रकृतियोंका सादि व अधुव वच्य होता है।

इमी प्रकार आहारमिधकाययोगियोंके भी कहना चाहिय । विशेषता केवल इतनी है कि इनके परघान, उच्छ्वास. प्रशस्तविहायोगित और दुस्वरका परोदय बच्ध होता है ।

र्शका—चृंकि पूर्वमें औदारिकशरीरके उदयके होनेपर इनका उदय था. अतएव अय यहां उनका निष्कारण उदयव्युच्छेद क्यों हो जाता है ?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, औदारिकशरीरके उदयके साथ उदयको प्राप्त होनेवाली हन प्रकृतियोंका उसके उदयका अभाव होनेसे उदयाभाव न्याययुक्त है।

प्रत्यवों में आहारकाययोगको कम करके आहारमिश्रकाययोगको जोड्ना चाहिये। केवल इतना ही भद् है, और कहीं कुछ भद्न नहीं है। कम्मइयकायजोगीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादाः वेदणीय-बारसकसाय-पुरिसवेद-इस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओराल्यि-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस-संठाण-ओराल्यियसरीर अंगोवंग-वज्जिरसहंसंघडण-वण्ण-गंभ-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुक्वी-अगुरुवल्डुव-उवधाद-परधादुस्सास-पसत्थ-विहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकति-अजसिकति-णिमिणुक्चागोद-पंचेतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १५९॥

सुगम ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १६० ॥

एदस्सरथी बुच्चदे — एत्थ बंघो उदओ वा पुन्यं वोच्छिणणी नि णिथि विचारो, एत्थ श्रेरालियदुग-समचउरसमंटाण-वज्जिरसहमंबडण-उनघाद-परघादुस्मास-पसत्थविहायगड्ड-

कार्मणकाययोगियों में पांच जातावरणीय, छह दर्शनावरणीय, असातावेदनीय, षारह कथाय, पुरुषेदेद, हास्य, रित, अरित, श्रोक, भय, जुणुप्पा, मनुष्याति, पेचेन्द्रियजाति, औदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रमंस्थान, औदारिकशरीगांगांगांग, वज्रपेभमंहनन, वर्ण, गन्य, रस, स्पर्श, मनुष्यातिप्रायोगयानुष्वीं, अणुरुत्यु, उपधात, परधात, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्यायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रज्वकश्चरीर, स्थिर, अस्थिर, ग्रुम, अग्रुम, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्च्योग्त और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अवन्यक है ? ॥ १५९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं॥ १६०॥

इसका अर्थ कहते हैं — यहां बन्ध या उदय पूर्वेमे व्युष्टिक्ष होता है, यह विसार नहीं है, क्योंकि, यहां औदारिकद्विक, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवेमसंहनन, उपवात, प्तेयसरीर-सुस्सराणमेयंतेण उदयाभावादो, सेसाणमुदयसंभवादो च । पंचणाणावरणिय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-चण्णचउक्क-अगुरुवठहुल-चिराधिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ वंधो, एत्थतणसञ्चगुणहाणेसु णियमेणुदयदंसणादो । णिद्दा-पयला-असादावेदणीय-धारसकताय-हस्स-रि-अरि-सोग-मय-इगुंळा-पुरिसंवद-सुमगादेज्ज-असिकित-उच्चगोत्दाणं सोदय-परेदओ वंधो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपु-लीणं मिन्छाइडि-सासणसम्मादिहीसु सोदय-परोदओ वंधो, उभयथा वि बंपविरोहाभावादो । असंजदसम्मादिहीसु परोदओ, मणुस्सअसंजदसम्मादिहीणं मणुनदृगस्स वंधविरोहादो । पिदिविय-तस-बादर-पज्जाणं मिन्छाइडिन्हि सोदय-परोदओ वंधो, पडिवक्चतुर्यसंभवादो । सासणसम्मादिह-असंजद-सम्मादिहीसु सोदअं, विगालिदियस एनेसि दोणं गुणहाणाणं अभावादो । ओराळियसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीर-अंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-उवधाद-पराधाद-उस्साम-पसरथ-विहायगइ-पत्नेयसरीर-सस्साणं परोदओ वंधो, विग्गहगदीए एदासिसदयामावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंमणावरणीय-वारसकसाय-भय-हुगुंछा-ओरालिय-तेजा—कम्मइय – *र* सरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहूव-उवधाद-णिमिण-पंचेतराइवार्ण णिरंतरो बंधो, **ए**रथ

परधान, उच्छ्वास, महास्तविद्वायोगानि, प्रत्येकद्यारीर और सुस्वरका नियमसे उद्याक्षाव है, तथा रोप मृहतियों उद्याक्षाव है। तथा रोप स्वान्यव्याप्त है। तथा स्वान्यव्याप्त होता है। क्यों कि, यहां सब गुणस्थानों में इनका नियमसे उद्य देखा जाता है। निद्रा, प्रचला, असानावदनीय, वारह कथाय, हास्य, राते, अराते, शोक, मय, जुएप्ता, पुरुवाद हुमा, अदिय, यदाक्षीत और उच्चगोजका, स्वोद्य परोद्य वन्ध होता है। मनुष्याति व मनुष्यातिप्रायोग्यानुपूर्वोंका मिथ्यादि स्वोद्य परोद्य वन्ध होता है। स्वान्यविद्य वन्ध होता है। स्वान्यविद्य वन्ध होता है, स्योक्त, सिंवान्य असेयतसम्यन्दिय गुणस्थानों में स्वोद्य परोद्य वन्ध होता है, स्योक्त, मनुष्य असेयतसम्यन्दिय गुणस्थानों में स्वोद्य परोद्य वन्ध होता है, स्योक्ति, मनुष्य असेयतसम्यन्दियों में स्वान्य असेयतसम्यन्दियों के मनुष्यदिक वन्धका विरोध है। पंचित्रवाति, मद, स्योक्ति, सह। तथा स्वाद्य और परोद्य वन्ध होता है, स्योक्ति, स्वान्य असेयतसम्यन्दियों से स्वान्य स्वान्य होता है। स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्य है। स्वान्य है। सासादनसम्यन्दियों से स्वान्य वन्ध होता है, स्योक्ति, विकलिद्वियों में हन दोनों गुणस्थानोंका अभाव है। औदारिकदारीर, समचनुरक्रसंस्थान, आदारिकदारीरोगोर्पाण, बज्जर्यसम्बन्ध होता है, स्योक्ति, विकलिद्वयों में हन दोनों गुणस्थानोंका अभाव है। स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्य हीता है, स्योक्ति, विकलिद्वयानि, प्रत्यकदारीरोगोर्पाण, वज्जर्यसम्यक्त पराचत्र होता है, स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्य हीता है। स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्य हीता है। स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्य हीता है। स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्य हीता है। स्वान्य हीता है। स्वान्य स्वान्

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक, तैजस व कार्मण शारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, असुबल्खु, उपचात, निर्माण और पांच इ. इ. ३०. धुवंधितादो । असादावेदणीय-इस्स-रि-अरिद-साग-विराधिर-मुहासुह-जसिकिति अजसिकितीणे सांतरे। वेथे। एगसमण्ण वंधुवरमदंसणादो । पुरिसंवद-समचउरमसंठाण-वज्जिरसहमंषडण-पस्त्यविद्यात्यादः सुस्सर-सुभगादेज्ज-उन्चांगादाणं मिन्छाइहि-सासणसु सांतरे। वेथे। । असंजद-सम्मादिष्टीसु णिरंतरे। पडिवन्खपयहीणं वंधाभावादो । [मणुसगइ-] मणुसगइपाओगगाणु-पुरुषीणं मिन्छाइहि-सासणसु वंथे। सांतर-णिरंतरे। क्यं णिरंतरे। ? ण, आणदादिदेवेहितो विन्महगदीण् मणुसेसुप्पण्णाणं मणुमगइदुगस्स णिरंतरवंधुवरुंमादो । असंजदसम्मादिष्टीसु णिरंतरे। वेथे। विन्महगदीण् मणुवदुगवंयपाओगगमम्मादिहीणमण्णगइदुगस्स वंधाभावादो । पंचिदिय-ओराळियसरीरअंगोवंग-तम-वादर पज्जत-भग्धदुस्मास-पनयसरीराणं वेथे। मिन्छाइहीसु सांतर-णिरंतरे। कर्ध णिरंतरे। ? ण, मणवकुमारादिदव-णर्ग्णहिता तिरिक्यु-मणुम्मेसुप्पण्णाणं

अन्तराय, इनका निरम्तर वस्थ होता है. क्योंकि. यहाँ ये धृववस्थी प्रकृतियाँ हैं। अमाता-वेदनीय, हास्य, रित, अर्तन, द्रोकि. स्थिर. अस्यिर. गुम. अगुम. यशकीति और अयशकीतिका सास्तर वस्थ होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका वस्थियआमें देखा जाता है। पुरुष्यद्र, समज्वतरस्रसंस्थान, यज्ञपेभमंहतन, प्रशस्त्रविहायोगति, सुस्यर, मुभसा, ओद्दर और उज्जातिका सिथ्याहिष्टि सामादतसम्ययदिष्टीयोम मान्तर यथ्य होता है। असंयतसम्ययदिष्ट योमें निरम्तर सन्ध होता है, क्योंकि. यहां उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोक यस्थका अभाव है। [ मनुष्यमति ] और मनुष्यतिवायोग्यानुष्यींका मिथ्यादिष्ट च सामादनसम्ययदाष्टि गुणस्थानोमें सान्तर निरम्तर यथ्य होता है।

शंका-निरस्तर यन्ध केस होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, आनतादिक देवोंमेले मनुष्योमें उत्पद्म हुए जीवोंके विवहगतिमें मनुष्यगतिद्विकका निरन्तर वन्ध पाया जाता है।

असंयतसम्यरहष्टियोंमें निरन्तर यन्ध्र होता है, क्योंकि. विग्रहगिनेमें मनुष्पिक्किके बन्धके योग्य सम्यरहष्टियोंके अन्य हो गतियोंके वन्धका अभाव है। पंचेन्द्रियज्ञाति, औदारिकशरीरांगोपांग, वस, वादर, पर्याप्त, परवात, उच्छ्यास और प्रत्येकशरीरका बन्ध मिथ्यादष्टियोंमें सान्तरक्तिरन्तर होता है।

शंका - निरन्तर बन्ध केमे होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, सनत्तु पारादि देव व नारकियोंमेंसे तियेंची व

१ प्रतिषु ' मणुसेसुनत्रणणाणं ' इति पाठः ।

णिरंतरबंधुवरुंभादो । सासणसम्मादिङि-असंजदसम्मादिङीसु णिरंतरो, तत्थ पडिववम्बपयङीणं बंधाभावादो ।

मिच्छाइडीसु तेदालीसुत्तरपच्चया, ओघपच्चएसु कम्मइयकायजोगं मोत्तृण सेस-बारसजोगपच्चयाणमभावादो । तत्थ पंचमिच्छतेसु अविणदेसु अद्वतीस सासणसम्मादिडि-पच्चया । तत्थ अणताणुवधिच उविकत्थिवेदेसु अविणदेसु तेत्तीस असंजदसम्मादिडिपच्चया होति । सेसं सगमं ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादांबदणीय-चारसकसाय-पुरिसंबद्द-इस्स-रदि-अरदि-सोग-भय दुर्गुछा-पेचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवत्रहुअ-उवचाद-परघाद-उम्साम-पमत्थविद्दायगइ-तम-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-धिराधिर-सुद्दासुद-सुभग-सुम्मर-आदेञ्ज-जसिकिति-अजसिकिति-णिर्मण-पंचतराइयाणं मिञ्छाइद्दी सासणो' च तिरिक्य-मणुसगइसंजुत्तं, एदेसिमपञ्जतकाते णिरय-देवगईणं वंथाभावादो । असंजद-सम्मादिद्विणो देव-मणुसगइसंजुत्तं वंथिति, तिस्ति णिरय-तिरिक्यगईणं वंथाभावादो । मणुसगइ-

मनुष्योंमें उत्पन्न हुए जीवोंके निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

सासादनसम्मार्ग्या और असंयतसम्यग्धि गुणस्थानोमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है।

मिध्याद्दृष्टियोंमें तेनातीस उत्तर प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, ओघब्रत्ययोंमें कार्मण-काययोगको छोड़कर दोग वारह योगप्रत्ययोंका अभाव है। उनमेंसे पांच मिध्यात्वोंको कम करनेपर अहतीस सासादनसम्यग्दृष्टियोंके प्रत्यय होते हैं। उनमेंसे अननतानुवन्धि-चतुष्क और स्त्रीवृत्को कम करनेपर तेनीस असंयतसम्यग्दृष्टियोंके प्रत्यय होते हैं। शेप अक्षयण सुनाम है।

पांच क्वानावरणीय. छह दर्शनावरणीय, असातावेदमीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, होक. भय, जुगुन्सा, पंचेन्द्रियजाति, तेजस व कामण दारीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्वशं, अगुरुख, उपधात, परघात, उच्छ्वास, प्रशास, वर्ण, गंध, रस, स्वशं, अगुरुख, उपधात, परघात, उच्छ्वास, प्रशासतिहायोगित, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्यक्रदारीर. स्थिर, अस्थिर. ग्रुभ, अग्रुभ, सुभग, सुस्यर, आद्य, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्मण और पांच अन्तरायकी मिथ्यादि स्वास्त्रवस्यप्रदृष्टि तिर्यमाति एवं मतुष्यातिस संयुक्त वांधते हैं, क्योंकि, हनके अपर्याप्तकार मंत्रक च देव गतियोंके वन्धका अभाव है। असंयनसम्यन्दिष्टे देवगति व मगुष्यगितिस संयुक्त वांधते हैं, क्योंकि, उनके नरकगित और तिर्यन्गतिके बन्धका अभाव

मणुसगद्दराओरमाणुज्जीओ सन्त्रं मणुसगद्दसंज्ञतं बंधीत, सामाविवादो । ओराल्यिससीर-ओराल्यिससीरअंगोवंग-वञ्जिरसहसंघडणाणि मिच्छादिद्वि-साजणसम्मादिष्टिणो तिरिक्स-मणुस-यद्दंसंज्ञचं, असंजदसम्मादिष्टिणो मणुसगद्दसंज्ञ्चतं वंधीत, एदासिमण्णगर्दृहि सह विरोहादो । उच्चागोदं मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिष्टिणो मणुसगद्दसंज्ञत्तेदेसिमपञ्जतकाले उच्चागोदा-विणाभाविदेवगर्द्दए वंधाभावादो । असंजदसम्मादिष्टिणो देव-मणुसगद्दसंज्ञतं वंधीत, तस्सु-भयस्य वंधसंभवदंसणादो ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुप्वी-औरालियमरीर-औरालियसरीर औरालियमरीर अंगोवंग-वञ्जरिसह— संघडणणं चउगइमिन्छाइडि-तिगइसासणसम्माइडि-देवंणरइयअसंजदसम्माइडिणो सामी । अवसेसाणं पयडीणं चउगइमिन्छाइडि-असंजदसम्माइडिणो तिगइसासणसम्माइडिणो च सामी । \_भंगदाणं सुगमं । एदेसिमेत्य वंधविणासा णिव्य । पंचणाणावरणीय-छदंमणावरणीय-चारस-कसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउकक-अगुरुअलहुअ-उवधाद-णिमिण-पंचतराइ— साणं मिन्छाइडिम्डि चउन्विही वंयो । अण्णत्य तिविही, धुवर्यवामावादो । अवसेसाणं पयडीणं वंधो सव्वत्थ सादि-अद्धवी, अद्धवंधिनादी ।

है। महुष्यगित और महुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वाको सव महुष्यगित संयुक्त यांधेन हैं, क्योंकि, ऐसा स्वामाधिक है। औदारिकतारीर, औदारिकतारीरांगीपांग और वज्रपंभसंहतनको निष्यादृष्टि और सामादनसम्यप्टार्टि निर्दमानि व महुष्यानिस संयुक्त तथा असंयत-सम्यप्टार्टि महुष्यानिसं संयुक्त यांधेन हैं, क्योंकि, इनका अत्य गानियोंक साथ विरोध हैं। उच्चगोजको मिथ्यादृष्टि और मामादनसम्यप्टार्टि महुष्यगितस संयुक्त वांधेन हैं, क्योंकि, इनके अपयोजकालमें उच्चगोजकी अधिनामाधिनी द्वगतिक वन्धका अभाव है। असंयतसम्यप्टार्टि देव व महुष्य गतिसं संयुक्त वांधेन हैं, क्योंकि, उच्चगोजके बन्धकी सम्माधना उक्त दोनों गतियोंक साथ देखीं जाती है।

मनुष्यगति, मनुष्यगितश्योग्यानुपूर्वी, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और वज्रपंभर्यहननेक चार्रो गितयोक मिथ्यार्टीष्ट, नीन गतियोक सामादनसम्बन्धि, तथा देव व नारकी असंवतसम्बन्धि स्वामी है। शेष प्रकृतियोक चार्रो गितयोक मिथ्यादाष्ट्रे व असंवतसम्बन्धि, तथा तीन गतियोक सामादनसम्बन्धि स्वामी हैं। बन्याच्यान सुगम है। इनका यहां बन्धावनाश नहीं है।

पांच ज्ञातावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वारह कराय, अय, जुगुप्सा, तैज्ञस व कार्मण दारीर, वर्णादिक चार, अगुरुटपु, उपचात, निर्माण और पांच अन्तरायका मिध्याहिष्ट गुणस्थानमें चारा प्रकारका वन्ध होता है। अन्यव तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां धुववरथका अथान है। रोप प्रकृतियोंका वन्ध सर्वेत्र आदि व अध्रव होता है, क्योंकि, वे अध्रववर्मा हैं। णिहाणिहा-पयलापयल-थीणिगिद्धि-अर्णताणुर्विषकोभ-माण-माया-लोभ-इत्यिवेद-तिरिक्सगइ-चउसंठाण-चउसंघडणं-तिरिक्सगइ-पाओग्गाणुपुव्वि-उज्जोव-अप्पसत्यविद्दायगइ-दुस्म-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १६१ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १६२ ॥

ण्डस्सत्ये। बुच्चेर् — अणंताणुवंधिचउनिकत्थिवेदाणं वंधोदया समं वीच्छिण्णा, सासणसम्मादिङ्गिन्द्र तदुभयाभावदंसणादो । एवमण्णपयडीणं जाणिय वत्तव्वं ।

यीणगिद्धितिय-चउसंठाण-चउसंघडण-उज्जोब-अप्पसत्थविहाबगइ-दुस्सराणं परोदओ वंथो, विग्गहगदीए एदासिसुद्याभावादो । अर्णताणुर्वधिचउक्किरियवेद-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वि-दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं सोदय-परोदओ वंथो, एदासिसत्थ

निद्रानिद्रा, प्रचलप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी कीध, मान, माया, लेभ, स्त्रीवेद, तिर्यग्गति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्यात, अप्रशस्तिबहायोगति, दुर्मग, दुस्त्रर, अनादेय और नीचगोत्रका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ १६१ ॥

यह सुत्र सुगम है।

मिष्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं॥ १६२॥

इस सुत्रका अर्थ कहते हैं—अनन्तानुविध्यनुष्क और स्विवेदका बन्ध व उदय दोनों साथमें ज्युचिष्ठम होते हैं, क्योंकि, सासादनसम्बग्दिए गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंका पूर्व या पश्चान् होनेवाला बन्ध व उदयका म्यूच्छेड् जानकर कहना चाहिये।

स्त्यानमृद्धित्रय, खार संस्थान, बार संहनन, उपोल, अप्रशस्तविद्वायोगित और दुस्बरका परोहय क्या होता है, क्योंकि, विप्रह्मितमें इनके उद्यक्त अभाव है। अनन्तातुबन्धिकतुष्क, ऋषिद, तिर्वम्मित, तिर्यम्मितमायोग्बातुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्र, इनका स्वोदय-परोहय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके उद्यके

१ मतिषु ' यंचसघडण' इति पाठः ।

उदयणियमाभावादो । यीणागिद्धितय-अणंताणुकंधिचउनकाणं णिरंतरो वंधो, धुववंधितादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइधाओगमाणुपुत्वी-णीचागोदाणं मिच्छाइडिग्दि सांतर-णिरंतरो वंधो। कथं णिरंतरो ? सत्तमपुद्धविणेरदण्हितो तउ-वाउनकाइण्डितो च कथिनमहाणं णिरंतरकंधदंसणादो । सासणसम्माहिष्टिस् सांतरे, तत्ते विणम्मयसासणसम्माइडीणं संभवाभावादो । अवसेसाणं पद्यक्षीणं स्व्यत्य सांतरो वंधो, अणिदमेण बंधुतरमदंसणादो । पच्च्या सुगमा । तिरिक्खाइ-तिरिक्खगइपोजोमाणुपुत्वी-उज्जीवाणि तिरिक्खाई-सावस्त्रसाय पयडीओ तिरिक्खा-स्वाक्तिस्त्रस्त्र वंधेति । चउगइमिच्छाइडी तिगइसासणसम्मादिष्टिणं च सामी । वंधदाणं धंधविणइडाणं च सुगमे । श्रीणागिद्धितय-अणंताणुवंधिचउनकाणं मिच्छाइडिग्हि चउविद्यां वंधो । सासणे दुविहो, अणाइ-धुवाभावादो । अवसेसाणं पवडीणं सव्यत्य वंधो सारि-अद्बों।

सादावेदणीयस्स को बंधो को अवंधो ? ॥ १६३ ॥ सुगर्म ।

नियमका अभाव है। स्यानगृद्धित्रय और अनस्तानुबन्धिनगुष्कका (तरस्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये धुवक्षी हैं। निर्यमानि, तिर्यमानिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीनमोत्रका मिथ्याइष्टि गुणस्थानमें साम्तर-निरम्तर बन्ध होता है।

शंका-निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, सप्तम पृथिवीके नारकियों और तेजकाथिक व वायुकाथिकों-मेंसे विष्रहकों करनेवाले जीयोंके निरन्तर यथ्य देखा जाता है

सासादनसम्यग्टिष्ट गुणस्थानमें इनका सान्तर यन्त्र होता है, क्योंकि, बहांसे निकले हुए सासादनसम्यग्टियोंकी सम्मावना नहीं है। रोप प्रकृतियोंका सर्वेत्र सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अनियमसे उनका बन्धविधाम देखा जाता है। प्रत्यय सुगम हैं।

तिर्यमाति, तिर्यमातिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योनको तिर्यमानिम समुकः तथा दोष प्रकृतियोंको तिर्यमाति व मनुष्यातिस संयुक्तः वाधन हैं। चारो गांत्योंक तिष्यादिष्ट और तींन गतियोंके साधाइनसम्यन्दिष्ट म्यामी हैं। वन्धाध्यान और वन्धवित्तपृष्ट्यान सुगम हैं। स्त्यानपृक्षित्रय और अन्तानुविश्यचनुष्कका मिध्यादिष्ट गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध होता है। सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वहां अनादि व भुव बन्धका अभाव है। रोप प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि व अभ्रुव बन्ध होता है।

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ १६३ ॥ यह सन्न सुगम है ।

### मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी सजोगिकेवली बंधा । एदे वंधा, अवंधा णत्यि ॥ १६४ ॥

सारावेदणीयस्स वंथो उद वो वा पुट्यं वेच्छिणणो कि पच्छा वोच्छिणणो ति एत्थ परिक्खा णरिथ, तदुभयवोच्छेदाभावादो । सोदय-परोद्वो वंथो, अद्भुवेदयत्तादो । संजीगि-केविलिम्हि णिरंतरो वंथो, पिडवक्खपयदीए वंथाभावादो । अण्णत्य सांतरो । पच्चया सुगमा । णविर संजीगिकेविलिम्ह कम्मइयकायजोगपच्चओ एक्को चेव । मिच्छाइडि-सासणसम्मा-इडिणो तिरिक्ख-मणुमगइसंजुत्तं असंजदसम्मादिडिणो देव-मणुसगइसंजुत्तं वंधीत । स्रजोगि-केविली अगइसंजुत्ते । चउगइमिच्छाइडि अमंजदसम्मादिडिणो तिगइसासणसम्मादिडिणो मणुमगइमजोगिकेविलिणो च सामी । वंथदाणं सुगमं । एत्य वंथवोच्छेदो णरिथ । सादि-अद्धेवा वंथो, परियत्तमाणवंथादो ।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-चउजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १६५ ॥

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतमम्यग्दृष्टि और सयोगकेवळी बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अयन्धक नहीं हैं॥ १६४॥

सातांबरमीयका वन्य अथवा उत्य पूर्वमें ब्युच्छिन्न होता है या क्या पक्षात् व्युच्छिन्न होता है, रसकों यहां परीज्ञा नहीं है, क्योंकि, उन होनींके व्युच्छेन्दका यहां आपा है। स्वांदय-परोच्य बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्योदयी प्रकृति है। सयोग-कंबली गुणस्थानमें निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है। अन्यन सान्तर वन्ध होता है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि सयोगकेबली गुणस्थानमें एक ही कार्मणकाययोग प्रत्यय है। मिथ्यादिए व सासादनसम्बद्धारि वियंगाति व मनुष्यातिक संयुक्त, तथा असंयतसम्बद्धारि देव व मनुष्य गतिस संयुक्त क्या असंयतसम्बद्धारि हे व व्यापा से प्रत्यादिए व असंयतसम्बद्धारि वियंगति व मनुष्यातिक संयुक्त होता असंयतसम्बद्धारि हो। स्वार्ग गतियोंके प्रध्यादिए व असंयतसम्बद्धारि तथा मनुष्यातिक संयोगकेबली वास्त्र हो। साह्य कार्ययातिके स्वयोगकेबली है। साह्य कार्ययातिक संयोगकेबली है। साह्य प्राप्यातिक संयोगकेबली है। साह्य प्रयाध्यान सुगम है। यहां वास्त्रपुच्छेट्ट नहीं है। साहि व अध्य बन्ध होता है, क्योंकि, उसका बन्ध परिवर्तनहींल है।

मिध्यात्व, नयुंसक्तेद, चार जातियां, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्रपाटिकासंहनन, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मका कौन बन्धक व कौन अवन्धक है ? ॥ १६५ ॥ सुगमं ।

# मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १६६ ॥

एस्य पुन्वं पच्छा वा बंघो बोन्छिणो'ति विचारो णरिय, एक्कगुणडाणिम तद-संभवादो । मिच्छत्तस्स सोदओ बंघो, अण्णहा वंघाणुवर्छभादो । णहुंसयवेद-चउजादि-थावर-सुदुम-अपञ्जतणामाणं बंघो सोदय-परोदओ, विग्महगदीए उदयणियमाभावादो । हुंडसंद्राण-असंपत्तसेवहसंघडण-आदाव-साहारणसरीरणामाणं परोदओ बंघो, विग्महगदीए णिव्यमेणदार्मि द्रद्यामावादो । मिच्छत्तस्स बंघो णिरंतरो । अवसेसाणं पर्यडीणं सांतरो, अणियमेण एगसमय-बंघदंसाणादो । पच्चा सुगमा । मिच्छत-णुंसयवेद-हुंडसंद्राण-असंपत्तमेवहसंघडण-अपज्ञताणं तिरिक्स-णुसगइसंकुतो, चदुजादि-आदाव-यावर-सुदुम-साहारणाणं तिरिक्स-संच्हसंज्ञी चंघो, अण्णगादेहि सह एदासि बंघविराहादो । मिच्छत-णवुंसयवद-हुंडसंद्राण-असंपत्तसंबद्धसंवडणाणं चउग्रहमिच्छाइडी सामी, चउग्रह्रदरण्य सह एदासि बंघस्स विरोहाभावादो । एइंदिय-

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, श्रेप अबन्धक हैं ॥ १६६ ॥

यहां उदयसे पूर्वेमें अथवा पीछे बन्ध ब्युच्छित्र होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें वह सम्भव ही नहीं है । मिथ्यात्वका स्वोद्य बन्ध होता है। क्योंकि, अपने उदयकों विचा उसका बन्ध पाया नहीं ता। । नदुंसकंबर, चार जातियां, स्थाय, स्मुम और अपर्यात्व नामकर्मका बन्ध स्थायत्य परोदय होता है, क्योंकि, विम्रह्मिनों हनके उदयक्षा नियम नहीं है। हुण्डसंस्थान, असंप्रात्तव्यादिकासंहनन, आसाप और साधारणसरीर नामकर्मका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विम्रह्मिते सियमसे इनके उदयका अभाव है।

मिध्यात्यका बन्ध निरन्तर होता है। होप प्रकृतियाँका सान्तर बन्ध होता है, क्याँकि, उनका अनियमसे एक समय बन्ध देखा जाता है। प्रत्यय सुगम हैं। मिध्यात्व, नर्पुक्कवेद, हुण्डर्सस्यान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहन्त और अपर्याप्तका तिर्यमाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त तथा चार जातियां, आताप, स्थावर, सुक्स और साधारणका तिर्यमातिसे संयुक्त तथा चार जातियां, आताप, स्थावर, सुक्स और साधारणका विरोध है। मिध्यात्व, नर्पुसक्कवेद, हुण्डर्सस्थान और असंप्राप्तस्पाटिकासंहननके चारों गतियांके मिध्याद्य, नर्पुसक्कवेद, हुण्डर्सस्थान और असंप्राप्तस्पाटिकासंहननके चारों गतियांके मिध्याद्यहिस्सामी हैं, क्योंकि, चारों गतियोंके उदयके साथ इनके कुण्डका गतिस्थांके मिध्याद्यहिस्सामी हैं, क्योंकि, चारों गतियोंके उदयके साथ इनके कुण्डका

र काप्रतो ' पच्छा वा बोध्खिण्णो ' इति पाठः ।

आदाव-यावराणं तिगइमिच्छाइडी सामी, णिरयगइमिच्छाइडिम्हि तार्सि बंघाभावादो । बीइंदिय-तीइंदिय-बर्जरिदिय-सुद्दम-अपज्जत-साहारणाणं तिरिक्ख-मणुसगइमिच्छाइडी सामी, देव-णेरइ-एसु एदार्सि बंघाभावादो । बंधद्वाणं वंघविणङ्काणं च सुगमं । मिच्छत्तस्य बंघो चउन्त्रिहो । सेसाणं सादि-अद्भवो ।

देवगह्-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीरंगोवंग-देवगहपाओग्गाणु-पुव्वि-तित्थयरणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १६७ ॥

सुगमं

असंजदसम्मादिही वंधा । एदे बंधा. अवेससा अवंधा ॥१६८॥

र्कि बंघो पुट्यं पच्छा वा बोल्डिण्णो ति एत्थ विचारो णत्थि, एक्किन्द् तदसंभवादो । एदासि पंचण्हं पि परोदओ बंघो, सोदएण सह सगबंधस्म विरोहादो । णिरंतरो बंघो, णियमेणाणेगसमयबंधदंसणादो । विग्गहगदीए दोण्हं समयाणं कथमणेगववएसो १ ण, एगं मोन्णुवरिमसन्वसंखाण अणेगमदपबुत्तीदो । पच्चया सुगमा । णवरि णबुंसयवैदपच्चओ

विरोध नहीं है। एकेन्द्रिय, आलाप और स्थावर प्रकृतियोंक तीन गतियोंके मिथ्यादाष्टि सामी हैं, क्योंकि, नरकगतिमें मिथ्यादाष्टि गुणस्थानमें उनके बन्धका अभाव है। द्वीन्द्रिय, व्रीन्द्रिय, व्रतिरिद्य, सुक्ष, अथ्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके तिर्यगति व मनुष्य-गिके मिथ्यादाष्ट स्वामी हैं, क्योंकि, देव व नारकियोंमें इनके बन्धका अभाव है। क्याप्त और बन्धदिनप्रस्थान सुगम है। मिथ्यादका और बन्धदिनप्रस्थान सुगम है। सिथ्यादका वन्ध चारों प्रकारका होता है। होष प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है।

देवगति, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और तीर्थिकर नामकर्मका कौन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ १६७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १६८ ॥

क्या बन्ध उद्यक्ष पूर्वमें या पश्चात् न्युच्छित्र होता है, यह विचार यहां नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें उक्त विचार सम्भव नहीं है। हन पांची महतियाँका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, हनके अपने उदयके साथ बन्ध होनेका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तियमसे हनका अनेक समय नक बन्ध देखा जाता है।

शुंका-वित्रहगतिमें दो समयोंका नाम अनेक समय कैसे हो सकता है ?

समापान— नहीं, क्योंकि, एकको छोड़कर ऊपरकी सब संख्यामें 'अनेक' शब्दकी प्रकासि है।

प्रस्थय सुगम हैं। विशेष इतना है कि यहां नपुंसकवेद प्रत्यय नहीं है, क्योंकि,

. स्प्रत्य, विष्यद्वगदीप् वहमाण्येरह्यअसंवदसम्मादिहीसु वेउव्यियचउनकस्स वंभाभासादो । तित्वयस्त्स पुण ते चेव तेतीस प्रवया, तत्य णवंसयवेदपबयदंसगादो । वेउव्यियचउनकस्स देवस्वसंस्त तेति त्या तत्य णवंसयवेदपबयदंसगादो । वेउव्यियचउनकशंष तिरिन्ध-मणुसअसंजदसम्मादिही सामी । तिर्थयस्म तिरिन्ध-मणुसअसंजदसम्मादिही सामी । तिर्थयस्म तिगइअसंजदसम्मादिही सामी । तिर्थयस्म तिरिच्या सम्मादिहीसामी, तिरिव्यवस्थयं-जदसम्मादिहीसु तिरथयस्वंशावादो । वंशदाणं वंशवोच्छर्हाणं च सुगमं । । एदासि वंशा सादि-अद्वेत, धुववंषिताभावादो ।

वेदाणुवादेण इत्थिवेद-पुरिसवेद-णबुंसयवेदएसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-चदुसंजलण-पुरिसवेद-जसिकिति उचा -मोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १६९ ॥

सगम ।

मिच्छाहाट्टिप्पहुडि जाव आणियाट्टिउवसमा खवा बंधा ! एदे बंधा, अवंधा णित्य ॥ १७०॥

विष्रद्वातिमें वर्तमान नारकी असंयत सम्यद्दाष्ट्रयों में बैकि विकचतुरक व वन्यका अभाव है। किन्तु तीर्यंकर प्रकृतिक वे हो तेतील प्रत्यय है, क्योंकि, उनमें नवुंतक वेद प्रत्य देखा जाता है। बैकियक चतुर्व्वक वेद होते से स्वत्य वेद प्रत्ये मुख्य गतिले संयुक्त क्या होता है। वैकियक चतुर्वक क्या होता है। वैकियक चतुर्वक वन्य होता है। वैकियक चतुर्वक वन्यक तिर्यंच व मृतुष्य असंयत सम्यन्दि स्वामी हैं। तीर्यंकर प्रकृतिक तीन गतियों के असंयत सम्यन्दि स्वामी हैं, क्योंकि, तिर्यमातिक असंयत सम्यन्दि स्वामी हैं। सम्याप्तान और बन्ध स्वामिक असंयत सम्याप्तान और बन्ध स्वामिक सम्याप्तान स्वाम हैं। इनका बन्ध सादि और अनुव होता है, क्योंकि, वे भ्रुवक्यों नहीं हैं।

वेदमार्गणातुसार स्त्रीवेरी, पुरुषेवदी और नपुंतकनेदियोंने पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार संज्यलन, पुरुषेवद, यक्षकीति, उच्चमात्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १६९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे टेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक और क्षपक तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ १७०॥ इंस्पिकेदस्स तात वुच्चदे— एत्य उदयादो वंची पुज्यं पच्छां वा नेच्छिणणो सिं विचासे णात्थ, पुरिसनेदस्स एयंतेणुदयाभावादो संसाणं च पयडीणं वंचीदवचोच्छेदामावादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं च सोदओ बंघो, धुवादयत्तादो । पुरिसवेदस्स परोदओ बंघो, इत्थिवेदे उदिण्णे पुरिसवेदस्स परोदओ बंघो, इत्थिवेदे उदिण्णे पुरिसवेदस्स परोदओ वंघो, उदएण परावत्तणपयिडितादो । जसिकतीए मिच्छाईई-प्यहुडि जाव असंजदसम्मादिई ति सोदय-परोदओ, एदेसु पडिवक्सुदयसंभवादो । उविर सोदओ चेव, पडिवक्सुप्यर्थण्य उद्याभावादो । उच्चागोदस्स मिच्छाईई-प्यहुडि जाव संजदासंग्यद्वीए उद्याभावादो । उच्चागोदस्स मिच्छाईई-प्यहुडि जाव संजदासंग्यद्वा ति वंधो सोदय-परोदओ, एदेसु णीचागोद्दस्यर्सभवादो । उविर सोदओ चेव, णीचागोदस्सुदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय चउदंसणावरणीय-चउसंजरुण-पंचेतराइयाणं णिरंतरा वंषो, धुवर्बपि-त्तादो । सादावेदणीय-जसकितीणं मिन्छादिद्विप्पहुडि जाव पमत्तसंजदे। ति सांतरा वंधो, पडिवकखपयडीग् वंधुवरुंमारो । उत्रीर णिरंतरो, णिप्पडिवकखत्तादो । पुरिसवेदुज्वागोदाणं

पहले स्वोबेदीके विषयमें कहते हैं — यहां उदयसे बन्ध पूर्वमें या प्रसात म्युज्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, नियमसे वहां पुरुषवेदके उदयका लभाव है, तथा होग प्रकृतियोंके बन्ध और उदयके स्युज्छेदका लगाव है।

पांच झानायरणीय, चार दर्शनायरणीय और पांच अन्तरायका स्वोद्धय बन्ध होता है, क्योंकि, व ध्रुवाद्धी हैं। पुरुषवेदका परोद्धय बन्ध होता है, क्योंकि, क्रीवेदका उदय होनेपर पुरुषवेदके उदयका अभाव है। सातावेदनीय और चार संन्वलनका उदय होनेपर पुरुषवेदके उदयका अभाव है। सातावेदनीय और चार संन्वलनका स्वोद्धय परोद्धय बन्ध होता है, क्योंकि, उद्दर्शका अपेक्षा थे महातियां परिवर्तनदािल हैं। याक्षीतिंका मिथ्याद्धिसे रुक्त असंयत्तसम्प्रवृद्धि तक स्वोद्धय परोद्ध बन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका उद्दर्थ सम्भव है। उपरिम्म गुणस्थानोंमें उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिके उद्दर्थका अभाव है। उच्यापिक मिथ्याद्धिसे रुक्त संयत्तासंयत गुणस्थाने तक स्वोद्धय परोद्ध सम्भव है। उपराम क्याप्त के अप्यक्ष अभाव है। उपराम क्याप्त के स्वोद्ध पराम्य है। संयत्तासंयतने उपर स्वोद्ध है क्योंकि, इहां मुल्यानोंमें नीचनोषका उदय सम्भव है। संयत्तासंयतने उपर स्वोद्ध है क्योंकि, इहां नीचनोषका उद्दर्शका अभाव है।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संज्वलन और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंके, के कुवबन्धी हैं। सातावेदनीय और यदाकीर्तिका मिण्या-हिसे लेकर प्रमण्यतंयत तक सान्तर बच्च होता है, क्योंकि, यहां उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बच्च पाया जाता है। ऊपर उनका निरन्तर बच्च होता है, क्योंकि, यहां इनका बच्च प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बच्चसे रहित है। पुरुषीक्ष और उच्चलीक्षका मिण्याहाहै प्रस् मिच्छादिङ्कि-सासणसम्मादिङ्कीसु सांतर-णिरंतरो बंचो।कंध णिरंतरो ? ण, पम्म-सुक्कलेस्त्रिएसु तिरिक्ख-सणुरसेसु पुरिसवेदुच्चागोदाणं णिरंतरवंचुवलंमादो। उवीर णिरंतरो, पडिवक्ख-पयङीणं चंघाभावादो।

सन्वगुणद्राणाणमाचपन्चएसु पुरिस-णवंतयवेदसु अवणिदेसु अवसेसा एरथ एदार्सि पञ्चया होति । णवरि पमत्तसंबदेसु आहार-आहारमिस्सकायबोगपन्चया अवणेदेव्या, इस्थिबेदोदइल्डाणं तदसंभवादो । असंबदसम्मादिई।सु ओराठिय-वेउब्बियमिस्स-कम्मइयकाय-बोगपन्चया अवणेदच्या, तत्थ असंबदसम्मादिई।णभपज्यतकाठाभावादो । सेसं सुगमं ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-चदुसंजरूण-पंचतराइयाणं मिन्छाइट्टी चउगइ-संजुत्तं । सासणसम्माइट्टी तिगइसंजुत्तं, णिरयगईए अभावादो । सम्मामिन्छ्यादिष्टि-असंजदसम्मा-दिष्टिणो देव-मणुसगइसंजुत्तं । उविरमा देवगइसंजुत्तं अगइसंजुत्तं च वंधीत । सादावेदणीय-पुरिसवेद-जसकितीओ मिन्छादिष्टि-सामणसम्मादिष्टिणो तिगइसंजुत्तं, सम्मामिन्छादिष्टि-असंजद-

सासादनसम्यन्दष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर वन्य होता है।

शंका--निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि पद्म और शुक्ल लेश्याबाले निर्यंच व मनुष्योंमें पुरुषवेश और उच्चगोत्रका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

जपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है।

सव गुणस्थानोंके ओधप्रत्ययों में पुरुषंद श्रीर नयुंमकवेदको कम करदेनपर शेष यहां इन प्रकृतियोंके प्रत्यय होते हैं । विशेषना इननी हैं कि प्रमन्तसंयतोंमें आहारक और आहारकािमश्र काययोगप्रत्ययों कम करना चाहिय, भगोंक, क्षींवर्दक उदय युक्त जी के दोनों प्रत्यय सम्भव नहीं के असंयतसम्यव्हिएगों में औदारिकािमश्र, विशिवकािमश्र और कार्मण काययोग प्रत्ययोंको कम करना चाहिय, चर्यांक, व्यांविद्यों में असंयत-सम्यव्हिएयोंके अपयोग्तकालका अभाव है। शेष प्रकृषणा सुगम है।

पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संस्वतन और पांच अन्तरायको मिध्याहाँहे चारों गतियोंसं संयुक्त, तथा सासादनसम्यग्टाँए तीन गतियोंसं संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्टाँथोंमं नरकगतिक बन्धका अभाव है। सम्यग्मिध्याहाँहे और असंयतसम्यग्डाँहे देवमात व मनुष्यगतिसं संयुक्त वांधने हैं। उपरिस क्योंबर्दी जीव देवगतिसे संयुक्त और गतिसंयोगसे रहित वांधन हैं। मानावदनीय, पुरुषवेद और यशक्तीतिको मिध्याडाँहे व सासादनसम्यग्टाँह तीन गतियोंसं संयुक्तः सम्यग्निमध्याहाँहे

१ अप्रतो ' पुरिसवेदुःवागोदानं पि ' इति पाढः ।

सम्मादिष्टिणो देव-मणुसगइसंजुत्तं, उविरेमा देवगइसंजुत्तमगइसंजुत्तं च वंधित । उच्चागोदं सव्ये देव-मणुसगइसंजुत्तमगइसंजुत्तं च वंधीत ।

तिगइमिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि-सम्माभिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहिणो सामी, णिरयगदीए इत्थिवेदस्युदयाभावादो । दुगइसंजदासंजदा सामी, देव-णेरइएसु अणुव्वईण-मभावादो । उविर मणुस्सा चेव, अण्णत्युविरमगुणाभावादो । वंधद्वाणं सुगमं । वंधवोच्छेदो णत्य । वंचणाणावरणीय चउदंसणावरणीय-चउसंजरुण-वंचंतरादयाणं मिच्छाइहीसु चउन्चिदो षंघो । अण्णत्य तिविहो, धुवाभावादो । सेसपयडीणं सादि-अद्धवो, अद्धववंधितादो ।

# बेट्टाणी ओघं ॥ १७१ ॥

बेडाणी' मिन्छाइडि-सासणसम्माइडींसु वंपपाओग्गमंत्रण अवडिदाणि ति बुत्तं होदि । तेर्सि परूवणा ओपं होदि ओषतुरुठेति जं बुत्तं होदि । एदमप्पणासुत्तं देसामासियं, ओघादो एदिन्हि योवभेटुबर्ठमादो । तं भण्णमाणसुत्त्तरेण' सह सिस्साणुग्गहर्ड परूवेमी — थीणगिद्धितय-

और असंयतसम्यन्दृष्टि देवगति व मनुष्यगतिसे संयुक्तः तथा उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त और गतिसंयोगसे रिहत वांघते हैं। उच्चगोत्रको सब स्विवेदी जीव देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त तथा गतिसंयोगसे रिहत वांघते हैं।

तीन गतियोंके मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यव्हृष्टि, सम्यग्निष्यादृष्टि और असंयत-सम्यव्हृष्टि स्वामी हैं, स्वर्गाक, नरकनातमें कीविदके उदयका अभाव है। दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं, स्वर्गाक, देव-जारिकयोंमें अणुवतियोंका अभाव है। उपितम गुणस्थानवर्गी मनुष्य ही स्वामी हैं, स्वर्गीक, अन्य गतियोंमें उपितम गुणस्थानोंका अभाव है। बण्याध्यान सुगम है। बण्यायुञ्जेद हैं नहीं। पांच हातावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संत्रवजन और पांच अन्तरायोंका मिष्यादृष्टियोंमें चारी प्रकारका बन्ध होता है। अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, स्वर्गीक, वहां भुव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अधूव बन्ध होता है, स्वर्गीक, व अधूववन्धी हैं।

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७१ ॥

द्विस्थानिकका अर्थ मिथ्यादष्टि और साक्षादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानीमें बन्धकी योग्यतासे अवस्थित मृकृतियां है। उनकी प्ररूपणा ओष हे अर्थान, ओषके समान है, यह अभिप्राय है। यह अर्थणासूत्र देशामशैक है, क्योंकि, ओषके समें थोड़ा मेद पाया जाता है। प्रस्तुत सुत्रके अर्थके साथ शिष्योंके अनुमहार्थ उक्त भेदकी प्ररूपणा करते हैं— अर्णताष्ट्रंषीय उक्तित्रियंद्र -तिरिक्खाउ-तिरिक्खगद्द-चउसंठाण-चउसंघण-तिरिक्खगद्दगार्थो-म्माणुपुष्टिय-उज्जोद-अप्पत्तरथविद्दायगद्द-दुभग-दुस्सर-अणदिज्ज-णीचागोदाणि बेद्दाणियाणि । एदेसु अर्णताणुषांपिच उक्तस्स चंपोदया समं बोन्छिण्णा । अण्णपयडीणं सन्त्रासि पि पुर्न्द षंपो पच्छा उदओ बोन्छेदुसुवगओ । कुदो ? तपोवटंमादो ।

थीणांगिद्धित्तय-अणंताणुर्वधिच उक्क-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगड्-चटुसंठाण-चटुसंघडण-तिरिक्खाणुष्ठ्य-उज्जोव-अप्पतत्थिहायगइ-दुभग-दुस्तर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं वंधो सोदय-परोदओ, उभयथा वि बंधाविरोहादो । इत्थिवेदस्स सोदएणेव वंधो, तदुदयमहिकिन्चं परूर्यणापारंमादो । ओघादो एत्थ विसेसो एसो, तत्थ सोद्य-परोदएहि वंधोवेदसादो ।

थीणागिद्धित्तिय-अणंताणुषंचित्र उक्कतिरिक्खा उआणं वेघो णिरंतरा । तिरिक्खगर्-तिरिक्खगर् राओग्गाणुपुःबी-णीचागोदाणं मिन्छार्रहिम्हि सांतर-णिरंतरा, सत्तमपुढनीणेरहएहिंता तेउ-बाउकार्र्एहेंता च णिप्किडिर्णित्थिवेदेसुपण्णाणं सुहुत्तस्संता णिरंतरबंधुवरुंमादो ।

स्थानमृद्धित्रय, अनन्तानुविध्यनुष्क, स्त्रीवेद, तिर्यमानु तिर्यमानि, चार मंस्थान, सार संदतन, निर्यमानिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तिवडायोगानि, दुर्मग, दुस्यर, अनादेय और तीचगीन, ये हिस्थानिक प्रकृतियां हैं। इनमें अनन्तानुविध्यनुष्कता बन्ध और उद्यय दोनों साथ द्वस्थित्व होते हैं। अन्य सब ही प्रकृतियोका पूर्वमें यन्ध और पक्षात् उद्य दुन्केंद्रको प्राप्त होता है, क्योंकि, बसा पाया जाता है।

स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिनतुष्क, निर्यमायु, नियमानि, चार संस्थान, चार संहतन, तिर्यमानुपूर्वी, उद्यात, अवशस्त्रावहायामित, दुर्मग, दुम्बर, अनादेय और नीवगोत्रका वन्य स्वोदय परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे ही उनके बन्धके विरोधका अभाव है। स्वीवदका स्वीदयस ही बन्ध होता है, क्योंकि, उसके उदयका अधिकार करने हस मकरणवाका प्रारम्भ हुआ है। आयस यहां यह विदेश है, क्योंकि, वहां स्वोदय-परोदयसे बन्धका उपदेश हैं।

स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुविध्वनुष्क और तिर्यगायुका वन्ध निरन्तर होता है। तिर्यगाति, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका वन्ध मिध्यादि गुणुस्थानमे सान्तर निरन्तर होता है, क्योंकि, सप्तम गृथिवीके नारकियोंमेंने नथा नेजकायिक च वायुकायिक जीवोंमेंसे निकलकर स्वीविद्योंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्गृहर्त काल तक निरन्तर बन्ध

१ प्रतिषु 'अण्यापयक्षीणं ' इति वाठः।

२ प्रतिषु 'तदुमयमहिकिण्ड ' इति पाठः ।

सासणिय संतरो, तत्तो तेसिसुववादामावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सांतरो, अणियमेणेण-समयबंधुबलंभादो । एसा परूवणा ओघादो थोवेण वि ण विरूज्झदि, समाणनुबलंभादो ।

पन्चया ओघपन्चयतुल्ला । णविर मिन्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टीणं जहाकमेण तैवणणहेतालीसुत्तरपत्रया, पुरिस-णवंतयवेदपन्चयाणममावादो । तिरिक्खाउअस्स मिन्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टीसु कमेण पंचास पंचेतालीस पन्चया, ओरालिय-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयकाय-जोग-पुरिस-णवंतयवेदपन्चयाणमभावादो । तदभावा वि इत्थिवेदोदइल्लाणमपञ्जतकाले आउअकम्मस्स वंधामावादो ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगर्-तिरिक्खगर्पाओग्गाणुपुविव-उज्जेवाणि भिच्छादिष्टि-सासण-सम्मादिष्टिणो तिरिक्खगर्स्मजुत्तं वंधति । अप्यमत्यविद्यायादि-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा-गोदाणि भिच्छाद्द्विणो तिगद्रमंजुत्तं वंधति, देवगर्ष्ए वंधाआवादे। सासणसम्माद्द्विणो तिरिक्ख-मणुसगर्सजुत्तं वंधति, देव-णिरवर्गर्द्ष् सह वंधाआवादे। चउसंठाण-चउसंघहणाणि तिरिक्ख-मणुसगर्सजुत्तं वंधति, एदासि णिरय-देवगर्द्द्षि सह वंधाआवादे। । यीणगिद्धितिय-अर्णताणु-

पाया जाता है। सासाइमसम्बग्धार गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होना है, क्योंकि, उस गुणस्थानसे उक्त जीवोंक उत्पादका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, विना नियमके उनका एक समय बन्ध पाया जाता है। यह प्ररूपणा ओघसे थोड़ी भी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि, समानता पायी जाती है।

प्रत्यय ओघप्रत्ययों के समान हैं। विशेषता इतनी है कि मिध्यादृष्टि और सामादृतसम्यग्दृष्टियों के यथाक्रममे निरंपन और अङ्गालीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके पुरुषद् और नपुंसकवेद प्रत्ययों का अभाव है। तिर्पगायुके मिध्यादृष्टि और सामादृतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में कमसे पचास और पेतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके कीदारिकमिश्र, बेकियिकमिश्र, कार्मणकाययोग, पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है। उनका अभाव भी स्वोवेदोद्य युक्त जीयोंक अपयासकालमें आयु कर्मके बन्धका अभाव होनेसे है।

तिर्यगायु, निर्यगाति, तिर्यगातिप्रायोग्यानुष्वी और उद्योतको मिच्यादिष्ट व सासादनसम्प्रवृष्टि जीव तिर्यगातिस संयुक्त बांधते हैं। अप्रशस्त्रविद्यागिति, तुर्भग, दुस्त्र, अगादेय और नीवगोको मिच्यादिष्टे मिच्यादिष्टे कोव तीन गतियोसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके देवगतिक बांधते हैं, क्योंकि, उनके देवगतिक बांधते हैं। सासादनसम्प्रवृष्टि तिर्यगाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके देव व नरक गतिक साथ उनका बच्च नहीं होता। वार संस्थान और वार सहनतको तिर्यगाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, इनका नरकगति व देवगतिके साथ उनका व्याप्तिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, इनका नरकगति व देवगतिके साथ वन्ध नहीं होता। स्वासमृद्धित्रय और अननतानुः

षंधिचउक्काणि मिच्छाइहिणो चउगइसंबुत्तं, सासणसम्मादिष्टिणो तिगइसंबुत्तं षंधंति, णिरयगईए अभावादो ।

सन्वासि पयडीणं तिगइमिन्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टिणो सामी, णिरयगईए इत्यिवेदु-दयाभावादो । बंधदाणं बंधविणदृद्धाणं च सुगमं, सुनुहिड्सादो । सत्तण्डं धुवपयडीणं मिन्छा-इडिम्हि च उञ्चिहो बंधो । सासणे दुविहो बंधो, अणाड-धुवामावादो । अवसेसाणं सन्वत्थ सादि-अद्धवो, अद्धववंधितादो ।

#### णिहा पयला य ओघं ॥ १७२ ॥

एदासिं दोण्हं पयडीणं जहा आधिम्म परूवणा कर्। तहा कायच्या । णविरे पच्चएसु पुरिस-णबुंत्तयवेदपच्चया अवणदच्या । णविरे असंजदसम्मादिद्विम्हि ओराल्यि-वेउच्यित्रसस्त-कम्मृह्यकायज्ञेगां च, इस्थिवेदाहियारादो । पमत्ततंत्रदाश्चि पुरिस णबुंसयवेदेहि सह आहारदुंग च अवणेदच्यं, अप्यसत्यवेदोदङ्ल्ळाणमाहारसरीरस्सुदयाभावादो । तिगश्मिच्छादिद्वि-सामणसम्मा-दिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदमम्मादिद्विणों सामी, णिरयगईए इस्थिवेदोदङ्ल्ळाणमभावादो ।

वन्धिचतुष्कको मिध्याद्यष्टि चार गतियाँसे संयुक्त बांधते हैं। सासादनसम्यग्द्यप्टि तीन गतियाँसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके नरकगतिका बन्ध नहीं होता।

सय प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिध्यादृष्टि ओर सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, तरकगतिमें खीवेदके उदयका अभाव हैं। वन्धाध्वान और वन्ध्यिवस्थान सुगम हैं, नयोंकि, व सुवमें हैं। निर्दिष्ट हैं। सात धुवयकृतियोंका मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें बारों प्रकारका वन्ध होता। क्योंकि, व हां अकारका वन्ध होता। क्योंकि, व हां अनादि व धुव वन्धका अभाव है। दोष प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि व अधुव वन्ध होता। है, क्योंकि, वे अधुववन्धी हैं।

निद्रा और प्रचला प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७२ ॥

इन दो प्रकृतियाँकी जैसे ओधमें प्रक्रपणा की गई है बैसे करना चाहिये। विशेष यह है कि प्रत्ययाँमें पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययाँको कम करना चाहिये। इतनी और भी विद्यापना है कि अस्वनत्मयादृष्टि गुणस्थानमें औदारिकमिश्र, वैकिषिकमिश्र और कार्मण काययांग प्रत्यांको भी कम करना चाहिये, क्योंकि, क्षीवेदका अधिकार है। प्रमत्तसंवत गुणस्थानमें पुरुष और नपुंसक वेदाँके साथ आहारकाहिकको भी कम करना चाहिये, क्योंकि, अश्वास्त वेदित्य युक्त जीवोके आहारकारिरोके उद्यक्त अभाव है। तीन गतियाँके मिथ्यादृष्टि सासादृष्टि, सम्यिमध्यादृष्टि और असंवतस्ययदृष्टि स्वामी है। केवल इतनी ही ओखसे हैं, क्योंकि, तरकातिमें स्थिवेदाद्य युक्त जीवोका अभाव है। केवल इतनी ही ओखसे

१ प्रतिषु 'कायजोगो ' इति पाठः ।

२ काप्रती ' सासणसम्माइहीअसंजदसम्मादिहिणो' इति पाठः ।

एत्तिओ चेव विसेसो, णस्थि अण्णस्थ कस्थ वि। तेण दन्वद्वियणयं पहुच्च भोषमिदि बुत्तं। असादाचेदणीयमोघं ॥ १७३ ॥

असादवेदणीयमिन्चेदेण पयिडणिहेसो ण कदो, किंतु असादवेदणीय-असिद-सोग-अथिर-असुह-अजसिक्ति' ति छप्पयिडचिडिओ असाददंडओ असाददेदणीयमिदि णिहिद्दो। जहा मच्चहामा भामा, शीममेणो सेणो, बल्देवो देवा ति । एटार्सि छण्णं परूवणा ओप-तुल्ला। णविर एत्थ वि पच्चयविसेमा सामित्तविसेसो च णायच्वो।

## एक्कट्टाणी ओघं ॥ १७४ ॥

मृक्किम मिच्छाइडिमुणडाण जाओ पयडीओ वंधपाओग्गा होद्ण चिडंति तासिमेगडाणि नि सण्णा । तिस्से एक्फडाणीए पर्वणा ओघतुन्छा । तं जहा — मिच्छत्तस् वंधोदया समे वोच्छिण्णा। णुस्यवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुत्वी एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउर्गिदयजादि-आदाब-थावर-सुहुम-अपज्जत-माहारणाणं वंधोदयवोच्छेदविचारो णस्थि,

विशेषता है, अन्यत्र और कहीं भी विशेषता नहीं है । इसीलिये द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा कर ' ओवके समान हे, ' ऐसा कहा गया है ।

अमातावेदनीयकी प्ररूपणा श्रीधके समान है ॥ १७३ ॥

असातायेदनीय इन पद्रंस प्रकृतिका निर्देश नहीं किया है, किन्तु असातायेदनीय, अरित, रोोक, अस्थिर, अगुभ और अयशकीर्ति, इन छह प्रकृतियोंसे सम्बद्ध असातादण्डक ' असातायेदनीय' पद्रंत निर्देश किया गया है जेसे सन्यभामाको 'भामा', भीमसेनको 'तेन' और बळंदवको 'देव' पद्रंस निर्देश किया जाता है। इन छह प्रकृतियोंकी प्रकृपणा आयके समान है। विशेष इतना है कियहां भी प्रत्ययभेद और स्वामित्वभेद जानना चाहिये।

एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा आघके समान है ॥ १७४ ॥

एक मिथ्यादाष्ट्रि गुणस्थानमें जो प्रकृतियां बन्धयोग्य होकर स्थित हैं उनकी ' एकस्थानिक ' संबा है। उन एकस्थानिकोंकी प्रस्तुणा आधक समान है। वह हस प्रकार है— मिथ्यात्यका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छित्र होते हैं। नयुंसकदेद, नारकायु, नरकार्ति, नरकार्गनिप्रायोगयानुपूर्वी, एकोन्द्रय, झीन्द्रिय, बीट्स्य, चतुर्रिन्द्रय जाति, आताप,स्थावर,सृहम,अपर्याप्त और साधारण,इनके बन्ध और उदयके बुच्छेदका विचार

१ काप्रतो ' असुह-जस-अजसिकचि ' इति पाठः ।

पदासिमेस्य णियमेण उदयाभावादो । अवसंसाणं पुन्तं बंधो पच्छा उदओ वीच्छिण्णा, बंधे फिट्टे वि उत्तरिमगुणद्दाणेसु एदासिमुदयरंसणादे। ।

मिच्छत्तस्य सोदशे। वेशे। ण उमयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-ए.इंदिय-बीइंदिय-नीइंदिय-चर्डारिदेयजादि णिरयाणुपुचिन-आदाव-धावर-सुहुम-अपःजन-माहारणमगिरणामाणं परोदशो भेषो, इस्थिवेदोदएण सह एदासिसुदयविरोहारे। एसो एस्य ओघादा विसेसो, तस्य सोदय-परोदएणेदासि वेशोवदेमारे। हुंडसंठाण-अमंपनमेगइसंघडणाणं सोदय-परोदशे भेषो, इस्थिवेदोदएण सह एदासिमुदयम्स विप्वडिंमहाभावादा। मिच्छत्त-णिरयाउआणं णिरंतरा भेषो। अबसेसाणं मांतरो, अणियदेगममयवंशदंमणादो।

मिच्छत्त-णतुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तरावृहसंवडण-एट्दिय-आदाव-थावगणं तेवणण पच्चया, पुरिस-णतुंत्रपेवदाणमभावादा । णिरयाउ-णिरयगर्-णिरयगद्दाणोगगाणुपुत्रवीणमगण-वंचास पद्यया, ओषपवण्सु ओराहिवामिस्य-करमद्दय-वउक्तियदग-पुरिस-णतुंसयवेदाण-ममावादो । षीहंदिय-तीहंदिय-चर्डारिदयजादि-सुदुस-अपऽजत-साहारणाणं एक्कवंचास पद्यया, ओषपच्चएसु वेउन्वियदुग-पुरिस-णतुंक्यवेदर्षच्चाणमभावादो । ससं सुगमं ।

नहीं है, क्योंकि. यहाँ नियमचे इनके उद्यक्षा अस्य है । डोप प्रकृतियोंका पूर्वमें वस्य और पश्चात् उद्य ब्युव्छित्र होता है, क्योंकि वस्थेके नष्ट होलपर मी उपरिम गुणस्थानीमें इनका उदय देखा जाता है ।

सिण्यानका स्थेव्य यन्त्र हेता है। नवुंतकवेद, नारकायु, नरकाति, एकेन्द्रिय, क्रीस्ट्रिय, क्रीस्ट्रिय, चुर्त्रास्ट्रिय ज्ञात, नारकायुव्यं, आताय, स्थावर, सुक्ष, अपयोपन क्षीर साधारणहारीर नासकी, इनका पराइय नया होता है, पर्योक, क्षीयेद्दे उद्देश सीध्य 'इनके उद्देशका विरोध है। यह यह क्षेत्र निवासन हित्स क्षीरिक, वहाँ स्थाद्य पराद्यक्ष 'इनके बन्धका उपदेश है। हुण्डर्नस्थान और असंग्राज्यव्यार्थकामहन्त्रका स्थाद्य परीद्य वन्ध होता है। हुण्डर्नस्थान और असंग्राज्यव्यार्थकामहन्त्रका स्थाद्य परीद्य वन्ध होता है, स्थाकि, क्षीत्रके उद्देशक नाथ इनका विरोध नहीं है। सिध्यात्य क्षीर नारकायुका निरन्तर वन्ध होता है। जो प्रकृतियाँका सान्तर ग्रन्थ होता है, क्योंकि, क्षानका नियम रहित एक समय वन्ध देखा जाता है।

मिध्याय, नर्जुषक्रवेद, हण्डमंस्थान, असंबात्तस्यादिकासंहतन, एकेन्द्रिय, मालाप बार स्थावर प्रकृतियाँक निरंपन प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां पुरुपवेद और नर्जुपक्रवेद अस्तात्र केर स्थावर प्रकृतियाँक निरंपन प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां पुरुपवेद और नर्जुपक्रवेद अस्तात्र अस्त्ययं हैं, क्योंकि, स्रोवज्ञया में अदारिकित अ, कार्मण, विकित्त कुरुपवेद और नर्जुपक्रवेद स्थायोंका अभाव है। द्वीन्द्रिय, वीन्द्रिय, चुरिस्ट्रिय जाति, सुक्ष, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके इक्यावन प्रत्यय हैं, क्योंकि, ओष्रप्रत्योंके अस्तियक्रिक, पुरुपवेद और नर्जुपक्रवेद प्रत्ययोंका अभाव है। द्वीप प्रत्ययक्रपणा सुरुपते हैं।

मिन्छतं चउगइसंद्धतं वंधइ। णउंसरवेद-हुंडसंठाणाणि तिगइसंद्धतं, देवगईए सह् वंधाभावादो। णिरयाउ-[जिरयगइ-] णिरयगइपाओग्गाणुपुन्तीओ जिरयगइसंद्धतं वंधइ। कुद्दे।? साभावियादो। अपञ्जतासंपत्तेत्रगृहसंद्धतं लिरयन्देवगईहि सहः वंधाभावादो। अवसंसाओ पयडीओ तिरिक्तगइसंद्धतं, तत्य ताणं णियमदंसणादो। मिन्छत्त-णदुंसयवेद-एइदियादाव-थावर-हुंडसंटाण-असंपत्तसेवृहसंघडणाणं तिगइमिन्छाइही सामी, जिरयगईए इत्थिवदुदयाभावादा। जिरयाउ-जिरयगइ-चीईदिय-तीईदिय-चउरिंदियजादि-जिरयाणुप्रव्य-सुहुम-अपञ्जत-साहारणाणं तिरिक्त-मणुस्सा सामी। वंधदाणं वंधविणइङ्काणं च सुगमं। मिन्छत्तस्स चउर्विद्धां वंधी। सिसाणं सादि-अद्धत्री।

#### अपच्चक्खाणावरणीयमोघं ॥ १७५ ॥

एरय वि पुत्र्वं व पद्वेदत्वं । अह्वा अपचन्त्वाणावरणीयप**हाणा दंडओ अपचक्ताणा-**यरणीयमिदि भण्णद्र । जटा णिवंद-क्वंय-जेबु-जेबीरवणमिदि । अपच्चन्खाणच**उक्क मणुसगर्-**ओराटियसिर-ओराटियसर्गरअंगांवंग-वज्जिसहवड्रणारायणसरीरसंघ**डण-मणुसगर्माओरगाणु—** 

मिध्यात्यको चारो गांतयों सं संयुक्त यांधता है। नयुंसकवेद और हुण्डसंस्थानको तीन गांतियांस संयुक्त यांधता है, इसींक, द्रयातिक साथ उनक बण्यका अभाव है। नारकायु, [नरकाति] और नरकातियांस्यायुर्धीको नरकगतिस संयुक्त यांधता है, इसींकि, येसा स्वामा है। अपयीक्त और असंप्रात्तरपूर्वाटिकासंहतनको तियंगांति और मुख्यातिको संयुक्त यांधता है, इसींकि, तरकगांति और इस्प्रात्तिको साथ इनके बण्यका अभाव है। शेषे प्रकृतियोंको तियंगांतिस संयुक्त यांधता है, इसींकि, तियंगांतिको साथ उनके बण्यका नियम देखा जाता है। मिध्याय, नयुंसकवेद, फिट्टिय, आताप, स्थायर, हुण्डसंस्थान और असंप्रतत्तरप्रांदिकत्तको तियंगांतिक तरकगतिम कींवदंक उदयका अभाव है। नारकायु, नरकगति, हींन्ट्रय, बींन्ट्रय, चतुरिंट्रय जाति, नारकायुर्धी, सहस, अपर्यान्त और साधारण, इन प्रकृतियोंक चण्यक्त तियं व मुख्य स्थामों हैं। वस्थाध्वान और रच्यांवनप्रध्यान सुगम है। मिष्यास्वका चारीं प्रकारका वन्ध है। वर्षाध्यान और रच्यांवनप्रध्यान सुगम है। विष्यास्वका चारीं प्रकारका वन्ध होता है। वर्षाध्यान आर वर्षाव साधी द वर्षाव है। वर्षाध्यान आर वर्षाव स्थाम है। वर्षाध्यान आर वर्षाव स्थान वर्षाव है। वर्षाव है। वर्षाव प्रकृतियांका सार्थि व अध्य वर्षाव है। वर्षाव स्थानिक सार्थ व अध्य वर्षाव है। वर्षाव प्रकृतिका सार्थ व अध्य वर्षाव है। वर्षाव प्रकृतिका सार्थ व अध्य वर्षाव है।

#### अप्रत्याख्यानावरणीयकी प्ररूपणा ओचके समान है ॥ १७५ ॥

यहां भी पूर्वक समान प्रकृषणा करना चाहिये। अथवा अप्रत्याक्यानावरणीय-प्रधान दण्डकको अप्रत्याक्यानावरणीय प्राव्त कहा जाता है। जैसे कि नीम, आम, कदम्ब, ज्ञामुन और जम्बीर, इन वृक्षांकी प्रधानतास इतर वृक्षांकी मी युक्त वनांको नीमवन, आममन, कदम्बवन, आसुनवन और जम्बीरचन राज्यों कहा जाता है। अप्रत्याक्यान-चतुष्क, मजुष्याति, श्रीदारिकारीर, औदारिकारीर मोधांगा, बच्चयेमबज्ञनाराच्यानरि-संहत्तन और मजुष्यातिमायोग्याजुपूर्वी, इन अप्रत्याक्यानावरणीयसंक्षित प्रकृतियोंकी पुर्व्वीणमपञ्चक्खाणावरणीयसण्णिदाणं परूवणा ओधनुल्छ। तं जहा--- अपश्वक्खाणचअकस्स षेपोदया समं वोच्छिण्णा, असंजदसम्मादिष्टिम्टि चेव तदुभयदंसणादो । मणुसगइपाओग्गाणु-पुर्व्वीए पुर्व्व उदओ पच्छा बेघी, सासणसम्माइडि-असंजदसम्मादिद्वीसु तन्त्रीच्छेददंसणादो । अवसेसाणं पयदीणं पुर्व्व बेघी पच्छा उदओ वोच्छिण्णा. तहीवरुंमादो ।

सव्यसि पयडीणं वेघो सन्वस्थ सेव्य-परिद्रओ । णविर सम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टीसु मणुसगद्दुग-ओराल्यिदुग-वज्यसिद्संपडणाणं परिद्रओ वंधा, देवसुद्रया-भावादो । अपवस्त्रसाणावरणचउद्धस्स वंधा णिरंतरा, युवविध्यद्वा । मणुरगद्द-मणुसगद्द-पाओग्गाणुद्रच्यांणं मिच्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टीसु स्रोतर्मानिक्तः । क्रियं श्री श्रीणदिद्याः । व्यविद्याः । द्वार्याः । व्यविद्याः । विद्याः । व

प्रक्रपणा आयंक समान है। यह इस प्रकारने हैं — अवन्यत्स्यत्वच्चकर एन्व आर उदय दोनों साथमें व्युच्छिय होने हा १मीकि, अरध्यतनमध्यराष्ट्र गुणस्थानम हो उन दोनोंका व्युच्छेद्र देखा जाता है। मनुष्यानित्यानेय्यानुष्यीका परी। उत्य और एथान बस्य व्युच्छिय होता है। स्योकि, स्वासदनसम्बर्धान्त्र और अस्वतसम्बर्धान्त्र गुणस्थानोम समझा उनका व्युच्छेद्र देखा जाता है। अय प्रकृतियोग्ना पूर्व यस्य और प्रधान उदय व्युच्छिय होता है, क्योंकि, वसा पाया जाता है।

स्त प्रकृतियाँका बन्ध सर्वत्र स्वोत्य परादय होता है। प्रिशेष उत्तमा है कि सम्बन्धियाइष्टि और असंयतसम्बन्धाद्य गुणस्थावीम राष्ट्रप्यातिविक, ओहारिकविक और विकास परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, देवोम इनका उदयामाब है। अध्यापावास्यानावरणचतुत्कका बन्ध विरन्तर होता है, क्योंकि, वह ध्रवयन्धी है। मञ्जूष्यानि और मञुष्यातिवायायायुवीका मिथ्यादिष्ट और मामान्त्रसम्बन्धि गुणस्थानों सास्तर-विरन्तर बन्ध होता है।

शंका--निरन्तर वन्ध केसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, आनतादिक देवोंमेंन श्रीवर्दा मतुष्येंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्भुहर्त काल तक निरन्तर रूपसे उन दोनों प्रकृतियोंका वन्य देखा जाता है।

सासादनसं ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है क्योंकि सम्प्रामिध्यादिष्टि और असंयतसम्यग्दिष्टि देवों में निरन्तर बन्ध पाया जाता है। इसी प्रकार औदारिकदारीर और औदारिकदारीरों और अहिरारिकदारीरों और अहिरारिकदारीरों और अहिरारिकदारीरों के विकास के किया कि क्योंकि निर्मा के विवास के वित

उवरि णिरंतरो, पांडेवक्खपयडीणं बंधाभावादो ।

अवच्चक्खाणवउक्कस्स सन्वगुणहाणेसु ओवपन्चया चेव । णविर पुरिसणवुंसयपन्चया सन्वरथ अवणेदच्या । असंजदसम्मादिहिन्दि ओरालिय-वेउल्वियमिस्सकम्मद्दयपन्चया च अवणेदच्या । एवं वज्जिरिसहृद्दहृद्द्रणारायणस्रारमंष्ट्रणस्स वि वत्तन्वं ।
णविर सम्माभिच्छाइटि-असंजदसम्माइर्टीसु ओरालियकायजोगपन्चओ अवणेदन्वो । मणुसगद्दमणुसगद्द्याओपगाणुपुच्यो ओरालियसरीर-ओरालियमरीरोगोनगाणं मिच्छाइटि-सासणस्मादिद्वीसु
दुरुजुणापपन्चया चेव होति, पुरिस-णवुंसयवेदपन्चयाणममावादो । सम्मामिच्छादिटिअसंजदसम्मादिद्वीसु चालीम पन्चया, पुरिस-णवंसयवेदिहि- सह ओरालियदुग्राभावादो,
असंजदसम्मादिद्वीस्ट वंउन्वियमिस्स-कम्मदयपन्चयाभावादो च । सेसं सुगमं ।

अपच्चकक्षाणच उक्कं सिच्छार्डी चउन्हर्सज्तं, सासणी तिगहसंज्ञतं, उविरमा दुगहसंज्ञतं वंबति । मणुसगइ-मणुसगहपाओस्माणुपुत्वीओ मणुसगृहसंज्ञतं सब्बे बंधित ।

गुणस्थानीमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है ।

अप्रत्याज्यानावरणचतुःककं सव गुणस्थानों से आध्यत्यय ही हैं। विशेषता केवल इतनों है कि पुरावद और नापुंतकवद प्रत्ययांको सर्वश्र कस करना चाहिये। असम्यत्यस्ययांहिए गुणस्थानमें आहारिकसिक्ष, विकिषिकसिक्ष और कार्मण प्रत्ययांको भी कर करना चाहिये। विशेष इतना है कि सम्यत्भिक्ष्याहिए और असेयतसम्ययहाए गुणस्थानोंसे शिहारिक काययोग प्रत्य वस करना चाहिय। त्रवेषा सतुष्यानिमाधीयातुषुची, आदारिकदारीर और अस्ताविका प्रत्य वस करना चाहिय। सतुष्यानि सतुष्यानिमाधीयातुषुची, आदारिकदारीर और अस्ताविका स्थाप हो है स्वीक्षित पुरुष और नपुंतक वदस्ययांका अभाव है। सम्यत्भिक्याहिए आर असेयतसम्ययहाए गुणस्थानों में ते कम अखिष्य वस्ताविका स्थाप हो है, स्वीक्षित पुरुष और नपुंतक वदस्ययांका अभाव है। सम्यत्भिक्याहिए और असेयतसम्ययहाए गुणस्थानों में वालीस प्रत्यय है, क्योंकि, वहां पुरुष और नपुंतक वद्दांक साथ और विशेष असेयतसम्ययहाए गुणस्थानों में वीकियकसिक्ष और कर्षक वद्दांक साथ और विशेष असेयतसम्ययहाए गुणस्थानों विकाय स्थाप असेयतसम्ययहाए गुणस्थानों विकाय स्थाप असेयतसम्ययहाए गुणस्थानमें विकाय स्थाप और नपुंतक वद्दांक साथ असेयतसम्ययहा स्थाप स्य

अवन्यास्यानावरणचतुःकको निथ्याद्दष्टि चार गतियोसे संयुक्त, सासादन-सम्याद्दष्टितीन गतियोसे संयुक्त, और उपरिम जीव दे। गतियोसे संयुक्त बांघते हैं। मनुष्यगति और मनुष्यगतिव्ययोग्यानुपूर्वीको मनुष्यगतिसे संयुक्त सभी स्त्रीवेदी जीव

१ कामतो ' पुरिस णवुसयेवयण्ययागमभागःया । सम्मामिण्डाहद्वी असंजदसम्मादिद्वीस् वेउव्वियमिस्स-कम्मद्वयण्ययामावादी य ' इति पाठः ।

अवसेसतिण्णपयहीओ भिच्छादिहि-सासणसम्मादिहिणो तिरिक्ख मणुसगइसंजुत्तं, सम्माभिन्छा-दिहि-अंसंजदसम्मादिहिणो मणुसगइसंजुत्तं वंधेति ।

ादाहः-असजदसम्मादाहणा मणुसगइस्य चर्चाता । अवरूचक्याणावरणचउक्कस्स तिगइचुतुगुद्धाणियो सामी । अवसेसाणं पयडीणं तिगद्दमिच्छादिहि सासणसम्मादिहिणो देवगइसम्माभिच्छादिहि असंवदसम्मादिहिणो च सामी। वंषद्धाणं वेथविणहृद्धाणं च सुगमं । अपरुचयत्वाणचउक्कस्स भिच्छाइडिम्हि चर्डाव्वही वंषो । अण्णस्य तिविहो । अवसेसाणं पयडीणं सादि-अद्धतो ।

# पच्चक्खाणावरणीयमोघं॥ १७६॥

एत्थ ओघपरूवणं किंचिविभेमाणुविद्धं संभरिय वत्तव्वं ।

## हरत-रदि जाव तित्थयरेत्ति ओघं ॥ १७७ ॥

ञ्रोघादो एदेसुं सुनेसु अवडिद्योवभेयसंदरिसण्डं मेदबुद्धिस्स्साणुग्गहडं च पुणरिब परूवेमो — हस्म रइ-भय-दुगुंछाणं वैवोदया मर्म वोच्छिज्जीत, अपुष्टवकरणचरिमसमण्

बांधेत हैं। होव तीन प्रकृतियोंको मिथ्यादिए व सामादनसम्यग्दीए निपंगानि एवं मनुष्पगतिसे संयुक्त, तथा सम्याग्मध्यादिए व असंयनसम्यग्दीए मनुष्यगतिस संयुक्त बांधेते हैं।

अवस्याख्यानावरणबनुष्कंक नीन गतियोंक चार गुणस्थानवर्ग। स्वीवर्दा जीव स्वामी हैं। रोप प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिथ्यादिष्ट व सामादनसम्बन्दिष्ट तथा देव-गतिके सम्यग्निष्यादिष्ट व असंवत्तसम्बन्दिष्ट स्वामी है। वन्वाच्यान और वन्धविनष्ट-स्थान सुगम हैं। अवस्याख्यानावरणबनुष्कका मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें चारी प्रकारका और अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है। प्रोप प्रकृतियोंका सादि व अध्यव बन्ध होता है।

प्रत्याख्यानावरणीयकी प्ररूपणा ओवंक समान है ॥ १७६ ॥

यहां कुछ विशेषतासं सम्बद्ध आध्यमस्पणाको स्मरणकर कहना चाहिय ।

हास्य व रतिसे ठेकर तीर्थंकर प्रकृति तक आधके समान प्ररूपणा है ॥ १७७ ॥

भोषकी अवेक्षा इन सूर्वोमें अवस्थित कुछ थोई।सी विशेषताको दिखलाने तथा मन्दुकुदि शिष्पक अनुप्रदक्षे लिये फिर भी प्रस्पणा करते हैं— हास्य, रति, भन्न और जुगुस्सका बन्ध व उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, अपूर्वकरणके अस्तिम

र अप्रती 'पञ्चक्काणावरणी ओघ 'इति पाठः [ २ श्रीतपु 'देवेसु 'इति पाठः ।

दोण्हं' वोच्छेदवरुंमादो । सञ्जगणङ्गणस बंबो सोदय-परादबो, परादए वि सेते बंधविरोहा-भावादो । भय-दुर्गुछाणं सव्वगुणुङ्गाणेसु णिरंतरा बंधा, धुववंधितादो । हस्स-रदीणं मिन्छाईडि-पहाडि जाव पमत्तसंजदा ति वंथा मांतरा, एत्य पडिवनखपयाडिबंधवलंभादो। उन्नरि णिरंतरा, पडिलक्खपयडिवंधामावादो । पञ्चया सगमा, बहसो परुविदत्तादो । मिच्छाइही चउगइसंज्रतं बंधीत । णवरि हस्स-रदीओ तिगइसंजुत्तं, णिरयगईए सह बंधविरोहादो । सञ्चपयडीओ सासगा तिगइसंज्ञतं बंधइ, तत्थ णिरयगईएं बंधामावादा । सम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्मा-दिहिणो दगइसंजतं. तत्थ णिरय-तिरिक्खगईणं बंधामावादो । उवरिमा देवगइसंजतं. तत्य ससगर्डणं बंघाभावादो । णवीर अपन्वकरणे चरिमसत्तमभागे अग्रहसंजतं बंधंति । तिग्रह-मिन्छादिहि-मासणमम्मादिहि सम्मामिन्छादिहि-अयंजदसम्मादिहिणो सामी, णिरयगईए णिरुद्धित्थेवदाभावादो । दगःसंजदासंजदा सामी, देवगईए देसव्वर्श्णैमभावादो । उवरिमा मणुस्मा चेव, अण्णत्य महत्र्वर्रणमभावादो । वंधद्धाणं बंधविणदृद्धाणं च सुगमं । भय-दृत्रुंछाणं

समयमें उनके बन्ध व उदय दे।नोंका ब्युच्छेद पाया जाता है। सब गुणस्थानोंमें उनका बन्ध स्वादय परादय होता है, क्योंकि, अन्य प्रकृतियोंके उदयक भी होनेपर इनके बन्धका काई विरोध नहीं है । अब और जबादसाका सब गुणस्थानों में निरम्तर बन्ध होता है. क्योंकि, व भववन्धी हैं। हास्य और रानिका मिथ्यादिएसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है. क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया **जाता** है। उत्पर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियाँके बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुराम है, क्योंकि, उनका बहुत बार प्ररूपण किया जा चुका है। मिथ्यादृष्टि जीव उन्हें चार गांतवांस संयुक्त बांधते हैं । विशेष इतना है कि हास्य और रतिका तीन गतियाँस संयुक्त वांधते हैं, क्योंकि, नरकगतिक साथ उनक बन्धका विरोध है। सब प्रकृतियोंका सामादनसम्बन्द्दष्टि तीन गातियोंसे संबक्त वांधता है, क्योंकि, इस गुणस्थानमें नरकगतिका बन्ध नहीं होता । सम्योगमध्याहृष्टि थीर असंयतसम्यग्दाष्ट्र दे। गृतियास सुबक्त बांधत हैं, क्योंकि, उन गुणस्थानोंमें नरकगति और निर्यम्मतिके बन्धका अमाव है। उपारम जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उपरिम गुणस्थानोंमें द्वीप गतियोंके बन्धका अभाव है । विदेशवता यह है कि अपनेकरणके अन्तिम सप्तम भागमें गतिसंयोगस रहित बांधते हैं। तीन गतियोंके मिध्याद्दष्टि, सासाहन सम्यग्दि सम्यग्मिथ्यादि और असंयतसम्यग्दि स्वामी है, क्योंकि, नरकगातिमें स्रोवेदके उदय सहित जीवोंका अभाव है। दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी है. क्योंकि. देवगतिमें देशवतियाका अभाव है। उपारेम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी है, क्योंकि, अन्य गतियोंमें महाव्रतियोंका अभाव है। वन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सगम है।

र प्रतिप 'चदण्ह ' इति पाठः। २ अप्रतौ ' णिरयगईणं ' इति पाठः ।

३ प्रतिष ' देसव्यगईण ' इति पाठः ।

**मिञ्जाइहिम्ह वं**घो चउठित्रहो । उविर तिविहो, धुववंघामावारे। । हस्स-रदीणं सन्तरथ सादि-**अद्धवो**, अद्भववंधितारो ।

मणुस्ताउअस्स पुन्यं वंघो पन्छा उदओ बोन्छिण्णो, असंजद्सम्मादिहि-अणियदीसु जहाकमेण वंघोदयवोच्छेददंसणादो । मिन्छादिहि-मासणसम्मादिहीसु सोदय-गरादण्ण वंधे । असंजद्सम्मादिहीसु सोदय-गरादण्ण वंधे । असंजद्सम्मादिहीसु गरादण्णेव । कुदो ? साभावियादो । मन्त्रत्थ वंधो णिरंगो, जहण्णवंध-कालस्स वि अंगेसुहुत्तप्रसाणुवरुभादो । मिन्छादिहिस्स पंचाम,मामणस्म पंचेतालीस पचयाः ओसालिय-वेउविवयिस्स-कम्मयुकायजोम-पुरिस-णवंभयन्व-व्याणमभावादा । अमंजदम्मा-दिहीसु चालिस पन्य-वा अोयालिय प्राप्तिक प्रत्याविद्यापस्य-जंपविद्यापस्य-कम्मयुक्य-कायजोम-पुरिस-णवंभयविद्याणमभावादो । सेसं सुत्यमं । सन्त्र वि सणुप्यादमंत्रुनं चेव वंधिति, अण्णादिहि सह विरोहादो । तिगृद्धिक्यादिहि-मामणस्माविदिणो सामी । अपंजदस्या-दिहिणो देशविद्यापस्य-व्यवस्या-विद्यापस्य-व्यवस्या-विद्यापस्य-व्यवस्य-विद्यापस्य-व्यवस्य-विद्यापस्य-व्यवस्य-विद्यापस्य-व्यवस्य-विद्यापस्य-व्यवस्य-विद्यापस्य-व्यवस्य-विद्यापस्य-व्यवस्य-विद्यापस्य-व्यवस्य-विद्यापस्य-व्यवस्य-विद्यापस्य-व्यवस्य-विद्यापस्य-व्यवस्य-विद्यापस्य-व्यवस्य-विद्यापस्य-व्यवस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद्यापस्य-विद

भय और जुगुन्साका मिथ्यादृष्टि गुगुक्यातमें चारों प्रकारका वन्य होता है। उपीरम गुगुक्थातोमें तीत प्रकारका बन्य होता है, क्योंकि, वहां प्रत्य बन्यका अमाव है। हास्य और रतिका सर्वत्र सादि च अधुव बन्य होता है, क्योंकि, व अपूब्बन्यी है।

१ प्रतिषु ' ओषपच्चयास ' इति पाउ ।

₹, १७७. ]

देवाउवस्स पुव्यमुदक्षे पच्छा बंधो वोन्छिज्जदि, अप्पमत्तासंजदसम्मादिष्टीसु समेण वंधोदयवीच्छेददंसणादो । सञ्ज्याणहाणेसु परोद्रणेव वंधो, सोदयम्हि वंधस्स अवंताशावस्स अबङ्घाणादी । णिरंतरे। बंधी, अंतीमुद्दत्तेण विणा बंधुवरमाभावादी । मिन्छाइहिस्स एराणवंचास, सासणस्य चउवेतालीस, असंजदसम्मादिहिस्स चालीसुत्तरपच्या, वे उव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरा-लियमिस्स-कम्मइयकायजोग-पुरिस-णवुंसयवेदाणमभावादो । उवरि पुरिस-णवुंसयवेदाहारहुवेहि विणा ओघपचया चेव वत्तव्वा। सेसं सुगमं। सव्वत्य देवगइसंज्ञतो बंघो, अण्णगईहि सह संघ-विरोहादो । तिरिक्ख-मणुस-भिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्माइडि-संजदासंजदा सामी, अण्यत्य द्वियाणं तन्त्रंथविरोहादो । उवरिमा मणुसा चेव, अण्यत्य महन्त्रईणमभावादो । षंधद्वाणं सुगमं । अप्यमत्तद्वाए संखेज्जदिभागं गंतूण बंधो वोन्छिज्जदि । कुदो ? सुत्ताशुसारि-गुरूवदेसादो । सादि-अद्भवो वंधो ।

देवगइ-पंचिदियजादि-वेउव्वय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वयसरीर-**भंगोर्वग-वण्ण-गंप-रस-फास-देवग**इपाओग्गाणुपुव्वि-अगुरुवलहूव-उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थ-विहायगइ-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिर-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणेसु देवगइ-देव-

देवायुका पूर्वमें उदय और पश्चात् बन्ध व्युछिन्न होता है, क्योंकि, अप्रमत्त और असंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानीमें क्रमसे बन्ध व उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। सब गुणस्थानोंमें परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, अपने उदयके होनेपर उसके बन्धका अत्यन्ताभाव है। उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्मृहर्तके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है। मिथ्यादृष्टिके उनंचास, सासादनसम्यग्दृष्टिके चवालीस और असंयतसम्यग्द्रष्टिके चालीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, औदा-रिकमिश्र, कार्मण काययोग, पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है। असंयतसम्य-ग्हाष्टि गुणस्थानके ऊपर पुरुषवेद, नपुंसकवेद और आहारकद्विकके विना आंध्रप्रत्यय ही कहना चाहिये। शेष प्रत्ययप्रकृपण सुगम है। सर्वत्र देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उसके बन्धका विरोध है। तिर्येच और मनुष्य भिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यन्द्रष्टि, असंयतसम्यन्द्रष्टि एवं संयतासंयत स्वामी हैं, क्योंकि, अन्यन्न रियत जीवोंके उसके बन्धका विरोध है। उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं. क्योंकि. अन्य गतियोंमें महाव्रतियोंका अभाव है। बन्धाध्वान सुगम है। अप्रमत्तकालके संस्थातवें भाग जाकर बन्ध व्यव्स्तित होता है, क्योंकि, येसा स्वानसारी गुरुका उपदेश है। सादि व अध्रव बन्ध होता है।

देखनति, पंचेन्द्रियजाति, वैकिथिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, विकिथिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यातुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परधात, उच्छ्यास, प्रशस्तविद्वायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, श्रूभ, समग, सुस्वर, आदेय व निर्माण, इनमेंसे देवगति, देवगतिप्रायोग्यानपूर्वी, वैक्रियिकशरीर e. t. 22.

गङ्गाओम्माणुयुव्वी-वेडव्वियसरीर-वेडव्वियसरीरअंगोवंगाणं पुञ्चमुदओ पच्छा बंघो वेग्टिन्न्जिद, अपुञ्चासंग्रदसम्माइडीसु देवगङ्गाओम्माणुयुव्वीए अपुञ्च-सासणेसु कमेण बंघो-द्यवोच्छेदुवरंभादो । तेजा-कम्मद्रयसरीर-समचउरससंठाण वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुस्वरुहुअ-उवघाद-यरपाद-उस्सास-पसत्थविद्वायगङ्-पत्त्यसरीर-धिर-सुह-सुस्सर-णिमिणाणं पुञ्चं वंघो पच्छा उदओ वोच्छिज्जिद, अपुञ्च-अण्यिटीसु कमेण वंधोदयवोच्छेदुवरंभादो । पेषिदियजादि-तस-धार्र-पज्जत-सुमगादेज्जाणं पि एवं चेव वत्तव्यं ।

देवगद्द-देवगद्दपाओगगाणुपुन्वि-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीरअंगोवंगाणं परोदएणेव सव्बत्ध बंघो, सोदएणेदासिं बंधविरोहादो। पंचिदियजादिन्तेजा-कम्मङ्यसरीर-वण्ण-गंधन्स-कास-अगुरुवलहुअ-तस-बादर-पञ्चत्त-थिर-सुभ-णिमिणाणं सोदओ सव्वगुणद्राणेसु बंघो, एत्थेदासिं धुवोद्दयत्त्दंसणादो । समचउरससंठाण-पत्तःथविद्दायगङ्गसुस्सराणं सन्वत्थ सोदय-परोदओ बंघो, उभयहा वि बंधाविरोहादों। उवधाद-परधाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिन्छादिङ्गि-सासणसम्मादिद्वीसु बंघो सोदय-परोदओ, विम्गहगदीए केसिंचि अपञ्चतकाले च उदएण

और बैकियिकरारीरांगोपांगका पूर्वमें उदय और पक्षात् बन्ध व्युच्छित्र होता है, क्योंकि, अपूर्वकरण और अस्यंतसम्यग्हि गुणस्थानोंमें तथा देवगतिमायोग्यायुपूर्वाक अपूर्वकरण और सासादनसम्यग्हि गुणस्थानोंमें कमसे वन्ध व उदयका व्युच्छेद पायाजाता है। तिजस व कामेण हारीर, समजतुरक्षसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, रस्यां, अगुक्वेसु, उपधात, एरचात, उक्क्सवास, प्रशस्तविद्वायोगित, प्रत्येकडारीर, स्थिर, गुभ, सुस्वर और तिमीण, इनका पूर्वेस वन्ध और पक्षात् उदय व्युच्छित्र होता है, क्योंकि, अपूर्वकरण और आनेजुलिकरण गुणस्थानोंमें कमसे इनके बन्ध व उदयका ज्युच्छेद पाया जाता है। पंचेन्द्रयज्ञाति, वस, वादर, पर्याप्त, सुभग और आदेयक भी इसी मकार कहता चाहिये।

देवगति, देवगतिप्रायोग्यातुपूर्वी, वैकिधिकतारीर और वैकिधिकतारीरांगोपांगका परेत्वपक्षे ही सर्वत्र बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोत्रयंत्र तक बन्धका विराध है। पेवेदिह्यकाति, तैक्कस व कार्मण शारीर वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्ध, अगुरूलपु, त्रस, वादर, पर्धान, स्थिर, शुभ क्षीर निर्माणका सब गुणस्थानोंमें स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहाँ ये प्रकृतियां धुवोदये देखी जाती हैं। समस्वतृरकासंस्थान, प्रशस्तिबहायोगांनि और सुस्वरका सर्वत्र स्थोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, जकार से प्रवास, परावत, वन्ध होता है, व्यांकि, जकार से मान्यका विरोध नहीं है। उपचात, परावत, वन्ध होता है, प्रयाक्त, चन्ध मित्रयादाई और सासादनसस्ययहरू गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय होता है, क्यांकि, विष्रहणातिमें और किन्हींके अपयोग्तकालकों

१ प्रतिष ' बंधविरोहादो ' इति पाठः ।

1. 200. ]

विणा बंधुवरुंभादी । उवरिमेसु गुणहाणेसु सोदएणेव, वपञ्जतद्वाए तेसिं गुणाणमभावादी । मिच्छादिद्रि-सासणसम्मादिद्रि-सम्मामिच्छाइद्रि-असंजदसम्मादिद्रीस सभगदिज्जाणं सोदय-परोदओ बंधो । उविर सोदओ चेव, सामावियादो ।

तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिणाणं बंघी णिरं-तरा, धुवषंधित्तादा । पंर्चिदियजादि-परघादुस्सास-पसत्थविद्यायगइ-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-सभग-सस्सर-आदेज्ज-देवगइ-देवगइपाओग्गाणपञ्जी-वेजिवयसरीर-अंगोवंगाणं मिच्छाइहिम्ह सांतर-णिरंतरो बंधो । कथं णिरंतरो ? ण, असंखेज्जवाउअतिरिक्ख-मणुस्सेस णिरंतरबंध-वरुंभादो । एवं सासणस्स वि वत्तव्वं । णवरि पंचिंदियजादि-परघादस्सास-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीराणं बंधो णिरंतरा चेव । सम्माभिच्छाइडिप्पहुडि उवरिमाणं सासणभंगो । णवरि देवगइ-वेडव्यिसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्ययसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुप्रव्वी-समग-सुस्सरादेज्जाणं णिरंतरे। बंधो, पडिवन्खपयडिबंधाभावादो । थिर-सुभाणं मिच्छाइडिप्पहिड जाव पमत्तसंजदो ति सांतरो बंधो, पडिवक्खपयाडिबंधवरुंभादो । उविर णिरंतरो, पडिवक्ख-

भी इनका उदयके विना बन्ध पाया जाता है। उपरिम्न गणस्थानीमें खोदयसे ही बन्ध होता हैं. क्योंकि. अपर्याप्तकालमें उन गृणस्थानीका अभाव है। मिध्याहाँहे, सासादनसम्बग्हाँहे, सम्यामाध्यादाष्ट्रि और असंयतसम्यग्द्रष्टि गुणस्थानीमें सभग व अदिवका स्वादय परोदय बन्ध हाता है। उपरिम गुणस्थानोंमें खोडय ही बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा खभाव है।

तैजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्दा, अगुरुलघ, उपचात और निर्माणका बन्ध निरन्तर हाता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं। पंचेन्द्रियज्ञाति, परधात, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सभग, सस्वर, आहेय. देवगति, देवगतिप्रायाग्यानपूर्वी, वैकियिकदारीर और वैकियिकदारीरांगोपांगका मिध्याहाप्र गणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका - निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, असंख्यातवर्षायुष्क तिर्येच और मनुष्योंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

इसी प्रकार सासादन गुणस्थानके भी कहना चाहिये । विशेषता केयल यह है कि पंचेन्द्रियजाति, परघात, उच्छवास, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक-शरीरका बन्ध निरन्तर ही होता है । सम्यागिध्यादृष्टिसे लेकर उपरिम गुणस्थानोंकी प्ररूपणा सासावनसम्यग्दृष्टिके समान है। विशेष यह है कि वेवगति, वैकियिकशारीर, समजतरस्रसंस्थान. वैक्रियिकशरीरांगोपांग, देवगतित्रायोग्यानुपूर्वी, सुभग, सुस्वर और आदेयका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। स्थिर और शमका मिच्याइष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोका बन्ध पाया जाता है। ऊपर इनका निरम्तर बन्ध होता है, क्योंकि, पप**रिवंपामावा**दो । पञ्चया सुगमा, बहुस्रो परुविदत्तादो । णविर देवग**र्-वेउन्वियहुबार्यः** वे**डान्विय-वेउ**न्वियमिस्स-नाराठियमिस्स-कम्माइयपञ्चया पुरिस-णबुंसयवेदेहि सह व्य**वेपहन्या ।** सेसं सागमें ।

देवगइ-वेडव्यिदुगाणि सञ्वत्य देवगइसंजुत्तं वज्ञ्ञीत । णवरि वेडव्यिदुगं निच्छा-इद्वीं देव-णिरसगइसंजुत्तं वंदिति । समयउरससंद्राण-पसत्यिवद्दायगइ-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जणामाओ मिन्छादिहि-सासणसम्मादिष्टिणो तिगइसंजुत्तं, णिरयगईए सह वंधाभावादो । सम्माभिन्छादिहि-असंजदसम्मादिष्टिणो देव-मणुसगइसंजुत्तं । सेसा देवगइसंजुत्तं वंधित । अवसेसाओ पयदीओ भिन्छाइडी चउगइसंजुत्तं, सासणो तिगइसंजुत्तं, सम्माभिन्छादिहि-असंजदसम्मादिष्टिणो देवगइ-मणुसगइसंजुत्तमुविरमा देवगइसंजुत्तं वंधित ।

देवगव-वेजव्यवदुगाणं तिरिक्ख-मणुसीमच्छाइडि-सासणसम्माइडि-सम्मामिच्छाइडि-असंबदसम्माइडि-संजदासंजदा सामी । उवरिममणुसा चेव, जण्णत्य तेसिममावादो । अवसेसाणं पयडीणं तिगइमिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिच्छादिडि-असंजदसम्मादिडी दुगइसंजदा-

बहुां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है।

प्रत्यय सुनम हैं, क्योंकि, उनकी प्रकपणा बहुत वार की जा जुकी है। विदेशका यह है कि देवनाति और वैकियिकद्विकके वैकियिक, वैकियिकिस्थ, ऑदारिकिसभ और कार्सण प्रत्ययोंको पुरुष और नपुंसक वेदोंके साथ कम करना चाहिय। दोष प्रत्ययप्रकपणा सराम है।

देवगतिहिक और वैकिथिकद्विक सर्वत्र द्वगतिसे संयुक्त वंधते हैं। विशेषता हतनी हैं कि चैकिथिकद्विकको सिष्यादृष्टि स्वीदर्श जीव देव व नरक गतिसे संयुक्त बांधते हैं। सस-खतुरक्कांस्थान, मशस्त्र सिष्यादृष्टि स्वीदर्श जीव देव व नरक गतिसे संयुक्त बांधते हैं। सस-खतुरक्कांस्थान, मशस्त्र त्वार्य नामकर्मोंको सिष्यादृष्टि व सासादनसम्पग्रहृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त बांधने हैं, क्योंकि, नरकगतिके साध इनके क्रथका असाव है। सम्यग्निय्यादृष्टि और असंयतसम्पग्रहृष्टि देव व मुद्रप्य गतिसे संयुक्त बांधते हैं। शेष ग्रुक्तावर्गोंको सिष्यादृष्टि वार्यों गरियोंसे संयुक्त, सासादनसम्पग्रहृष्टि वार्यों गरियोंसे संयुक्त, सम्य-स्थादृष्टि क्यों वार्यों मिष्यादृष्टि को अस्थादिस संयुक्त, तथा उपरिम्न गुक्तवर्गों देवगति एवं मनुष्यातिसे संयुक्त, तथा उपरिम्न गुक्तवर्गों देवगतिसे संयुक्त, तथा उपरिम्न गुक्तवर्गों देवगतिसे संयुक्त, तथा उपरिम्न गुक्तवर्गों देवगतिसे संयुक्त, तथा अपरिम्न गुक्तवर्गों देवगतिसे संयुक्त वाधते हैं।

देवगतिद्विक और वैक्षियकद्विकं तिर्यंच व मनुष्य मिष्यादृष्टि, सासादनसम्यग्रहि, सम्यग्निष्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत स्वामी हैं। उपरिम्र गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें उन गुणस्थानांका अभाव है। शेष प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिष्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि; दो गतियोंके

१ मतिषु ' मिच्छाइद्रि ' इति पाठः ।

संबद्धाः समुक्षास्त्रकंकदाः च सामी । वैकदानं वंधविणहृद्धानं च सुगमः। चुवर्षपनि मिण्कदिक्षिकः वंबोः चडन्निहः । भण्मस्य तिविद्दोः, चुवर्वयाशासदोः। जवसेसानं पपवीणं वंपोःसादि-जबुबोः; अद्युवर्षिकसदिः ।

आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंगाणं आवपरूवणमवहारियं वत्तव्वं । तिरथयरस्स वि अभवपङ्कवणं चेव णाट्णं वत्तव्वं । णविरं वेउन्तियः वेउन्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कामाइय-कामजोग-पुरिस-णवुंसयवेदा असंजदसम्मादिदिषण्यास्य अवजेदन्या । अण्णस्य पुरिस-णवुंसय-पण्याम चेव अवणेदण्या । तिरथयरवंषस्स भणुसा चेव सामी, अण्णस्थिरियेदेशदृहस्त्रक्षं तिरथयरस्स वंभामावादो । अपुज्यकरणउनसामण्यु तिरथयरस्स वंभो, ण वस्त्रवण्युः हिस्य-वेवीदण्या तिरथयरकर्म वंपमाणाणं स्ववगसेविडसमारोहणाभावादो ।

जहा इस्थिवेदोदङ्क्लाणं सन्त्रसुत्ताणि पर्तावेदाणि तहा णदुंसयवेदोदङ्क्लाणं वि वत्तन्त्रं । णविर सन्त्रत्य इस्थिवेदिम्म भणिदपन्चएसु इस्थिवेदमविषय ण<del>दुंसयवेदो</del> पश्चित्रविद दन्त्रो । असंजदसम्मादिद्विपन्चएसु वैउन्त्रियमिस्स-कम्मइयकायजोगपच्चया पश्चित्रविदन्त्रा,

संयत्तासंवतः, तथा मनुष्यातिके संयत स्वामी हैं। बन्धान्यान और कथाविनहस्थानः सुगम हैं। ध्रवक्षी प्रकृतियोंका मिथ्याहिंह गुणस्थानमें वारों प्रकारका बच्च होता है। अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। रोप प्रकृतियोंका सादि व अध्रव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्यवन्धी हैं।

आहारकदारीर और आहारकदारीरांगोपांगकी प्रक्रपण ओध्यक्रपणका लिख्यक कर कह्मा जाहिये। तीर्थंकर प्रकृतिकी भी ओघ्यक्रपणको ही जानकर कह्मा जाहिये। विशेषता केवल यह है कि विकिथक, वैकिथिकमिश्र, औदारिकमिश्र, कार्मण कायकोग, पुरुषकेद और नपुंसकोद प्रत्योंको असंपतसम्बद्धके प्रत्योंको काम करना चाहिये। तीर्थंकर प्रकृतिक वेण्यके मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें लिखिदोदय युक्त जीर्यंकि तीर्थंकर प्रकृतिक वेण्यका अमाव है। अपूर्वकरण उपशासकोमें तीर्थंकर प्रकृतिक विकास करी की स्वामी हैं, स्वाकी सीर्थंकर प्रकृतिक वेण्यका अमाव है। अपूर्वकरण उपशासकोमें तीर्थंकर प्रकृतिका जन्म होता है, स्वपकोमें नहीं, क्योंकि क्षीवर्क उद्वये साथ तीर्थंकरकर्मको वांभनेवाले जीर्वोके प्रयुक्तियोंको आरोहणका अमाव है।

क्रिस प्रकार क्राविदीदय कुक्त जीवाँकी अपेक्षा सव स्ट्रॉकी प्रक्रपणा की गई है उसी प्रकार नपुंसकवेदीदय युक्त जीवाँके भी कहना चाहिये। विद्यायता केवल इतनी है कि सर्वत्र क्राविदमें कहे हुए प्रस्पयोंमेंसे क्राविदको कम कर नपुंसकवेदको जोड़ना चाहिये। असंयतसम्यन्दक्षिके प्रस्पयोंमें वैकिथिकमिध और कार्मण क्रायवोग प्रस्कर्वोको जोड़ना णेरहपुसु आउजबंधवसेण सम्मारिद्दीणसुप्पतिदंसणादो। णिरयाउ-णिरयदुग-इस्थिवदाणं सन्वत्थं ' पुरिस्वेदरसेव परोदएण बंधो। णबुंसववेदरस सोदएण। एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चडरिंदिय-जादि-जादान-यादर-सुदुम-अपञ्जत-साद्दारणाणं सोदय-परोदजो बंधो, एदेसु बुत्तद्दाणेसु एदेसिं पडिवक्खद्राणेसु च णबुंसयवेदुदयदंसणादो।

तिरिक्खगद्-तिरिक्खगद्पाओग्गाणुपुब्दिणीचागोदाणं सांतर-णिरंतरां बंधो । कुद्दे । दे तुज्जाद्यस्य स्वसम्युद्धिणर्द्यस्य च दोस्र वि गुणद्दाणेसु णिरंतर्वध्रवरुंभाद्दे । मण्यसगद्द-मणुसगद्द्याओग्गाणुपुद्ध्यणं सांतर-णिरंतरा मिच्छादिहि-सासणसम्मादिद्वीसु वंघो । कुदो । आणदारिदेवेहिंतो णवंसयवेदोदइल्टमणुस्ससुप्पण्णाणं तित्ययरसंतकम्मण णर्द्द्रण्युप्पण्णाभिच्छा- इद्वाणं च णिरंतर्वधुवरुंभादो । ओराल्यिसरीर-ओराल्यिसरीरंगोवंगाणं मिच्छादृहि-सासण-सम्मादिद्वीसु सणक्कुमारादिदेव-णर्द्रप् अस्सिद्ण णिरंतरो वंघो । अण्यत्य सांतरा वत्तव्यो, असंखेज्जवासाउण्सु णवंसयवेद्द्रयाभावादो । तेउ-पम्म-सुक्कुलेस्सयणवंस्यवेदोदइल्टातिरिक्ख-मणुस्सिमिच्छादृहि-सासणे अस्सिद्ण देवगद्द-वेउव्वियसरीरंदुगाणं णिरंतरो वंघो वत्तव्यो ।

चाहिये, क्योंकि, आयुष्यके बहासे सम्यग्दष्टियोंकी नारिकयोंमें उत्पत्ति देखी जाती है। नारकायु, नरकातिहिक और क्षित्रका सर्वेष पुरुषेद्रके समान परोदयसे वन्य होता है। नर्दुस्कदेदका सोदयसे वन्य होता है। एकेन्द्रिय, झीन्ट्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्यावर, सूक्स, अपयोग और साधारणका सोदय-परोदय वन्य होता है, क्योंकि, इन उक्त स्थानोंमें तथा इनके प्रतिपक्ष स्थानोंमें नपुंसकदेदका उदय देखा जाता है।

तिर्यगति, तिर्यगति, विर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और तील्यगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होना है, क्याँकि, तेज य बायु कायिक तथा सत्तम पूरियोक्ष नारिक्योमें मिध्यादिष्ट व सास्तादन-सम्यग्दिष्ट इत दोनों ही गुणस्थानोमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है। मनुष्यगति और मनुष्यातियोग्यानुपूर्वीक्षा मिध्यादिष्ट और सास्तादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, आनतादिक देवाँमेंसे नपुंसकदेशदेय पुक्त मनुष्योमें उत्पन्न हुए तथा तीर्थकर प्रकृतिक सत्त्वाक साथ नारिकयोंभे उत्पन्न हुए मिध्यादिष्टियोक तिप्ताद सम्य पाया जाता है। भैदारिकशारीर और औदारिकशारीर गोपांगका मिध्यादिष्ट और सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोमें सनन्तुकारादि देव व नारिकयोंका आध्यकर निरन्तर बन्ध होता है। अन्यत्र सान्तर बन्ध कहना चाहिय, क्योंकि, असंस्थातवर्षायुष्कोंमें नपुंसकदेवके उदयका अमाव है। तेज, पदम और गुष्क लेह्यावाले नपुंसकदेवसे युक्त विरोच व मनुष्य मिथ्यादिष्ट संसादनसम्यग्दिष्ट जीवोंका आध्यकर देवगतिदिक और वैकियिकशरीरिदेकका निरन्तर वन्ध कहना चाहिये।

१ मतिषु 'सम्ब ' इति पाठः।

उवधाद-परधादुस्सास-षत्तेयसरीराणं असंजदसम्मादिहीसु सोदय-परोदओ षंघो, णिरयगईए अपञ्जत्तासंजदसम्मादिहीसु वि एदासिं बंधुवरुंभादो । तसः बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-पंचिंदियजादीणं मिच्छाइहिन्दि षंघो सोदय-परोदओ, थावर-सुहुमापञ्जत-साहारण-विगर्जिदिएसु एदासिं बंधुवरुंभादो । सञ्चपयडीणं बंधस्स णात्य देवाणं सामित्तं तत्य णबुंसयवेहुदयाभावादो । एइंदिय-आदाव-यावराणं तिरिक्खगइ-मणुसगइ-मिच्छाइही चेव सामी, देवा ण होंति; तेसु णबुंसयवेहुदयाभावादो । अण्णों वि जदि भेदो अत्य सो संमालियं वत्तव्वो ।

जधा इत्यिवेदस्स परूवणा कदा तथा पुरिसवेदस्स वि कायव्वा । णवरि ओधपचएसु इत्थि-णवुंसयवेदपन्चया चेव सव्वगुणहाणेसु अवणेदव्वा, सेसासेसपन्चयाणं तत्थ संभवादो । इत्थि-णवुंसयवेदाणं चंधो परोदञा, पुरिसवेदस्स सोदञो । उवधाद-परधादुस्सास-पत्तेय-सरीराणमसंजदसम्मादिद्दिन्दि सोदय-परोदञो बंधो । तित्थयरस्स परूवणा बोधतुल्ला । एव-मण्णो वि जदि भेदो अत्थि सो संभालिय वक्तव्वो ।

उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशारीरका असंयतसम्यग्दृष्टियों में स्वोदय-परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, नरकगितमें अपर्यात असंयतसम्यग्दृष्टियों में भी इनका बन्ध पाया जाता है। त्रस, बादर, पर्यात, प्रत्येकशारीर और पंचित्र्यजातिका मिष्यादृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय-परोद्य वन्ध होता है, क्योंकि, स्थादर, सृक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और विकलेत्रियों में इनका बन्ध पाया जाता है। सब प्रकृतियोंके बन्धके स्थामी देव नहीं हैं, क्योंकि, उनमें नपुंसकवेदके उदयका अभाव है। एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरके तिर्यंगति य मुज्यपातिक मिष्यादृष्टि हो सामी हैं, देव नहीं हैं, क्योंकि, उनमें नपुंसकवेदके उदयका अभाव है। अन्य भी यदि भेद है तो उसको स्थायकर कहना चाहिये।

जिस प्रकार खाँबेदकी प्रकाणा की गई है उसी प्रकार पुरुषबेदकी भी करना चाहिये। विदोष इतना है कि ओधमलयों मेंसे स्वीवेद और नपुंसकबेद प्रत्ययों को ही सब गुणस्थानों में कम करना चाहिये, क्यों कि, दोष सब प्रत्ययों की वहां सम्भावना है। खाँबेद और नपुंसकबेदका क्य परोदय होता है। पुरुषबेदका स्वोदय बच्च होता है। उपचात, परात, उच्छवाक और प्रत्येकदारीरका असंवसम्यव्हिष्ट गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बच्च होता है। तीर्थंकर प्रकृतिकी प्रकृषणा ओधके समान है। इसी प्रकार अन्य भी यहि भेद है तो उसको स्मरण कर कहना चाहिये।

१ अप्रती ' पृहंदिय अण्लो ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' सा संमरिय ', यप्रती ' सा संमालिय ' इति पाठः । ১

अवगदवेदएसु पंचणाणावरणीय-वडदंसणावरणीय-जसिकति-उचागोद-पंचतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १७८ ॥

्सुगम ।

अणियट्टिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा स्ववा वंशा । सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाए चरिमसमयं गंतूण वंथो वोच्छिन्जदि । एदे वंशा, अवेससा अवंशा ॥ १७९ ॥

देसामासियसुचमेदं, वंधदाणं वंधविणदृष्टाणं दोणणं चेव परूवणादो । तेणेदेण सुद्दरथपरूवणा कीरदे । तं जधा— एदार्सि सोलसण्हं पयडीणं पुन्वं बंधो पच्छा उदबो वोच्छिज्बिद, तहोवरंभादो । एरधुवउज्जंती गाहा—

> आगमचक्खू साहू इंदियचक्क् असेसजीवा जे । देवा य ओहिचक्क् केक्टचक्क् जिला सक्वे ॥ २४ ॥

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइय-जसिकत्ति-उच्चामोदाणं सोदओं चेव

अपगतवेदियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उञ्चगोत्र और संच अन्तरायका कौन बन्धक और कौन अवन्यक है ? ॥ १७८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अनिवृत्तिकरणसे टेकर स्क्ष्मसाम्परायिक उपग्रमक व क्षपक तक बन्यक हैं । स्क्ष्म-सम्परायिकग्रुद्धिसंयतकाटके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छित्र होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्यक हैं ॥ १७९ ॥

यह सूत्र देशामर्शक है, क्योंकि, वह बन्धात्वान और बन्धविमष्टस्थान इन दोनोंका ही मक्रपण करता है। इसीटिय इससे सुचित अर्थकी मक्रपण करते हैं। वह इस मकार है— इन सोलह मकृतियोंका पूर्वमं बन्ध और पक्षात् उदय उंपुच्छित्र होता है, क्योंकि, वैसा पाया जाता है। यहां उपयुक्त गाया—

साधु आगम रूप चसुसे संयुक्त, तथा जितने सब जीव हैं वे इन्द्रिय-चक्कके धारक होते हैं। अवधिकान रूप चसुसे सहित देव, तथा केवलकानरूप चक्कसे युक्त सब जिन होते हैं॥ २४॥

पांच श्रानायरणीय, जार दर्शनायरणीय, पांच अन्तराय, वशकीति और उध-

षंथो, एत्थ एदासि धुवोदयत्तदेसणादो । णिरंतरो षंथो, एत्थ षंधुवरमस्थावादो । पञ्चका सुगमा, बोधम्म पर्त्तविद्तादो । बगद्दसंख्तो षंथो, अवगदवेदेसु चटुण्णं गईणं षंधाभावादो । मणुसा चेव सामी, अण्णत्य खवगुवसामगाणमभावादो । षंथद्वाणं षंथविणहङ्काणं च सुगमं । पंचणाणाद्वरणीय-चडदेसणावरणीय-पंचंतराइयाणं तिबिहो षंथो, धुवत्ताभावादो । असकित्ति-उच्चागोदाणं सादि-अद्वेत, अद्वर्वपंधितादो ।

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १८० ॥

अणियट्टिप्पहुडि जान सजोगिकेवली बंधा ! सजोगिकेवलि-अद्धाए चारेमसमयं गंतूण वंधो वोच्छिज्जिद । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ १८१ ॥

एदस्स अत्था बुरुचदे । तं जहा- पुन्नं बंधा पन्छा उदओ नोच्छिन्जदि, संजीगि-

गोत्रका लोदय ही वन्ध होना है, क्योंकि, यहां हन प्रकृतियोंके ध्रवोद्यत्व देखा जाता है। वन्ध इनका निरन्तर होना है, क्योंकि, यहां वन्धविश्वासका अभाव है। प्रत्यय खुगस है, क्योंकि, अध्ये इनको प्रत्यय खुगस है, क्योंकि, अध्ये इनको प्रत्यवा को जा चुकी है। अगतिसंयुक बन्ध होता है, क्योंकि, अध्य गतियोंके वन्धका अभाव है। वनुष्य ही खाती हैं, क्योंकि, अध्य गतियोंसे अपक और उपशासकोंका अभाव है। वन्धाध्यान और वन्धविनष्टस्थान खुगस हैं। एवंच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, अब वन्धका अभाव है। यशकीर्ति और उखगोत्रका सादि व अध्यव बन्ध होता है, क्योंकि, युव वन्धका अभाव है। यशकीर्ति और उखगोत्रका सादि व अध्यव बन्ध होता है, क्योंकि, ये अध्यवक्धी हैं।

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ १८० ॥ यह स्वत्र स्वत्म है।

अनिवृत्तिकरणसे ठेकर सयोगकेवठी तक बन्यक हैं । सयोगकेवठिकाठके अन्तिम समयको जाकर बन्य न्युन्छिल होता है । ये बन्यक हैं, श्रेष अबन्यक हैं ॥ १८१ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते है। वह इस प्रकार है— पूर्वेम बन्ध और पश्चात् उत्य ब्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सयोगकेवली और अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें क्रमसे

र प्रतिषु 'चदुहाण ' इति पाठ ।

जजोगिचरिमसमयिम षंपोदयवोच्छेददंसणादो । सोहय-परोदओ षंधो, परावत्तण्णुदयतादो'। फिरंतरो बंघो, पहिवक्खपयडीए बंघामावादो । पञ्चया सुगमं, ओघम्मि परुविदतादो । अगद्दसंखुतो बंघो, अवगदवेदेसु गह्चउनकस्त बंघामावादो । मणुसा सामी, अण्णस्य अवगयवेदाणमभावादो । बंघदाणं बंघविणहृहाणं च सुगमं । सादि-अद्भुवो बंघो, अद्भुवबंधितादो ।

कोधसंजलणस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १८२ ॥ <sub>सुगमं</sub>।

अणियट्टी उवसमा खबा बंधा । अणियट्टिबादरद्वाए संस्केज्जे भागे गंतृण बंधो बोच्छिजदि । एदे बंधा, अबसेमा अबंधा ॥१८२॥

एदस्सरथो बुच्चरे — वंधोदया समं वीच्छिज्जीत, वंधे वीच्छिण्णे संते उदया-णुवर्जमादो । सोदय-परादओ वंधो, उभयहा वि वंधविरोहामावादो । णिरंतरा, धुवर्वधितादो ।

उसके बन्ध और उदयका ब्युच्छेद देखा जाता है। सोदय-परादय यन्ध होता है. क्योंकि, परिवर्तित होकर उसके प्रतिपक्षभूत असाता बदनीयका उदय पाया जाता है। तिरस्तर बन्ध होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतिक बन्धका असाव है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, आयम उनकी प्रकृता को जाजुकी है। अगितसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अपमत्वदियाँ जारों गतियोंके बन्धका असाव है। मुख्य स्मार्ध है, क्योंकि, अप्यत्यविद्याँ जारों गतियोंके बन्धिका असाव है। मुख्य स्मार्ध है, क्योंकि, अस्य गतियोंके अपनिवर्षिक अभाव है। साध्या स्वाप्त क्योंकि, अस्य गतियोंके अपनिवर्षिक स्वाप्त है। स्वाप्त व्यव्यविनप्रस्थान सुगम हैं। सादि व अध्यव वन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्यवस्थी प्रकृति है।

संज्वलनकोधका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १८२ ॥ यह सूत्र सुगम है ।

अनिवृत्तिकरणगुणस्थानवर्ती उपग्रमक व क्षपक बन्धक हैं । बादर अनिवृत्तिकरण-काळके संख्यात बहु भाग जाकर बन्ध व्युन्छित्र होता है । ये बन्धक हैं, श्रेष अवन्धक हैं॥ १८३॥

हस सुचका अर्थ कहते हैं — संज्वजनकोधका बन्ध और उदय दोनों एक साध ब्युष्टिख होते हैं, क्योंकि, बन्धके ब्युष्टिख होनेपर फिर उदय पाया नहीं जाता। स्वेदय-परोदय क्च्य होता है, क्योंकि, दानों प्रकारसे भी बन्ध होनेका विरोध नहीं है। निरन्तर क्य होता है, क्योंकि, वह धुयबन्धी है। अगतिसंयुक कन्ध होता है, क्योंकि,

१ कामती ' परावत्तशुदयत्तादो ' इति पाठः ।

अगह्रसंज्ञतो, एत्थ चउग्रइंषाभावादो । पञ्चया सुगमा, ओघपञ्चएहिंतो विसेसाभावादो । मणुसा चेव सामी, अण्णत्थेदेसिमभावादो । षंपद्धाणं णत्थि, एक्किम्म अद्धाणविरोहादो । अथवा अत्थि, पञ्जविद्यणए अवर्त्तविज्जमाणे अवगदवेदाणमणियटीणं संखेळाणसुवर्त्तभादो अणियिट्टकालं संखेज्जाण खंडाणिं करिय तत्थ बहुखंडेसु अइक्केंतेसु एगखंडावसेसे कोधसंजलणस्स बंधो वोच्छिणणे । तिविद्दो बंधो, धुवबंधितादो ।

माण-मायांसंजलणाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ १८४ ॥ <sub>सुगमं</sub> ।

अणियट्टी उवसमा खवा बंधा । अणियट्टिबादरद्धाए सेसे सेसे संखेज्जे भागे गंतूण बंधा वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १८५ ॥

एदासिं बंधोदया समं वोच्छिज्जैति, विणड्बंघाणमुदयाणुबरुंमादो । सोदय-परोदंशी, उभयहा वि बंधुवरुंमादो । णिरंतो, धुवबंधितादो । अवगयपच्चओ, ओघपच्चएहिंतो अविसिट्ट-

यहां चारों गतियों के बन्धका अभाव है। प्रत्यय छुगम हैं, क्यों के, ओघमत्ययों से यहां कोई भेद नहीं है। मनुष्य ही स्वामी हैं, क्यों के, अन्य गतियों में अपगतवेदियों का अभाव है। बन्धाध्वान नहीं है, क्यों के, एक गुणस्थान में अध्वानका विरोध है। अध्वा बन्धाध्वान है, क्यों के, पर्यावाधिक नयका अवल्यन करने पर अपगतवेदी अतिवृत्तिकरणों के संख्यात पाये जाने से अतिवृत्तिकरणों के संख्यात सण्ड करके उनमें बहुत खण्डों के बीत जाने और एक सण्ड के दोग रहेनपर कंज्यवनकों भेका बन्ध ब्युच्छिक होता है। तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्यों कि, वह ध्यवन्धी है।

संज्वलनमान और मायाका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ १८४ ॥ यह सुत्र सुगम है।

अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक बन्धक हैं। अनिवृत्तिकरणवादरकालके केष श्रेष कालमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष अवन्धक हैं ॥ १८५॥

इन दोनों प्रकृतियोंका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि, बन्धके नष्ट हो जानेपर इनका उदय नहीं पाया जाता। स्वोदय परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी बन्ध पाया जाता है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे विषक्ताहो। अमद्रसंद्वतो, १२४ चउगङ्कंषायावादो। मणुससामिओं, अण्णत्यवसद्वदाशाकादो। वंधद्वालविक्री, दन्बहियणयपिसयम्म सन्वसंगहे अद्वाणणुववत्तिदों। अथवा अद्वाणसम् विषक्रो, अवसंवियपञ्जवहियणयताहो। कोधवंधवीन्छिण्णहाणादो उवस्मिमद्वाणं संखेळ्लां हाणि काञ्जण बहुखंडेसु अङ्क्तिसु एयखंडावसेसे माणवंधो वोन्छिज्जिहि। पुणो सेसमेयं खंडं संखेज्जाणि खंडाणि करिय तत्य बहुखंडेसु अङ्क्तिसु एयखंडावसेसे मायवंधो वोन्छिज्जिदि। एदं खुदी वगम्मदे ? सेसे सेसे संखेज्जाभागं गंतृणे ति जिणवयणादो वगम्मदे । तिविहो, ध्वतामावादो।

लोभसंजलणस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १८६ ॥

ध्रुषयन्त्री प्रकृतियां हैं। प्रत्यय अवगत हैं, क्योंकि, ओध्यत्ययोंस यहां कोई विशेषता नहीं है। अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, यहां चारों गतियोंके बन्धका अभाव है। सनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें अपगतवेदियोंका अभाव है। बन्धारवान नहीं है, क्योंकि, क्रव्यार्थिक नयके विषयभून सर्व संप्रहके होनेपर अध्वान बनता नहीं है। अध्वा पर्यापार्थिक नयको विषयभून सर्व संप्रहके होनेपर अध्वान बनता नहीं है। अध्वा पर्यापार्थिक नयका अवल्यन करने अध्वान सहित वन्ध हाता है। कोधके बन्धक्युक्तिस्थानंत उपरक्ष कालके संस्थात खण्ड करके बहुत खण्डोंको विताकर एक खण्डके शेष रहनेपर मानक वन्ध ब्युक्तिक होता है। तत्यक्षान् शेष एक खण्डके संस्थात खण्ड करके श्रुव रहनेपर मानका वन्ध ब्युक्तिक होता है। तत्यक्षान् शेष एक खण्डके संस्थात खण्ड करके शेष रहनेपर मानका वन्ध ब्युक्तिक होता है। तत्यक्षान् शेष रहनेपर मानका बन्ध ब्युक्तिक होता है।

शंका-यह कहांसे जाना जाता है ?

समाधान—'शेष शेषमें संख्यात बहुनाग जाकर' इस जिनवचनसे उक्त वन्यच्युच्छित्तिकम जाना जाता है।

तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुय वन्धका अभाव है। संज्वलनलोमका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १८६ ॥ यह सूत्र सुनाम है।

१ प्रतिषु ' मण्डसासामिओ ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' अप्पाण्डनक्वीदो ' इति पाठः ।

## अणियट्टी उवसमा खवा बंधा। अणियट्टिबादरद्धाए <del>वरि</del>मसमयं गंतुष बंधो वोच्छिज्जिदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १८७ ॥

एदस्स अरथे। बुच्चदे — बंघे। पुच्चमुद्रओ पच्छ। वोच्छिज्जादि, अणिबद्धिसुद्धन-सांपराइयचरिमसमयिन बंधोदयबोच्छेदुबलंमादो। सोदय-परोदओ, उमयहा वि बंधुबलंभादो। णिरंतरो बंघो, धुवबंधितादो। अवगयपच्चओ, ओाधंपच्चणहिंतो अविसिद्दपच्चयत्तादो। अगइ-संस्रुतो, चउनइबंघामावादो। मणुससामिओं, अण्णत्य खचगुक्सामगणममावादो। बंधद्धार्ण णात्यि, सुत्ते अणुवविद्दहतादो। किमद्दमणुवदिद्वं १ दव्बद्धिवावलंग्यणादो। क्षिक्हो बंघो, धुब-बंधितादो।

कसायाणुवादेण कोधकसाईसु पंचणाणावरणीय- [ चउदंसणा-वरणीय-सादावेदणीय-] चदुसंजलण-जसिकति-उचागोद-वंचंतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥,१८८ ॥

अनिवृत्तिकरण उपरामक व क्षपक बन्धक हैं। अनिवृत्तिकरणबादरकारुके अन्तिम समयको जाकर बन्ध न्युन्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं॥ १८७ ॥

इस स्वका अर्थ कहते हैं— यन्य पूर्वमें न्युव्छित्र होता है, पक्षात् उदय ज्विज्ज होता है, पक्षात् उदय ज्विज्ज होता है, प्रश्नोक, अतिवृत्तिकरण और स्वस्मसाम्पराधिक गुणस्थाक्के अतिम समयमें क्रमसे बच्च और उदयका ज्वुच्छेद्र पाया जाता है। स्थाद्य परोद्य बच्च होता है, स्थाकि, होनो ही प्रकारसे बच्च पाया जाता है। तिरस्तर बच्च होता है, स्थाकि, उक्त प्रकृति ध्रवन्थी है। ओधप्रस्थयोंसे यहां कोई विशेषता न होनेसे उक्त प्रकृति के बच्चके प्रत्यय बवात हैं। आतिसंयुक्त बच्च होता है, स्थाकि, यहां चारों गतिसंके स्थाक अमाव है। अप्यातिसंयुक्त बच्च होता है, स्थाकि, यहां चारों गतिसंके स्थाक अमाव है। अप्यातिसंयुक्त बच्च होता है, स्थाकि, यहां चारों गतिसंके स्थाक समाव है। अप्यात्म स्थाकि, यहां चारों गतिसंके स्थाकि स्थाकिक स्थाकि स्थाकि स्थाकि स्थाकि स्थाकि स्थाकि स्थाकि स्थाकि स्थाकिक

शंका-सूत्रमें बन्धाञ्चानका उपदेश क्यों नही किया गया है ?

समाधान—द्रव्यार्थिकनवका अवलम्बन करनेसे सुत्रमें उसका उपदेश नहीं किया गया है।

तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, यह धुवबन्धी प्रकृति है।

कपायमार्गणानुसार कोधकषायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, [चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय], चार संज्वलन, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कीन षन्धक और कीन अवन्धक है? ॥ १८८ ॥ सुगमं ।

#### मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अणियट्टि ति उवसमा स्वना बंधा। एदे बंधा, अवंधा णत्यि ॥ १८९ ॥

एदासि पयडीणं बंघो उदयादो पुन्नं पच्छा वा बोच्छिणो ति परिक्खा णस्थि, उदयबोच्छेदाभावादो तिण्णं कसायाणं णियमेण उदयाभावादो च । पंचणाणावरणीय-चउ-दंसणावरणीय-कोहसंजरूण-पंचंतराइयाणं सोदबो बंघो, धुवोदयत्तादो । सादाबेदणीयस्स सव्वत्य सोदय-परोदओ अदुवोदयत्तादो । जसकितीए भिच्छाइडिप्पहुडि जान असंजद-सम्माइडि ति उच्चागोदस्स भिच्छाइडिप्पहुडि जान असंजद-सम्माइडि ति उच्चागोदस्स भिच्छाइडिप्पहुडि जान संजदासंजदो ति सोदय-परोदओ बंधो । उविर सोदओ चेव, पडिवक्सुदयाभावादो । तिण्णं संजरुणाणं परोदएण बंधो, कोहोदय-पणादो ।

पंचणाणावरणीय-चउर्दसणावरणीय-चउर्सज्ञल-वंचतराइयाणं णिरंतरे। वंघो, धुव-वंधितादो । सादावेदणीयस्स मिन्छाइडिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति सांतरे। वंघो । उचिर णिरंतरो, पडिवरूखपयडीए वंधाभावादो । एवं जमकितीए वत्तत्वं । उच्चागोदस्स मिन्छाइडि-

#### यह सुत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानेक उपशमक और क्षरक तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं. अवेन्धक कोई नहीं हैं ॥ १८९ ॥

हन प्रकृतियाँका बन्ध उद्यक्षे पूर्व या पश्चात् च्युच्छित्र होता है, इस प्रकारकी परीक्षा यहां नहीं है, क्योंकि, इनके उदय-युच्छेहका अभाव है, तथा मालादिक तीन कथायाँका नियमसे यहां उदय निर्मा नहीं है। पांच डानावरणीय, बार दर्शनावरणीय, संज्ञ्ञकत कोध और पांच अन्तराय, इनका स्वीद्य बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवाद्यी हैं। बातावेदनीयका सर्वत्र सक्य होता है, क्योंकि, ये ध्रुवाद्यी हैं। बातावेदनीयका सर्वत्र स्वाद्य-परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रवादी है। व्यक्तितंका सिय्यादिखें केकर असंयतसम्यग्दिय तक, तथा उच्चगोत्रका मिथ्यादिखें लेकर संयतासंयत तक स्वोद्य-परोद्य बन्ध होता है। उपरिक्त गुजस्थानों में इनका स्वाद्य ही बन्ध होता है, क्योंकि, अहां कोधकी अद्यक्त अभाव है। तीन संज्वलन कथायोंका परोद्यक्ष क्या है। होता है, क्योंकि, यहां कोधकी प्रधानना है।

पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संज्वलन और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये धुवबन्धी हैं। सातावेदनीयका मिष्यादृष्टिसे लेकर प्रमचसंयत गुणस्थान तक सान्तर बन्ध होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है। इसी प्रकार यशकीर्तिके भी कहना चाहिये। सासणसम्मादिद्वीसु सांतर-णिरंतरो । कयं णिरंतरो ? असंखेञ्जवासाउअतिरिक्ख-मणुस्सेसु सुदुलेस्सियसंखेञ्जवासाउएसु च णिरतरवंधुवरुंमादो । उत्तरि णिरंतरो, पढिवक्खपयडीए वंधामावादो ।

मिच्छाइट्टिम्हि तेदाठीसुत्तरपञ्चया, सामणे अहत्तीस, बारसकसायाणमभावादो । सम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिट्टीसु जहाक्रमेण चोत्तीस-सत्ततीसपञ्चया, णवकसायपञ्चया-भावादो । संजदासंजदेसु एक्कत्तीसपञ्चया, छक्कसायाभावादो । पमत्तसंजदेसु एक्कतीस-पञ्चया, कसायतियाभावादो । अप्पमत-अपुञ्चकरणेसु एक्कूणवीसपञ्चया, कसायतिया-भावादो । उत्रि तेरसआर्दि काद्ण एग्णादिक्रमेण पञ्चया जाणिय वत्तन्वा । सेसं सुगमं ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-चउद्गेजरुण-पंचंतराह्याणि मिच्छाइद्दी चउगइ-संजुतं, साम्रणसम्माइद्दी तिगइसंजुतं, सम्मामिच्छाइट्वि-असंजदसम्माइद्विणे देव-मणुसगइ-संजुतं, उवरिमा देवगइसंजुतमगइसंजुतं च बंधीत । सादावेदणीय-जसिकतीओ मिच्छाइट्वि-सासणसम्माइद्विणे तिगइसंजुतं, णिरवर्गाइए सह बंधामात्रादो । उवरि णाणावरणभंगो । उच्चा-

उच्चगोत्रका मिथ्याद्रष्टि और सामादनसम्बग्दाष्टे गुणस्थानोमें सान्तरःनिरन्तर बन्ध होता है। निरन्तर बन्ध केंस्र हाना है ? क्योंकि, असंख्यानवयोद्यक तिर्यंच और मनुष्योंमें तथा तुम लेदयावाले संख्यानवर्षायुष्कोंमें भी उसका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। उत्पर निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष म्हलिके बन्धका अभाव है।

भिष्याद्रष्टि गुणस्थानमें तेनाळीस और सासादन गुणस्थानमें अकृतीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां बारह कयायोंका अमाव है। सर्याग्मध्यादाष्टि और असंयतसम्यद्रष्टि गुणस्थानोंमें यथाक्रमसे बीतीस और सैतीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां नी क्याय प्रत्ययोंका अभाव है। संयतासंयतोंमें दक्तीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनमें छह कयायोंका अभाव है। प्रमत्तसंयतोंमें इक्तीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां भी तीन कथायोंका अभाव है। अपर तरहको आदि छक्त एक कम दो कम इत्यादि कमसे प्रत्ययोंको आता कर कहना चाहिये। प्रोय प्रत्ययप्रकृषणा सम्म है।

पांच क्रानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संज्वलन और पांच अन्तरायको सिध्यादृष्टि चार गतियोंसे संयुक्त, सासादनसस्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त, सम्य-निम्प्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त और गतिसंयोगसे रहित बांचते हैं। सातावद्नीय और यदाकीर्तिको मिध्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्यांकि, नरक्तातिके साथ इनके बन्धका अभाव है। उपरिम गुणस्थानोंमें क्रानावरणके समान प्रकरणा है। गैर्द निष्काहर्षः सासणसम्माइष्टि सम्मामिष्काहर्ष्ट्र-असंजदसम्मादिष्टिणे देव-मणुसगइसंज्ञतं पैपेति, जण्णगर्देहि येचविरोहादो । उवरिमा देवगइसंजुत्तमणियष्टिणो अगइसंजुत्तं वेधंति ।

चउगइमिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहि-असंगदसम्मादिहिणो सामी । दुगइसंजदासंजदा'। अवसेसा मणुसा, अण्णत्य तेसिमणुवरुभादो। बंधदाणं सुगमं। बंधविणासा णस्यि, बंधुबर्लमादो । धुवबंधीणं मिच्छाइहिम्हि चउश्विहो बंधो। उवरिमगुणेसु तिबिहो, पुक्ताभावादो। अवसेसाणं पयडीणं सादि-अद्वो', अद्वववंधितादो।

# बेट्टाणी ओघं ॥ १९० ॥

थोणगिद्धितिय-अणंताणुर्वधिच उक्कद्भत्यिवद्-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगङ्-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगङ्गाओगगाणुपुव्व-उज्जोव अप्यसत्यविद्वायगङ्-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं बेङ्गाणियसण्णा, दोसु गुणङ्गोणसु चिङ्गति ति उप्पत्तीदो । एदासिं परूवणा

उच्चगोत्रको मिध्यादाष्टि, सासाद्तसम्यग्दाष्टि, सम्यागमध्यादाष्टि और असंयतसम्यग्दाष्टि देव व मनुष्य गातिसं संयुक्त वांचते हैं, क्योंकि, अन्य गातियोंके साथ उसके यन्यका विरोध है। उपरिमा जीव देवगतिसं संयुक्त, तथा अनिवृत्तिकरणगुणस्थातवर्ती अगाति-संयुक्त वांबेत हैं।

चारों गतियोंक भिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं। दोष गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, क्वांकि, अन्य गतियोंकें व गुणस्थान पाय नहीं जाते। वन्धाध्वान सुगम है। कम्यविनादृ है नहीं, क्वांकि, उनका वन्ध पाया जाता है। कुचवन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। उपरिम गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्वांकि, वहां भुष बन्धका अमाव है। दोष प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वहां भुष बन्धका अमाव है। दोष प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है,

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १९० ॥

स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तातुवन्धिवतुष्क, क्षीवर, तिर्यगायु, निर्यम्मति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यम्मतिप्रायोग्यातुर्या, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगति, दुर्भग, दुस्सर, अमादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोकी द्विस्थानिक संहा है, क्योंकि, 'जो दो गुणस्थानोंमें रहें वे द्विस्थानिक हैं 'पेसी श्रुत्पत्ति है। इनकी प्रकृपणा ओघके समान है, क्योंकि,

र मित्तेषु ' दुर्गहसंबंदा ' इति पाठः । २ मितिषु 'सादि ' इति पाठः ।

बोधतुल्ला, विसेसामाबादो । तं जहा — बणंताणुबंधिचउनकस्स बंधोदया समं बोच्छिण्णा, सासणिम तदुमयाभावदंसणादो । थीणिगिद्धितयस्म पुन्नं बंधो पच्छा उदन्ने। बोच्छिज्जदि, सासणसम्माइहि-पमत्तंनवेदसु कमेण बंधोदयने।च्छेदुनर्लमादे। । तिरिक्खाउ-तिरिक्खाइ-उज्जाव णीचागोदाणमेवं चेव । णवरि संजदासंजदम्म उदयने।च्छेदो । एवमिरिधवेदस्स वि । णवरि शणयद्विम्द तदुन्छेदो । चउसंग्रण-अप्पसत्यविद्वायगद्द-दुस्सराणमेवं चेव । णवरि यत्य उदयने।च्छेदो । लिथ । चउसंपडणणमेवं चेव । णवरि यत्य उदयने।च्छेदो ।लिथ । चउसंपडणणमेवं चेव । णवरि यत्य उदयनेच्छेदो । चउसंपडणणमेवं चेव । णवरि यत्य संद्वणाणमुद विस्थत्तेह्य विदियत्तिदय-तंयाणाण प्रदियनचेद्वेत । चउत्य-पंचमाणं णिर्स उदयनोच्छेदो, उवसंतकसापसु तदुन्छेद-दंसणादो । तिरिक्खाइपाओगराणुपुचनी दुम्म-अणादेआणं पुव्वं वेधो पच्छा उदनो नोच्छिण्णो, सासणसम्मादिह-असंनदसम्मादिहासु कमेण वंधोदयनोच्छेददेसणादो ।

अर्णताणुवंधिकोधस्स सोदओ वंधो । तिण्हं कसायाणं परोदओ**, तेसिमेत्थुदयाभावादो ।** अवसेसपयडीणं सोदय-परोदओ, उभयहा वि वंधविरोहाभावादो । **इत्यिवद-चडसंद्राण-च**ड-

आयलं इनमें कोई भेद नहीं है। वह इल मकार है — अनस्तातुविश्विचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। स्थानगृद्धित्रयका पूर्वम बन्ध और पश्चान् उदय खुच्छित्र होता है, क्योंकि, सासादनसम्यव्धि और प्रमत्तवंवत गुणस्थानों क्रमले बन्ध व उदयका खुच्छेत्र पाया जाता है। नियंगायु, तियंगाति, उद्यात और नीचनोंक्की भी प्रक्रपणा इसी प्रकार ही है। विशेषता केवल इतनी है कि संयतासंयत गुणस्थानमें उनका उदयब्युच्छेद होता है। इसी प्रकार क्रोवेदकी भी प्रक्रपणा है। विशेष इतना है कि अनिवृक्षिकरण गुणस्थानमें उसके उदयका ब्युच्छेद होता है। विशेष इतना है कि यहां उनका उदयब्युच्छेद नहीं है। वार संस्थान, अप्रशस्तविद्दायोगिति और दुक्षस्की प्रकरणा भी इसी प्रकार ही है। विशेष इतना है कि यहां उनका उदयब्युच्छेद नहीं है। वार संस्थान, अप्रशस्तविद्दायोगिति और दुक्षस्की प्रकरणा भी इसी प्रकार ही है। विशेष इतना है कि यहां उनका उदयब्युच्छेद नहीं है। वार संस्थान अप्रयाल का उदयब्युच्छेद होते हैं। विशेष इतना है कि अप्रमत्तस्वतीमें द्वितीय और तृतीय संहननका उदयब्युच्छेद होता है। चित्रेष इतना है कि अप्रमत्तस्वतीमें दितीय और तृतीय संहननका उदयब्युच्छेद होता है। विशेष स्वात्र दुक्ष आता है। तियंगाति प्रायोग्यानुपूर्वी, दुक्षम और अनदियका पूर्वेम बन्ध और पश्चात् उदय ब्युच्छित्र होता है, स्वयंकि, स्वात्रद्वस्व गुर्वेम वन्ध असेवतास्व विश्व विश्व वित्र स्वात्रद्विद्द स्वा जाता है। विश्व विश्

अनत्तानुबन्धिकोधका स्वोदय बन्ध होता है। तीन कपार्योका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उनके उदयका अभाव है। शेष प्रकृतियाँका स्वेदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी उनके बन्धका कोई विरोध नहीं है।

स्रीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्बर, इ. वं. ३५. संबंदण-उज्जाव-अप्यसत्यविद्वायगर-दुम्मा-दुम्मा-आपोदञ्जाणं बंधा सतिरा, एगसमएण वि बंधुवरमदंसणादा । तिरिक्खगद-तिरिक्खगदगाओग्गाणुपृन्ति-णीचागोदाणं दासु वि गुणहाणेसु स्रोतर-णिरंतरा बंधो, तेउ-वाउक्काइएसु सत्तमपुद्धवेणरद्दसु च णिरंतरबंधुवरुंमादो । अवसेसाणं पयद्यीणं बंधो णिरंतरो, एगसमएणं बंधुवरमाभावादो । एक्चया सुगमा ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्ख्यइपाओग्गाणुपुन्न-उज्जोवाणि तिरिक्खगइसंखुतं वंधित । इस्थि-वेदं तिगइसंखुतं, णिरवगईए वंधाभावादो । चउसंठाण-चउसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंखुतं बंधिति, अण्णगईहि वंधाभावादो । अप्यसस्यिवद्वायगइ-दुमग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि तिगइसंखुतं वंधिति, देवगईए वंधाभावादो । सासणा तिरिक्ख-मणुसगइसंखुतं वंधह, तस्सण्ण-गईहि विरोहादो । चउगइमिच्छादिष्टि-सासणमम्मादिष्टिणो सामी । उत्तरि सुगमं, बहुसो फ्रिक्टनादो ।

#### जाव पच्चक्खाणावरणीयमोघं ॥ १९१ ॥

बेड्राण्टंडयं परुविय पच्छा जेणेटं सुत्तं परुविदं तेण णिहाटंडयमादि काद्णे ति अरुआवत्तीदो अवगम्मदे । णिहा-असादेगद्वाण-अपनक्खाण-पश्चम्खाणटंडयाणं परुवणाए

और अनारेयका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविश्राम देखा जाता है। तियंगाति, तियंगातिज्ञायोग्यानुवाँ और नीवशोकका देलों ही गुणस्थानों में सान्तर-तिरस्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तेजकांयिक व वायुकायिक तथा सनम पृथिवीके नारिक्यों में निरस्तर बन्ध पाया जाता है। दोष प्रकृतियोंक बन्ध निरस्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धविश्रासका अभाव है। प्रस्थ मुगम हैं।

तियेगायु, तियंगातिप्रायेगयायुष्वी और उद्योतका तियेग्गतिसे संयुक्त बांधाते हैं। क्षीवेदको तीन गतियाँसे संयुक्त बांधाते हैं, क्योंकि, नरकमातिक साथ उसके बन्धका कमाव है। नार संस्थान और चार संहर्मकों तीन गतियाँने सम्यक्त बांधाते हैं, क्योंकि, अन्य गतियाँने साथ उनके बन्धका अभाव है। आप्रसस्तिवहायोगाति, दुभँग, दुखर, अनादेश और नीचगोत्रको तीन गतियाँस संयुक्त बांधाते हैं, क्योंकि, नेवागिके साथ उनके बन्धका अभाव है। क्योंकि, नेवागिके साथ इनके बन्धका अभाव है। सामादनसम्यव्हि एन्हें तियंगाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधात है, क्योंकि, उसके अन्य गतियाँक साथ इनके बन्धका विरोध है। चारों गतियाँके सिथ्यादि स्वीर साथ इनके बन्धका विरोध है। चारों गतियाँके सिथ्यादि सीर साथ इनके बन्धका विरोध है। चारों गतियाँके तिथ्यादि सीर साथ इनके बन्धका विरोध है। चारों विरोध है। चारों नियाँके साथ इनके बन्धका विरोध है। चारों विरोध है। चारों क्षाविक वह बहुत वार की जा चुकी है।

प्रत्याख्यानावरणीय तक सब प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १९१ ॥

द्विस्थानदण्डककी प्ररूपणा करके पीछे चूंकि इस सुत्रकी प्ररूपणा की गई है अत एवं 'निद्रादण्डकको आदि करके', यह अर्थापत्तिसे जाना जाता है। निद्रा, असाताबेदनीय, एकस्थानिक, अप्रत्यास्थान और प्रत्यास्थान दण्डकोकी प्ररूपणा ओघके समान है। उसको ओघमंगो । सो वि चिंतिय एत्य वत्तव्वो ।

### पुरिसवेदे ओघं ॥ १९२ ॥

एसी पुरिसवेद्गिदेशी जेण देसामासियों तेण पुरिसवेद्दंडय-भाणदंडय-ठोहदंडयाणं गहणं । जहा एदेर्सिं दंडयाणमोघभि पर्वणा करा तहा एत्थ विकायच्या । णविर पञ्चयविसेसी जाणिय वत्तव्यां ।

#### हस्स-रदि जाव तित्थयरे ति ओघं ॥ १९३ ॥

हस्स-रिदेसुतमार्दि कार्ण जाउ तित्थयरसुतं ति ताव एदेसिं' सुसाणमोषपरूवण-मनहारिय परूजेदन्वं ।

मागकसाईसु पंचगागावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-तिण्गिसंजलण-जसिकति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १९४ ॥

सुगमं ।

भी विचार कर यहां कहना चाहिये।

पुरुपवेदकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १९२ ॥

यह पुरुषेद परका निर्देश चूंकि देशामर्शक है। अतः इससे पुरुषेद्वद्वण्डक, मानदण्डक और लें।भदण्डका प्रहण करना चाहिये। जिस मकार इन दण्डकोकी आैछमें मकरणा की गई है उसी मकार यहां भी करना चाहिये। विशेष इतना है कि मस्ययभेद जानकर कहना चाहिये।

हास्य व रतिसे लेकर तीर्थकर प्रकृति तक ओघके समान प्रहरणा है ॥ १९३ ॥

हास्य-रति सुवको आदि करके तीर्थेकर सुव तक इन सुवेंकी ओध्यमरूपणाका निकाय कर प्ररूपणा करना चाहिये।

मानकषायी जीवोंनें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातांवदनीय, तीन संज्वलन, यशकीर्ति, उच्चयोत्र और पांच अन्तरायका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ १९४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ प्रतिषु ' एदासिं ' इति पाठः । २ व-वाप्रत्योः ' वापिदव्यो ' इति पाठः ।

#### मिन्छाइद्विपहुडि जाव अणियद्वि उवसमा स्रवा वंधा । एदे बंधा, अवंधा गरिथ ॥ १९५ ॥

कोषसंजरूपभेत्य एदाहि सह किण्ण पहाित्दं १ ण, तस्स माणसंजरूपभंचादो पुरुवमेन वोन्छिण्णभंचस्स माणादीहि वंबद्धाणं पि पन्चासन्वीए अभावादो। एदस्स सुत्तस्स पह्त्वणाए कोषभंगो। णविर माणस्स सोदेशो, अण्णेसि कसायाणं परोदेशे वंधो। पन्चएसु माणकवादं मोक्ण सेसकसाया अवणेदन्या। सेसं जाणिय वतन्त्रं ।

### बेट्राणि जाव पुरिसवेद-कोधसंजलगाणमोधं ॥ १९६ ॥

षेड्राणि ति तुते बेड्राणिय-णिदा-असार्य-मिन्छत-अगन्वश्वाण-पन्वश्वाणर्डया धेतन्त्रा, देसामासियतारी । पुरिसेनेर-कोचसंजरुणे ति तुते तस्म एककस्मेन सुत्तरम गहणं कायन्त्रं । एदेसि सुत्ताणमेष्वपर्वणमनदारिय वत्तर्यः ।

मिध्यादृष्टिसे ठेकर अनिवृत्तिकरणगुगस्थानवर्गा उपशमक व क्षत्रक तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, अबन्धक कोई नहीं हैं ॥ १९५ ॥

शंका-यहां इन प्रकृतियोंके साथ संज्वलन कांधकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है?

समाधान—नहीं, क्योंकि संज्वलनमानके बन्धसे उसका बन्ध पूर्वमें ही ब्युटिउन्न हो जाता है, अत एव मानाहिकोंके साथ बन्धाध्वानके प्रानि उसकी प्रत्यामितका अभाव है। इसी कारण उसकी प्रकृषणा यहां नहीं की गई है।

इस सुत्रकी प्ररूपणा कोथके समान है। विशेष इतना है कि मानका स्वाद्य और अस्य कथार्योका परोदय बन्ध होता है। प्रत्ययोंमं मानकपायको छोड़कर शेष कथायोंको कम करना चाहिये। शेष प्ररूपणा जानकर कहना चाहिये।

हिस्पानिक प्रकृतियोंको लेकर पुरुषवेद और संज्वलनकोध तक ओधक समान प्ररूपणा है।। १९६ ॥

' क्रिस्थानिक ' ऐसा कहनेपर द्विस्थानिक, निद्रा, असाताबेदनीय, मिध्यात्व, अप्रत्यास्थानावरण और प्रत्यास्थानावरण दण्डकोंका प्रहण करना चाहिये, फ्योंकि, यह देशामशैक पद है। पुरुषवेद व संज्यक्षतकोश, ऐसा कहनेपर उस एक ही सूत्रका प्रहण करना चाहिये। इन सूर्योंकी ओध्यक्षपणाका निश्चय कर व्यास्थान करना चाहिये।

९ प्रतिषु 'सादअसाद ' इति पाठः ।

हस्स-रदि जाव तित्थयरे ति ओघं ॥ १९७ ॥ सुगममेदं, बहुसे परूविदत्थतादो ।

मायकसाईसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-दोण्णिसंजलण-जसिकिति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १९८ ॥

सुगममेदं ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अणियट्टी डवसमा खवा बंधा । एदे बंधा, अवंधा णत्थि ॥ १९९ ॥

एदं पि सुत्तं सुगमं ।

बेट्टाणि जाव माणसंजलणे ति ओघं ॥ २००॥

ेवद्दाणि-णिदासोदेगेद्दाण-अपस्वक्ताण-प्रवक्ताण-पुरिस-कोध-माणसुत्ताणमोधपरू-वणमवद्दारिय पर्वेदव्यं ।

हास्य व रतिस लेकर तीर्थकर तक ओपके समान प्ररूपणा है ॥ १९७ ॥ यह सत्र सुगम है. क्योंकि, हमके अर्थकी बहुत वार प्ररूपणा की जा सुकी है । मायाकपायी जीवोंमें पांच जानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, दो

मायाकपायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, दो संज्यत्वन, यशकीति, उच्चेगात्र और पांच अन्तराय, इनका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ १९८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिष्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकाण उपरामक व क्षपक तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक कोई नहीं हैं॥ १९९॥

यह भी सूत्र सुगम है।

द्विस्थानिक प्रकृतियोंको ठेकर संज्वलनान तक ओघके समान प्ररूपणा है॥२००॥ द्विस्थानिक, निद्रा, असातावेदनीय, एकस्थानिक, अप्रत्यास्थान, प्रत्यास्थान, पुरुषवेद, कोध और मान सुत्राँकी ओघवरूपणाका निश्चय कर प्ररूपणा करना चाहिये।

१ प्रतिष्ठ 'सादासादेग- ' इति पाठः ।

हस्स-रदि जाव तित्थयरे ति ओघं ॥ २०१ ॥ <sub>सुगमे</sub>गदं।

लोभकसाईसु पंचणाषावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-जसिकत्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥२०२॥ सम्म ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खवा बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्य ॥ २०३ ॥

एदं सुगमं ।

सेसं जाव तित्थयरे ति ओघं॥ २०४॥

सुगमं ।

अकसाईसु सादावेदणीयस्स को बंधो की अबंधो ? ॥१०५॥ <sub>सुगरं</sub>।

हास्य व रतिसे ठेकर तीर्थंकर प्रकृति तक ओषके समान प्ररूपणा है ॥ २०१ ॥ यह सुत्र सुराम है।

लेभकषायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, यशकीर्ति, उच्चेगोत्र और पांच अन्तरायका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ २०२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिष्यादृष्टिसे ठेकर सूक्ष्मसास्परायिक उपशमक व क्षपक तक वन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक कोई नहीं हैं॥ २०३॥

यह सूत्र सुगम है।

तीर्थंकर प्रकृति तक शेष प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २०४ ॥ यह सब स्रगम है ।

अक्षायी जीवोंमें सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥२०५॥ यह सृत्र सुगम है। उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था स्त्रीणकसायवीदरागछदुमत्था सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलिअद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो बोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २०६ ॥

ष्टस्स अत्थो । तं जहा — सादावेदणीयस्स पुन्नं कंशे पच्छा उदबे वोच्छिण्णो, सजीगि-अजीगिकेवलीसु कमेण क्षेत्रेदयवीच्छेददंसणादी । सोदय-परोदबो, उमयहा वि कंपा-विरोहादो । णितंतरो, पडिवक्खपयडीए वंधाभावादो । उवसंत-खीणकसाएसु णव जोगपक्या । सजीगीसु सत्त । अगड्संजुत्तो कंषो । मणुसा सामी । सादि-अद्धवो कंषो, अद्धवकंधितादो ।

णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगणाणीसु पंच-णाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-सोल्लसकसाय-अट्टणोकसाय-तिरिक्खाउ-मणुसाउ-देवाउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-देवगइ-पंचिंदिय-जादि-ओराल्लिय-वेउन्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-पंचसंठाण-ओराल्लिय-

उपशान्तकषाय बीतरागछर्मस्य, श्लीणकषाय बीतरागछर्मस्य और सयोगकेवली बन्धक हैं। सयोगकेवलिकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध च्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, येष अबन्धक हैं॥ २०६॥

इस सुत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है — सातावेदनीयका पूर्वमें कथ्य और प्रधात उदय ज्युव्छिश्व हाता है, क्योंकि, सयोगकेवर्छा और अयोगकेवर्छा गुणस्थानोंमें क्रमसे उसके बग्ध और उदयका ज्युव्छेद देखा जाता है। उसका स्थेदय परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, रोनों प्रकारसे भी उसके कथका विरोध नहीं है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका यहां अध्याव है। उपशान्तकथाय और स्थीणकथाय जीवोंमें नी योग प्रत्यय तथा स्थोगी जिनोंमें सात है। अगतिसंयुक्त बन्ध होता है। मनुष्य स्वामी हैं। सादि व अध्रय बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्यवक्षी है।

ज्ञानमार्गणाफे अनुसार मत्यज्ञानी, श्वताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, तौ दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सोट्ट कपाय, आठ नोकषाय, तिर्येगासु, मनुष्यासु, देवासु, तिर्यम्गति, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रियज्ञाति, औदारिक, वैकियिक, तैजस व कार्मण शरीर, पांच संस्थान, औदारिक व वैक्रियिक शरीरांगोपांग, पांच

र अप्रती सादासादवेदणीयस्त ', आप्रती ' सादासादयस्त ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' बंधविरोहादो ' इति पाठः।

वेउब्बियसरीरअंगोवंग-पंत्रसंघडण-वण्ण-गंधरस- फास-तिरिक्खगइ -मणुसगइ-देवगइपाओग्गाणुपुन्वी - अगुरुअल्हुअ-उवघाद-परघाद -उस्सास-उज्जोव दोविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दुभग सुस्सर-दुस्सर--आदेज्ज-अणादेज्ज - जसिकित -अजसिकिति-णिमिण-णीचुद्यागोद-पंत्रतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ २०७॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंघा । एदे बंघा, अवंघा णत्थि ॥ २०८ ॥

एस्थ उदयादो वंधो पुथ्वं पच्छा त्रा वोच्छिजनित् ति विचारा णस्थि, एदासि पयर्डाणं वंधोदयत्रोच्छेदाभावादो । पंचणाणावरणीय-चउदसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअञ्जुस-थिराधिर-सुहासुद्ध-णिमिण-पंचेतराङ्गाणं मीद्शो वंधो, धुनोदयत्तादो । देवाउ-देवगइ वेउव्वियसरीर-वेउच्वियसरीरअंगोवंग-देवगइराशीरगाणुपुच्वीणं परेरद्रशे वंधो,

संहतन, वर्ण, गन्य, रत, स्पर्श, तिर्यमाति, मनुष्याति व देवगतित्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरूउध, उपधात, परधात, उच्छ्वाम, उद्योत, दे विहायोगतियां, त्रम, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, श्रुम, अशुम, मुमग, दुर्मग, मुस्यर, दुस्यर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, नीच व ऊंच गोत्र और पांच अन्तराय, इनका कीन वन्यक और कीन अवस्थक है ? ॥ २०७॥

यह सूत्र सुगम है।

मिष्याद्य और सासादनसम्यग्द्य बन्यक हैं। ये बन्यक हैं, अबन्यक कोई नहीं हैं॥ २०८॥

यहां उदयसे बन्ध पूर्वमें या पश्चान् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, इन प्रकृतियोंके बन्च व उदयके व्युच्छेदका यहां अभाव है।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस. स्पर्य, अगुरुल्छ, स्थिर, अस्थिर, गुन, अगुन, निर्माण और पांच अन्तरायका स्थोदन वन्य होता है, वर्षीत, यू अनेदय मारुतियां है। दावागु, देवगति, वैक्रियिकशारी, वैक्रियिकशरीरांगोपांग और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इन पदासिं वंधोदयाणमनकसेण बुत्तिविरोहारो । पंचदंसणानरणीय-सादासाद-सोठककसाय-अष्टणोकसाय-तिरिक्ख-मणुसाउ-तिरिक्ख-मणुसगइ-ओराठियसरीर--यंचसंठ्यण-ओराठियसरीर--अंगोर्वग--पंचसंघडण-तिरिक्ख-मणुसगइपाओग्गाणुपुती--उवघाद--परघाद--उस्सास-उज्जोव--दोविहायगई-पत्तेयसरिर-सुमग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसाकिति-अजसकिति-णीचागोदाणं सोदय-परोदओ वंषो, दोहि' वि पयोरिह वंघविरोहामावादो । पंचिदिय-तस-बादर-पज्जाणं मदि-सुदशण्णाणिमिच्छाइडीसु सोदय-परोदओ वंषो। सासणसम्माइडीसु सोदओ चेव, एदासि पडिवक्खपयडीणं तत्थरयामावादो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिक्ख-मणुस-देवाउ-तेजा-कम्पद्रयसरीर-वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरुवल्हुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतौर षंघो, एगसमद्रयंघाणुवलंभादो । सादासाद-पंचणोकसाय-पंचसंक्राण-यंचसंघडण-उज्जोव-अप्पसत्यविद्यायगद्द-थिराथिर-सुभासुय-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसिकतीणं सांतरा षंघो, एस-

पांच झानावरणीय. नो दर्शनावरणीय, सीलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तियेगानु, मनुष्यायु, देवायु, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुल्ख, उपचात, निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, हनका एक समयिक क्या नहीं पाया जाता । साता व अक्षाता वेदनीय, पांच नोकपाय, पांच संस्थान, पांच संहमन्न, उचेत, अशरोद क्योंकि, अश्वमस्विहायोगति, स्थिर, अस्थिर, छुअ, बुभंग, बुस्बर, अलोदेव और वश्वमितिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे मी हनका बन्धाविक्षाम देखा

१ प्रतिषु 'हि दोहि 'इति पाठः। २ अप्रतौ 'सुस्कर 'इति पाठः।

समएण वि एदासिं चंजुवरमदंसणादो । पुरिसवेदस्स सांतर-णिरंतरो । कुदो णिरंतरो ? परम-सुक्क-लेस्सियतिरिक्ख-मणुसि-च्यादिह-सासणसम्मादिहीसु पुरिसवेदस्स णिरंतरं चेजुवलंभादो । मणुस-गढ्-मणुसपद्माभारमाणुपुर्व्वाणं सांतर-णिरंतरो वंजो । होतु सांतरं, कुदो णिरंतरं ? ण, सुक्कन्नेस्सियिनच्यादिह-सासणसम्मादिहेद्देवाणं णिरंतरं चेजुवलंभादो । ओरालियसरीरअंगो-वंगाणं सांतर-णिरंतरं। कुदे णिरंतरं ? ण, णाइलपु सणक्कुमारादिदेवेषु च णिरंतर-चंपुवलंभादो । देवगइ-पीनिदियदादि-चेजिवस्मरीर-चेजिव्यमरीरअंगोवं च गिरंतर-चंपुवलंभादो । देवगइ-पीनिदियदादि-चेजिवस्मरीर-चेजिव्यमरीरअंगोवंग चेवग इत्यानेगाणापुष्ठिन-परस्यविद्यायाइ-सुनग-सुस्वर-आंदज्ञ-जवागोदाणं सांतर-णिरंतरो चंपो । कुपे णिरंतरो १ प्रा-चंप्यविद्यायाइ-सुनग-सुम्बर्कलिस्सय-संखेक्जवासाजअतिरिक्खं मणुमिन्छाइडि-सामणसम्मादिहीसु च णिरंतरवंधुवलंभादो । परघा-

जाता है। पुरुषवेदका सान्तर निरन्तर बन्ध होता है।

शंका-निरन्तर बन्ध केंस सम्मव है ?

समाधान — क्योंकि, पद्म और राष्ट्र लेश्याबाले निर्यंच व मनुष्य मिध्याद्दष्टि एवं सासादनसम्बर्ग्स्टियोंमें पुरुष्वेदका निरन्तर यन्य पाया जाना है ।

मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका सान्तरःनिरन्तर बन्ध होता है।

शंका - इनका सान्तर बन्ध भले ही हो, पर निरन्तर बन्ध केसे सम्भव हैं ?

. समाधान—नहीं, क्योंकि. शुक्केल्दयावाले मिथ्यादिष्ट और सामादनसम्पर-दि देवोंके निरम्तर बन्ध पाया जाता है।

औदारिकदारीर और औदारिकदारीरांगोपांगका सान्तर निरन्तर बन्ध होता है। ग्रंका – निरन्तर बन्ध केसे होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि. नाराकेयों तथा सनन्कुमारादि देवोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

देवगति, पंचिन्द्रयज्ञाति, चेकियिकहारीर, वेकियिकहारीरांगापांग, देवगांतप्रायो-ग्यानुपूर्वी, मशस्तविहायोगाति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका सान्तर-किरन्तर बन्ध होता है। निरन्तर बन्ध केसे होता है ? नहीं, क्योंकि, असंख्यात वर्षोयुक्त तिर्यंच व मनुष्य मिष्याहिष्ट एवं सासादनसम्बग्धियों तथा तेज, पद्म व शुक्ल लेह्यावाले संख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच व मनुष्य मिथ्यादिष्ट एवं सासादनसम्बग्धियोंने निरन्तर दन्ध

१ अप्रतो ' वासाउअस्थितिरिक्स ' इति पाठः ।

दुस्सास-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीराणं भिच्छाइड्विम्हं बंधे। सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो १ देव-णेरह्एसु असंखेज्जवासाउअतिरिक् अन्मणुस्सेसु च णिरंतरवंधुवरुंमादो । सासणसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, तत्य पडिवक्खपयडिवंधामावादो परचादुस्सासवंधविरेहिअपज्जतस्स वंधामावादो च । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुष्व-णीचागोदाणं पि वंधो सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो १ ण, तेउ-चाउकाइयमिच्छाइईिसु सत्तमपुढविमिच्छाइईिसासणसम्मादिद्वीसु च णिरंतर-वंधवरुंमादो ।

पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो भेदाभावादो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्-ति । अतिरिक्खगङ्-तिरिक्ख-त्मणुसगङ्-तेज्ञते । अण्णगङ्कि वंधविरोहादो । णविरि समचउरससंठाणस्म तिगङ्-संज्ञते, अण्णगङ्कि वंधविरोहादो । णविरि समचउरससंठाणस्म तिगङ्-संज्ञते, णिरवर्गङ्-त् अभावादो । वेऽव्विवसरिर-वेऽव्विवसरिरअंगोनंगाणं मिन्छाइडिम्हि देव-गङ्-णिरवगङ्गज्तो। सासणे देवगङ्गनंज्ञते । सादावेदणीय-इत्य-दुरिस-इस्स-रिद-पस्त्यविद्याय-

पाया जाता है। परधात, उटल्वास, बस, वादर, पर्याप्त और अत्येकशारीरका मिथ्याहाहि गुणस्थानमें सानत निरन्तर वस्य होता है। निरन्तर वस्य होता है। क्यांकि, देव- नारिकयों और अलंक्यानवर्षायुक्त निर्वेच व मनुष्योंमें उनका निरन्तर वस्य पाया जाता है। सासादनसम्प्रवृद्धियाँ निरन्तर वस्य हाता है, क्योंमि, वहां अतिपक्त महन्त्रियोंके कस्पक्ता अभाव है, तथा परधात और उटल्वासके बन्धके विरोधी अपर्याप्तक भी बन्धका अभाव है। विवेगाति, तिरंगातियायाग्यानुपूर्व और नीचगोजका भी वस्य सानतर-निरन्तर होता है। विरान्तर वस्य केस होता है ? नहीं, क्योंमि, तेज वायु कायिक सिध्याहिष्यों तथा साम पृथिवोंके मिथ्याहिष्य और सासादनसम्बद्धियों निरन्तर वस्य पाया जाता है।

प्रत्यय सुनम हैं, क्योंकि, आंघप्रत्ययोंसे यहां कोि भेद नहीं है। तियेगायु, तियंगाति, तियंगातिमायायागुर्वां और उद्योतका तियंगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। मनुष्यायु, मनुष्याति और मनुष्यातिप्रायोग्यानुष्वीं को मनुष्यातिसे संयुक्त बन्ध होता है। मनुष्यायु, निवगति और मनुष्यातिप्रायोग्यानुष्वींका सनुष्यातिसे संयुक्त बन्ध होता है। श्रीदारिक्तारीर, औदारिक्तारीर, औदारिक्तारीर, औदारिक्तारीर, औदारिक्तारीर, औदारिक्तारीर, मनुष्यातिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उनके बन्ध होता है, ह्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उनके बन्ध होता है, क्योंकि, नरकगतिके साथ उसके बन्ध होता है, क्योंकि, नरकगतिके साथ उसके बन्ध का अभाव है। बिक्रीयक्तारीर औदक्रियक्त होरी को साथ उसके साथ उसके बन्ध का अभाव है। बिक्रीयक्तारीर और बिक्रियक सारीरोगोग्योगिका मिथ्याहिष्ट गुणस्थानमें देवगति व नरकगतिके संयुक्त, तथा सासावन गुणस्थानमें देवगति व नरकगतिक संयुक्त, तथा सासावन गुणस्थानमें देवगतिसे संयुक्त वस्य होता है। सातावेदनीय, क्रावेद, पुरूषेवद, हास्य,

मर्-बिर-सुद्व-सुभग-सुस्सर-आदंज्ज-जसकितीणं तिगइसंजुतो बंघो, णिरयगईए अभावादो ।
अप्पासरथिद्यायगङ्ग-दुभग-दुस्सर-अणादेज-णीचागोदाणं तिगइसंजुतो बंघो, देवगईए अभावादो ।
णविर सासणे तिरिक्ख-मणुसगइसंजुतो । उच्चागोदस्स देव-मणुसगइसंजुतो, अण्णगईहि
विरोहादो । पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-असादावेदणीय-सोटसकसाय-अरिद-सोगा-अयदुगुंळ-संबिदियजादि तेजा-कम्पइयसरिर-वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरुवल्ड्अ-जवघाद-परघादउस्सास-तस-बादर-पञ्जत-पतेयसरीर-अथिर-असुद्द-अजसिकिति-णिगिण पंचंतराहयाणं मिच्छास्किद्ध चउगइसंजुतो बंघो । सासणे तिगइसंजुतो, णिरयगईए अभावादो ।

देवाउ-देवगइ-वेउव्वयसरीर-वे उव्वियसरीरगोवंग-देवगइराओगगाणुपुर्व्वीणं षंघस्स किरियक-पणुसिनच्छाइडि-सासणसम्मादिष्टिणो सामी। अवसेसाणं चउगइया। षंघद्धाणं सुगमं। वंधवोच्छेदो गरिय, 'अवंधा गरिय ' ति सुनुदिइतादो। धुववंधीणं मिन्छाइडिम्हि वंधो चउव्विहो। सासणे तिविहो, धुवताभावादो। अवसेसाणं पयडीणं वंधो सादि-अडुवो, अद्धवंधितादो। एवमेसा मदि-सुदअण्णाणीणं परुवणा कटा।

रति, प्रशस्तिषद्वायोगित, स्थिर, गुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, और यशकीर्तिका तीन गितयोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, नरकारिके साथ इनक बन्धका अभाव है। अध्यक्षित्ते सुंख्य इनक बन्धका अभाव है। अध्यक्षित्ते सुंख्य इनक बन्धका अभाव है। अध्यक्षित्ते दुर्भग, इन्धर, अनादेय और नीचर्गका निन गितयोंस संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, इन्यगिक साथ उनक बन्धका अभाव है। विश्वायना इनमी है। के सासादन गुणस्थानमें तिर्यमाति और मनुष्यगिति संयुक्त बन्ध होता है। उच्चांगका देवनाति और मनुष्यातिस संयुक्त बन्ध होता है। उच्चांगका देवनाति हो। योच बानायरण्यंय, नं न्दर्शनायरण्यंय, अमानावेदनीय सोलह कथाय, अर्थते, शोक, भय, खुगुस्था, पंचीन्द्रय आति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, मन्धर, रस, क्युर्ग, अयुरुल्यु, उपधात, परपात, उच्छ्यास, त्रस, वादर, पर्योग्त, प्रत्येक्तशरीर, अर्थिक्त, अर्थ, व्यक्त, अर्थकारि, निर्मण और पांच अन्यरायका मिष्याद्वि गुणस्थानमें अर्थक संयुक्त क्रम्य होता है। सासादान गुणस्थानमें तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है। सासादान गुणस्थानमें तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है। स्वर्योक्त वृज्यस्वाक्त क्षेत्रक वृज्यक्ष क्षेत्रक स्वर्योक्त स्वर्योक्त संयक्त क्षेत्रक संवर्षक स्वर्योक्त स्वर्योक्त संयुक्त स्वर्य होता है। सासादान गुणस्थानमें तीन गतियोंस संयुक्त सन्धर होता है, स्वर्योक्त, वृज्यक्ष अर्था होता है। स्वर्योक्त क्षेत्रक संवर्षक स्वर्योक्त संयुक्त सन्धर होता है, स्वर्योक्त, नरकारतिक साथ इस गुणस्थानमें उनके बन्धका अथाव है।

देवायु, देवगाति, वैकियिकदारीर, वैकियिकदारीरांगापांग और देवगातिप्रायोग्यायुपूर्वीकं बन्धके तिर्येष व मनुष्य मिष्याराष्टि एवं सासादनसम्यव्यष्टि स्वामी हैं। दोष
महतियोंके बन्धके चारी गतियोंके जीव स्वामी हैं। वन्धाध्यान सुगम है।
बन्धयुक्छेद है नहीं, क्योंकि, वह 'जबन्धक नहीं हैं' हस प्रकार स्वेक ही
है। धुववन्धी प्रकृतियोंका बन्ध मिष्यादिए गुणस्थानमें चारों प्रकारका होता है।
सासादन गुणस्थानमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां धुव बन्धका अमाव है।
होन महतियोंका बन्ध सादि व अधुव होता है, स्योंकि, वे अधुववन्धी हैं। इस प्रकार
बह् मिरिश्वल स्वामियोंकी प्रदर्णा की गई है।

विभंगणाणीणं पि एवं चेव वत्तन्तं, विसेसामाबादो । णवरि उचचाद-परचाद-स्रसास-पतेयसरिराणं सोद्रजो बंचो, अवज्जतकाले विभंगणाणाभावादो । तस-बादर-पज्जनाणं मिन्धा-इिष्टिन्द् सोद्रजो बंघो, थावर-सुहुम-अपज्जतएसु विभंगणणाणाभावादो । तिण्णमाणुपुष्त्रीणं वंघो परोद्रजो, अपज्जतकाले विभंगणाणाभावादो । पचएसु' ओरालिय-वैउल्वियमिस्स-कम्म-इयपज्चया अवणेदन्ता, विभंगणाणस्स अपज्जतकालेण सह विरोहादो । अण्णो वि जङ्ग अस्थि भेदो' सो संभालिय वत्तन्त्रो ।

## एक्कट्टाणी ओघं ॥ २०९ ॥

भिच्छत-णबुंसयवेद-णिरयाउ णिरयाइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीई(देय-चर्डारेदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेयदृसंयडण-णिरयाणुपुत्री-आदाब-यावर-सुद्दुम अपञ्जत साह्यरणणमेस्क-दृाणिसण्या, एक्किम्हि चेव भिच्छाइद्विगुणद्वाणे' यंधसरूत्वेण अवदृाणादो । एदासि परूचणा आधतुल्ला । णवरि विभंगणाणीसु एइंदिय-बेइंदिय-तीईदिय-चर्डारेदियजादि-आदाब-यावर-

विभंगन्नानियोंके भी इसी प्रकार कहना चाहिये, क्योंकि, मित-श्रुत अज्ञानियोंसे इनके कोई विशेषता नहीं है। भेर केवल इतना है कि उपधात, परधात, उच्छ्वास और अत्येक शरीर, हत्का स्वेद्रय बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें विभंगन्नातका अभाव है। सस, बारूर और पर्याप्तका मिन्याइि गुणस्थानमें स्वोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, स्थावर, स्वस्म और अपर्याप्तक जीवोंमें विभंगन्नातका अभाव है। तीन आतुपूर्वी नामकर्मोका बन्ध परोद्य होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें विभंगन्नातका अभाव है। प्रत्ययोंमें औदारिकिमिअ, वैक्षितिकिमिअ और कार्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, विभंगन्नातका अपर्याप्तकालके साथ विरोध है। और भी यदि कोई भेद है तो उसको स्मरणकर कहना वाहिये।

एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २०९॥

सिध्यात्व, नयुंसकवेद, नारकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, ज्वीन्द्रिय, ज्वारिन्द्रिय, जाति, हुण्डसंस्थान, असंग्राप्तसृपाटिकासंहनन, नारकातुपूर्वी, असताप, स्थावर, सृहस, अपर्याप्त श्रीर साधारण, हनकी एकस्थानिक संख्वा है, क्योंकि, एक हिं सिध्यादिष्ट गुणस्थानमें हनका वन्य स्वरूपसे अवस्थान है। हनकी प्रकृपण क्षेयक समान है। विरोपता यह है कि विभागानियों एकेन्द्रिय, ह्वीन्द्रिय, चिन्निय, चत्रिनिक्ष

१ अ-आप्रलोः ' पंच स एस ', कापती ' एस पंच स ' इति पाठः ।

२ अप्रतो ' इत्थि सेदो ', आ-काप्रजो: ' इत्थि बेदो ' इति पाठः ।

व प्रतिष्र ' मिच्छावद्वीस राणद्वाणे ' वृति पाढः ।

सुदुम-अपञ्जत्त-साहारणै-शिरयाणुपुत्र्वीणं परोदञो बंघो, एदेसु विमंगणाणीणमभावादो । सेसं सगमं ।

आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणा-वरणीय-जसिकत्ति-उचागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २१०॥

एदं सुगमं ।

असंजदसम्माइट्टिपहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा स्ववा वंधा । सुहुमसांपराइयअद्धाए चरिमसमयं गंतूण वंधो वोच्छिजदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २११ ॥

एदासिसुदयादो बंधो पुट्वं वेन्डिजणो, बंधे वेन्डिजणो संत वि पच्छा उदयदंसणादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणे सोदधो वंधा । जमकित्तीए असंजदसम्मा-दिद्दिम्हि सोदय-परादधो, पडिवक्खुदयदंसणादो । उविर सोदधो चेव, पडिवक्खुदयाभावादो ।

जाति, आताप. स्थावर. स्थम, अपयोष्त, साधारण ओर नारकानुपूर्वीका पराद्य बन्ध होता है, क्योंकि, इनमें विभेगझानी जीवींका अभाव है। दोष प्रकरणा सुराम है।

आभिनियोधिक, श्रुत और अबिध जानी जीवोंमें पांच ज्ञाणावरणीय, चार दर्शना-वरणीय, यज्ञकीतिं, उच्चगोत्र और पांच अन्तगयका कीन वन्यक और कीन अवन्यक है ? ॥ २१० ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिष्टेसं लेकर स्क्ष्मनाम्परायिक उपयमक व क्षपक तक बन्धक हैं। स्क्ष्मसाम्परायिककालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेप अबन्धक हैं ॥ २११ ॥

हन प्रकृतियोंका वन्ध उद्यंस पूर्वमें न्युटिछन्न होता है. क्योंकि, वन्धेक ट्युटिछन्न हो जोत्पर भी पीछे हनका उदय देखा जाता है। पांच बानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है। यशकीर्तिका असंयतस्ययदृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय परेत्य बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका उदय देखा जाता है। उपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतिक उद्यका असाव है।

र प्रतिपु 'साहारणा ' इति पाठः । २ प्रतिपु 'सेस ' इति पाठः ।

श्रितिपु ' जाव सहुमसांपराइयअद्धापु ' इति पाठः ।

उच्चागोदस्स असंजदसम्मादिष्टि-संजदासंजदेसु सोदय-परोदओ, पडिवक्खुदयदंसणादो । उविर सोदओ चेव ।

पंचणाणावरणीय-चडदंसणावरणीय-उच्चामीद-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंघो, एत्थ बंधुवरसाभावादो । असंजदसम्मादिडिप्यहुडि जाव पमत्तसंजदो ताव जसकितीए बंघो सांतरो । उचिर णिरंतरो, पडिवक्खाय-डिवंचाभावादो । पच्चया सुगमा । असंजदसम्मादिडीणं देव-मणुसगइसंजुतो । उचिरमेसु देवगइसंजुतो । चदुगइअसंजदसम्मादिडी, दुगई-संजदासमा । उचिरमा मणुमा चेव । वंधयहाणं वंधविच्छिण्णहाणं च सुगमं । धुव-बंधोणं तिविही वंधो, धुवनाभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्वो, अद्धववंधितादो ।

### णिहा पयला य ओवं ॥ २१२ ॥

णवरि 'असंजदसम्मादि'डिप्पहुडि' जाव भणिदच्वं । ओषम्मि 'मिच्छाइ'डिप्पहुडि' ति बुत्तं'; एरथ पुण असंजदसम्मादिडिप्पहुडि ति वत्तन्त्रं, सण्णाणस्स देडिमगुणद्दाणेसु अभावादो ।

उच्चगोदका असंयतसम्यग्दिष्ट और संयतासंयन गुणस्थानोंमे स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उसकी श्रीतपक्ष प्रकृतिका उद्य देखा जाता है। ऊपर उसका स्वोदय ही बन्ध होता है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, उच्चगांत्र और पांच अन्तरायका निरन्तर वन्ध होना है, क्याँकि, यहां इनके बन्धविक्षामका अभाव है। असंयतसम्यरहिष्से लेकर प्रमत्तसंयत तक यशकीर्तिका बन्ध सान्तर हाना है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्याँकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिक वन्धका अभाव है। उपर मा है। असंयतसम्यरहिष्से स्वां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिक वन्धका अभाव है। उपराम जीवोंके देवगतिसे संयुक्त वन्ध होना है। चारों गतियोंके असंयतसम्यरहिष्ट और दो गतियोंक संयतानंपत स्वामी है। वारों गतियोंके असंयतसम्यरहिष्ट और दो गतियोंक संयतानंपत स्वामी है। उपराम ग्रावस्थानका महान्य हो स्वामी है। वन्धाक्षा अभाव क्यां प्रकृतियोंका तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्याँकि, जनके भ्रव वन्धका अभाव है। दोष प्रकृतियोंका सादि व अभ्रव वन्ध होता है, क्याँकि, व अभ्रव वन्धि हैं।

निद्रा और प्रचलाकी प्रहृपणा ओघके समान है ॥ २१२ ॥

विशेषता केवल यह है कि 'असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर 'कहना चाहिये। ओघर्मे 'मिथ्यादृष्टिसे लेकर ' ऐसा कहा गया है, परंतु यहां 'असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर ' कहना चाहिये, क्योंकि, अधस्तन गुणस्थानोंमें सम्यग्द्रानका अभाव है। इतना ही यहां एसिको चेव विसेसो. मृत्यि अम्मृत्य कत्य वि ।

मादावेदणीयम्म को बंधो को अबंधो ? ॥ २१३ ॥ सगमं ।

असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव स्त्रीणकसायवीदरागछदुमत्या बंधा ! एदे बंधा. अबंधा गत्थि ॥ २१४ ॥

सादावेदणीयस्स बंधो उदयादो पुन्तं पच्छा वा वोच्छिण्णो ति विचारो णित्थ, एत्थ षंधोदयाणं बोच्छेदाभावादो । सोदय-परोदओ बंघो, अद्धवोदयत्तादो, असंजदसम्मादिष्टि-परहिंड जाव पमत्तसंजदो ति बंधो सांतरी । उत्तरि णिरंतरी, पडिवक्खपयडीए बंधाभावादी । पञ्चया सुगमा । असंजदसम्मादिही देव-मणुसगइसंज्ञत्तंः उविरमा देवगइसंज्ञत्तमगइसंज्ञत्तं च बंबंति. साहावियादो । चउगइअसंजदसम्मादिष्टिणो, दगइसंजदासंजदा सामी । उवरि मणुसा चेव । बंधदाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो णत्थि, ' अबंधा णत्थि ' ति सुत्तृहिङ्कतादो । सादि-बद्दो बंधो, अद्भवबंधितादो।

विशेष है, अन्वत्र कहीं भी और कछ विशेषता नहीं है।

सातावेदनीयका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २१३ ॥

यह सत्र सगम है।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर क्षीणकपायवीतरागछदमस्य तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अवन्धक नहीं हैं ॥ २१४ ॥

सातावेर्दनीयका बन्ध उदयसे पूर्वमें या पश्चात् व्युव्छित्र होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, यहां उसके बन्ध और उदयके व्युच्छेदका अभाव है। स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वह अबुवीदयी है। असंयतसम्यन्द्राष्ट्रिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक उसका बन्ध सान्तर होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। असंयतसम्यग्दप्टि जीव देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बांघते हैं; उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त और अगंतिसंयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है । चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दष्टि और दी गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं । उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं । बन्धाःचान सुगम है। बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, वह 'अबन्धक नहीं हैं ' इस प्रकार सुत्रमें ही निर्दिष्ट है। सादि व अभ्रुव बन्ध होता है, क्योंकि ,वह अभ्रुवबन्धी है।

#### संसमोधं जाव तित्थयरे ति । णवरि असंजदसम्मादिट्टिपहुडि ति भाणिदव्वं ॥ २१५ ॥

एदस्स अरथे। जदि वि सुगमे। ते। वि सण्णाणपनस्ववाएणाविस्वत्विच्तो दुम्मेह्जणमणुगम्हर्डं च पुणरिव परुवेमि — असादावेदणीयस्स पुन्तं वंषो बोच्छिण्णो। उदयवोच्छेदो णरिथ,
केबल्णाणीसु वि तदुदयदंसणादो। एवमधिरासुहाणं पि वत्तन्त्रं । अत्रकित्तीराणं पुन्तं वंषो
पच्छा उद्रचे। वोच्छिण्णो, पमतापुन्त्रेसु वंषोदयवोच्छेदुवर्ठमादो। अजसिक्तिरीए पुन्त्रसुद्रम्मा पच्छा वंषो बोच्छिण्णो, पमतासंजदस्मादिद्दीसु वंथोदयवोच्छेदुवर्ठमादो। असादावेदणीयअरदि-सोगाणं वंषो सोदय-पराद्रजे, अदुवादयतादो। अधिरासुहाणं सोदजो, धुवादयतादो।
अजसिकतीए असंजदसम्मादिद्दिन्दं वंषो सोदय-परादजो। उविर परादजो वेव। एदासिं
पर्वार्षे प्रम्वार्सि पि वंषो सांतरा, एगसमएण वि बंधवरमदंसणादो। पच्चया सुगमा।
असंजदसम्मादिद्विन्दं सञ्वयदर्शणं दुगइसंज्ञतो, उविरामाणं देवगइसंज्ञतो वंषो। चजादुअसंजदसम्मादिद्वि दुगइमंजदासंजदा। मणुमगइसंजदा च सामी। असंजदसम्मादिद्विण्हि

शेष प्ररूपणा तीर्थंकर प्रकृति तक आपके समान है। विशेषता केवल इतनी है कि 'असंयतसम्यग्दाष्ट्रिसे लेकर 'एसा कहना चाहिये॥ २१५॥

इस सुत्रका अर्थ यथाप सुनाम है तो भी सम्यन्त्रालके पक्षपातसे आक्षिति क्षयां आहुए होकर और दुर्बुंख जनांक अनुमहार्थ फिरसे भी प्रदर्शन करते हैं— क्षावासेवनीयका पूर्वमें बन्ध गुर्वेख होता है। उदयञ्च छेड़ उसका नहीं है, क्योंकि, केवलक्षानियों भी उसका उदय दुखा जाता है। हसी प्रकार अस्पर और अञ्चलके मी कहना चाहिये। अरात व शोकका पूर्वमें बन्ध और प्रधान उदय ग्रुप्छिक होता है, क्योंकि, प्रमत्त और अपवक्त कीर्य पूर्वकरण गुणस्थानों में कास्त उनके बन्ध और उदयका ग्रुप्छिक होता है, क्योंकि, प्रमत्त और अपवक्त कीर्य पूर्वमें उदय और प्रधान वन्ध और उदयका ग्रुप्छिक सामा और अस्पादन प्रधान वन्ध भी उदयका ग्रुप्छिक सामा और अस्पादन प्रधान वन्ध भी उदयका ग्रुप्छिक सामा और अस्पादन प्रधान वन्ध होता है, क्योंकि, प्रमत्त और अस्पादन प्रधान क्या अस्पादन होता है। अस्प उत्पत्त की अध्योत्त विश्वास हों। अस्प उत्पत्त का अस्पादन प्रधान की क्या अस्पादन प्रधान होता है। अस्प उत्पत्त का प्रधान की वन्ध संस्पादन प्रधान होता है। उत्पर उत्पत्त का प्रधान की अस्पादन स्वाध होता है। इन सब ही प्रकृतियांका वन्ध सानतर होता है, क्योंकि, एक सम्बद्ध सी उनका क्या विश्वास होता है। इन सब ही प्रकृतियांका वन्ध सानतर होता है। अस्प उत्तस प्रधान की वन्ध होता है। इन सब ही प्रकृतियांका वन्ध सानतर होता है। अस्प उत्तस स्वाध सी उनका क्या विश्वास होता है। इन सब ही प्रकृतियांका वन्ध सानतर होता है, क्योंकि, प्रकृत सम्यादन सी वन्ध प्रकृतियांका हो। ग्रियं सी स्वयं स्वयं ही वन्ध प्रकृतियांका हो। ग्रियं सी संयं क्या होता है। चारों ग्रियंकि अस्पत्रसम्यव्हि हो लेकर प्रमक्तसंयत तक वन्धाश्वास मुख्यातिके संयत स्वामी है। असंपत्रसम्यन्दि हो लेकर प्रमक्तसंयत तक वन्धाश्वास प्रधान स्वयं स्वयं हो।

जान पमत्तसंजाही ति बंधद्धाणं । पमत्तसंजदम्मि बंधवोच्छेदो । एदासिं बंधो सादि-अदुवो ।

अप्रच्यवस्वाणावरणचउक्कः मणुसगइ-भोरात्वियसरीर-अंगोवंग-वज्जिरसहवइरणारायण-सरीरसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुज्जीओ एक्किन्दि असंजदसम्मादिष्टिगुणहाणे वज्जैति ति एद्मासिमेत्य एग्गहाणसण्णा । एत्य अपन्वक्खाणचउक्कः मणुसगइपाओग्गाणुपुज्जीणं वंधोदया समं वोज्जिक्षणा, असंजदसम्मादिष्टि मोतृगुर्वरिं यंधुप्दयाणुक्केमादो । अवसेसाणं पयडीण-मेत्य स्त्रेशोवसमियणाणमगणाए वंधोवोज्जेदो चेव, उदयवोज्जेदो णात्य, केवलणाणीसु वि उदयदसणादो । अपन्वस्थाणावरणवउक्कस्स वेदो सोदय-परोदओ, अद्धवोदयत्तादो । मणुसगइद्दगोरात्वियदुग-वज्जिरसहसंघडणावे प्रस्तर सम्मादिष्टिगुर एग्समएणं वंधवरमाभावादो । पत्रवा सुममा विदेशिस एवं। पत्रवा सुममा विदेशिस पत्रवा सुममा विदेशिस एवं। विवा सुममानिवा । अपन्यवस्थाणचउक्कस्स देव-मणुसगइसंजुतो वंथो । अण्णार्सि पपडीणं मणुस-

है । प्रमत्तसंबत गुणस्थानमें बन्धव्युच्छेद होता हे । इन प्रकृतियांका बन्ध सादि और अधुव होता है ।

अप्रत्याच्यानावरणजनुष्क, मनुष्यगति, औदारिकरारीर. औदारिकरारीरांगोपांग, वक्षपंभवक्षानावरणजनुष्क, मनुष्यगति, औदारिकरारीर। औदारिकरारीरांगोपांग, वक्षपंभवक्षानाच्यारियरंगिर स्वहानवं प्रकासंयतः सम्यदृष्टि गुणस्थानमं वंधती है, अत एव इनकी यहां एकस्थान संकाह । यहां अप्रत्याच्यान्य जनुष्क और मनुष्यगतिप्रायान्य पुत्र्वका वन्ध और उदय दोनों साध्ये व्युच्छिक होत है, क्योंकि, असंयत्यसम्यदृष्टि गुणस्थानको छोड़कर उपरिम गुणस्थानों में इनका वन्ध और उदय नहीं पाया जाता । शेष प्रकृतियोका यहां शायेषात्रामिक क्षानमांगीयो संव्युच्छेत्र हो है, उदयय्युच्छेत्र नहीं है। अप्रत्याक्यानावरणजनुष्कका वन्ध साव्युच्ये होता है, क्योंकि, वह अध्येवर्षी है। अप्रत्याक्षात्रिक्ष, औदारिकिक और वक्षप्रेभवहननका पराद्य वन्ध होता है, क्योंकि, सम्यव्यक्षियों में उत्याद वन्ध होता है, क्योंकि, असंयत्यसम्यदृष्टियोंमें इनके स्वोद्यसे वन्धका विरोध है। निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, असंयत्यसम्यव्यक्षियों में इनके स्वोद्यसे वन्धका विरोध है। निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, असंयत्यसम्यव्यक्षियों में हनके स्वोद्यसे वन्धका विरोध है। निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, असंयत्यसम्यव्यक्षियों हो अप्यय्व सुनाम है। विरोधता हिक मनुष्यगतिद्वके, औदारिकिक्षित्र कार्याच्यान विष्क ससंयत्तसम्यव्यक्षित्र कीर वर्ष्यक्ष स्वयं हो अप्रत्य स्वयं ही हो स्वयं प्रत्य क्यांक ससंयतसम्यव्यक्षित्र कीर वर्ष्यक्ष स्वयं हो अप्रत्य स्वयं ही हो स्वयं व्यक्ष स्वयं क्यांकि, स्वयं क्यांकि, स्वयं क्यांकि, स्वयं क्यांकि, स्वयं क्यांकि, स्वयं क्यांकि, स्वयं क्यांकि स्वयं क्यांकि, स्वयं क्यांकि संयक्ष क्यांकि, स्वयं क्यांकि, स्वयं क्यांकि, स्वयं क्यांकि संयक्ष क्यांकि, स्वयं स्वयं क्यांकि संयक्ष क्यांकि, स्वयं स्वयं क्यांकि संयक्ष स्वयं स्वयं स्वयं क्यांकि संयक्ष क्यांकि संयक्ष स्वयं वारांकि संयक्ष स्वयं स्वयं क्यांकि संयक्ष क्यांकि संयक्ष स्वयं क्यांकि संवयं स्वयं स्वयं

१ अप्रती 'मोवणवस्त्राणं ' इति पातः ।

गद्दसंजुत्तो, अण्णगर्रहि सह विरोहादो । अपन्चक्खाणचउक्कस्स चउग्रइअसंजदसम्माइडी सामी । अवसेसाणं पयडीणं देव-णेरइया सामी । बंघद्वाणं णत्यि, एक्किन्द्र गुण्डाणं भूञोगुण-डाणजणियद्वाणविरोहादो । असंजदसम्मादिडिम्हि बंधो वोच्छिज्जदि । अपन्चक्खाणचउक्कस्स तिविहो बंधो, धुवाभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्धवो ।

पच्चन्साणावरणचउनकोत्य वेदाणियमसंजदसम्मादिहिन्संजदासंजदरोगुणहाणेषु समं चेन बंधुनरुंमादो । बंधोदया समं वेशच्छण्णा, संजदासंजदिम तदुभयाभावदंसणादो । सोदय-परोदओ बंधो, धुवोदयचादो' । णिरंतरे। बंधो, धुववंधिचादो । पच्चया सुगमा । असंजदसम्मादिहीसु देव-मणुसगइसंजुत्ते । संजदासंजदेसु देवगृहसंजुतो । चउगृहअसंजद-सम्मादिही दुगृहसंजदासंजदा सामी । असंजदसम्मादिहीखु कान संजदासंजदे ति बंधदाणं । संजदासंजदिम्म बंधो वोश्चिङ्जदि । दासु वि गुणहाणेसु तिनिही बंधो, धुवाभावादो ।

पुरिसवंद-च उसंजलण-हस्स-रदि-भय-दुगुंछाणं सोदय-परोदओ बंधो । सांतर-णिरंतर-

होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंक साथ इनके बन्धका विरोध है। अप्रत्याक्यानचतुष्कके चारों गानियोंके असंयतसम्यग्हाष्ट स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके देव व नारकी स्वामी हैं। क्षण्याचान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें बहुत गुणस्थान जानित अध्वानका विरोध है। असंयतसम्यग्हार्थ गुणस्थानमें बन्ध व्युच्छित्र होता है। अप्रत्याख्यानचतुष्कका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उसके ध्रुव बन्धका अभाव है। रोप प्रकृतियोंका सादि व अध्व बन्ध होता है।

प्रत्याच्यानावरणच्युष्क यहां द्विस्थानिक है, क्योंकि, असंयतसम्यन्हिष्ट और संयतासंयत इत दो गुणस्थानीम समान ही बन्ध पाया जाता है। बन्ध और उदय दोनों साथमें च्युन्डिज होते हैं, क्योंकि, संयतासंयत गुणस्थानों जन दोनोंका अभाव देखा जाता है। सोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वह ध्रुवेदयी है। निरत्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वह ध्रुवेदयी है। निरत्तर बन्ध होता है। क्योंकि, वह ध्रुवेदयी है। मिरत्तर बन्ध होता है। क्योंकि, वह ध्रुवेदयी है। मिरत्तर बन्ध होता है। क्योंकि, वह अववन्धी है। प्रत्यय सुगम हैं। असंयतसम्यन्धियोंमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त कथा संयतासंयतीमें देवमानिसे संयुक्त बन्ध होता है। वारों गतियोंके असंयत-सम्यन्धि और दो गतियोंके असंयत-सम्यन्धि और दो गतियोंके संयतासंयत स्थामी है। असंयतसम्यन्धिक होता है। दोनों ही गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका वन्ध होता है। दोनों ही गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका वन्ध होता है। क्योंकि, ध्रुव बन्धका अभाव है।

पुरुषेवद, चार संज्वलन, हास्य, रति, भय और जुगुप्साका स्रोदय-परोदय बन्ध

**. पञ्चय-गहसंजोग-सामित्तदाण-बं**धवियणा जाणिय वत्तव्वा'।

मणुसाउअस्स पुञ्चावरकारुसंबंधिबंधोदयपरिक्खा सुगमा । परोदओ बंधो, मणुस्साउ-बंबोद्द्याणमसंजदसमादिद्विस्त्रि अक्कोण बुत्तिविरोहादो । णिरंतरो, एगसमएण बंधुबरमाभावादो । बाएतार्लीस पञ्चया, ओरारिय-ओरारियिस्सि-वेउन्वियमिस्स-कम्मद्दयपञ्चयाणमभावादो । मणुसग्दर्संबुत्ती बंधो । देव-जरह्या सामी । बंधवाणं गरिय, एक्किन्डि गुणद्वाणे अद्धाणविरोहादो । क्संजदसम्मादिद्विस्ट बंधो बोच्छिज्जदि । सादि-अद्धवो, अद्भवविधितादो ।

देवाउअस्स पुट्यसुदओ पच्छा बंधो बोन्छिन्बर्ति, अप्यमत्तासंजदसम्मादिद्दीसु बंपोदयवोप्छेदुवर्तमादो । परोदओ, सोदएण बंधविरोहादो । णिरंतरो, अंतोसुदुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादो । पच्चया ओषतुत्त्वा । देवगदसंजुतो बंधो । तिरिक्ख-मणुसअसंजदसम्मा-दिद्वि-संजदासंजदा मणुससंजदा च सामी, अण्णत्य बंधाणुवर्तमादो । असंजदसम्मादिष्ठिप्यदुष्ठि जाव अपमत्तसंजदा ति बंधदाणं । अप्यमत्तसंजदहाए संखेज्जदिमं भागं गंतूण बंधो

होता है । साम्तर-निरम्तरता, प्रत्ययः, गतिसंयोग, स्वामिन्वः अध्वान और बन्धविकस्प, इनको जानकर कहना चाहिये ।

अनुष्यायुके पूर्वापर काल सम्बन्धी बन्ध और उदयंक अयुब्छेदकी परीक्षा सुगम है। परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, मनुष्यायुक बन्ध और उदयंक असंवतसम्बर्गा कुणस्थानमें पर साथ अस्तित्वका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वक समयसे उत्तक्ष बन्धिकामका अभाव है। च्यालास प्रत्यव है क्योंकि, जीदारिक, औदारिकमिश्च, बैक्सियकामिश्च और कार्मण प्रत्ययांका अभाव है। मनुष्यातिसे संयुक्त बन्ध होता है। वेष व नारकी स्वामी है। बन्धाप्यान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। असंवत्तसम्बर्गा है। बन्धाप्यान स्वामी है। क्योंक्त स्वामी है। बन्धाप्यान स्वामी कुणस्थानमें वस्त्र व्यवस्था है। क्योंक्त स्वामी है। इस अञ्चवस्थी है।

देवायुका पूर्वम उदय और पश्चान् बन्ध व्युच्छित्र होता है, व्यॉकि, अप्रमत्त और असंयतसम्बद्धि गुणस्थानोंमें कासे उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। परोत्तर बन्ध होता है, क्यॉकि, स्वांद्रयसे उसके बन्धका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्यॉकि, अन्तर्भुद्धतेके विना उसके बन्धविधामका अभाव है। प्रत्यय ओएके समास्यत है। देव-गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। तियंच यमनुष्य असंयतसम्बद्धि और संयतसम्बद्धता है। वेद स्वयुच्ध असंयतसम्बद्धि और संयतसम्बद्धता तथा मनुष्य संयत स्वामी हैं, क्यॉकि, अन्य गतियों में उसका बन्ध पाया नहीं जाता। असंयतसम्बद्धि केकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धाचान है। अप्रमत्तसंयतकारके संक्यातवें आग जाकर बन्ध

#### वोच्छिज्जदि । सादि-अदबो, अद्भवंभितादो ।

देवगइ-पॅचिंदियजादि-वेउब्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समवउरससंठाण-वेउब्वियसरीर-अंगोवंग-वण्ण-गंध-रस फास-देवगइपाओग्गाणुपुब्वी-अगुरुअल्हुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थिविहावगइ-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-बिर-सुम-सुमग-सुस्सर-आंदेज्ज-णिमिणणामाणं हुन्बदे-- वेदमङ्गाओग्गाणुपुब्वी-वेउब्वियसरीर-वेउब्वियसरीरंगोवंगाणं पुष्वप्रदेशो पन्छा बंदो बोच्छिन्बदि, अपुन्वासंजदसम्मादिद्वीसु बंदोदयवी-छेदुवलंमादी । अवत्रेसतेवीसपयडीणं एस्थु-द्यबोच्छेदी णलि, बंधवोच्छेदी चेव; केवल्याणीसु उदयवीच्छेदुवलंमादो ।

देवगर्-वेउन्वियदुगाणं सञ्चगुणहाणेसु परोदओ बंधो, एदासिसुदयबंधाणमक्कमेण द्विचिविरोहादे। । पींचीदयजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-चण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअल्हुअ-तस-बादर-पञ्जत-थिर-सुभ-णिमिणाणं सोदओ बंधो । समचउरससंठाण-उचपाद-परघाद-उस्सास-पचेय-सरीराणमसंजदसम्मादिहिन्हि सोदय-परोदओ बंधो । उर्वारमेसु गुणहाणेसु सोदओ चेव, तिसमयञ्जतद्वाए अभावादो । जविर समचउरससंठाणस्स सन्वगुणहाणेसु सोदय-परोदओ बंधो । सुमय-आदेञ्जाणं

ब्युटिखन होता है। सादि व अध्रव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रवबन्धी है।

देवगति, पंचेन्द्रियज्ञाति, वैकिथिक, तैज्ञस व कार्मण द्वारीर, समजतुरक्षसंस्थान, वैकिथिकदारीरांगोपांग, वर्ण, गन्य, रस, स्पर्ज, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अपुरुक्त, उपासत, परधात, उरुद्वस्त, अदास्तविद्वायोगाति, चत्र, बादर, पर्यंप्त, मत्येकदारीरा, स्थिर, छुम, सुम्बद, अत्येद किरित निर्मण नामकर्माकी प्रकृपणा करते हैं— वेवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैकिथिकदारीर और वैकिथिकदारीरांगोपांगका पूर्वी उदय और प्रश्नात् वन्य व्युच्छिक होता है, क्योंकि, अपूर्वकरण और असंयत्तसम्यन्दिष्ट गुणस्थानीं में कमझाः उनके बन्ध व उदयक्त व्युच्छिक होता है, क्यांकि, अपूर्वकरण और असंयत्तसम्यन्दिष्ट गुणस्थानीं में कमझाः उनके बन्ध व उदयक्त व्युच्छिक होता है, क्यांकि, क्यांकि क्यांकि क्यांकि क्यांकि क्यांकि क्यांकि, क्यांकि क्यांकि क्यांकि, क्यांकि, क्यांकि क्यांकिक्यांकि क्यांकि क

देवगतिहिक और वैकियिकहिकका सब गुणस्थानों में परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, हक्के उदय और कन्धे एक साथ रहनेका विरोध है। पंकेन्द्रियजाति, तैजल व कार्मेण हातिह क्ष्मी क्षमी एक साथ रहनेका विरोध है। पंकेन्द्रियजाति, तैजल व कार्मेण हातिह क्ष्मी क्षमी क्ष

असंजदसम्मादिद्विम्हि सोदय-परादओ । उनिर सोदओ चेन, पडिनक्खुदयाभानादो ।

थिर-सुभाणमसंजद्सम्मादिष्टिपद्वृहि जाव पमत्तसंजदा ति सांतरा बंधो । उबीर णिरंतरा । अवसेसाणं पयडीणं सन्वगुणहाणेसु वंधो णिरंतरा, पडिवन्सवपर्वीणं बंधाभावादा ।

देवगद्द-वेउञ्चियदुगाणं वेउञ्चिय-वेउञ्चियमिस्सए-चया असंजदसम्मादिद्विम्मि अवणे-दच्चा । संसपयडीणं पचया जोषतुत्ता । देवगद्द-वेउञ्चियदुगाणं षंघे। सत्वयुणद्वाणेसु देवगद्द-संजुत्ता । अवसेसाणं पयडीणं 'चेवा असंजदसम्मादिद्विम्द देव-मणुसगदसंज्ञता । उनिरमेसु गुण-द्वाणेसु देवगद्दसंज्ञता । देवगद्द वेउञ्चियदुगाणं दुगद्दअधंजदसम्मादिद्विम्द वेवतासंजदा मणुसगद्द-संजदा सामी । सेसाणं पयडीणं चउगदसंजदरमगदिद्विणो दुगद्दसंजदालंजदा मणुसगद्गसंजदा च सामी। असंजदसम्मादिद्विणदुढि जाव अपुञ्चकरणं ति चंघदाणं। अपुञ्चकरणदाए संखेजजे भागे गंतृण षंघो चोच्छिज्जदि । णिमिणस्य तिविद्दो चंघों, धुवाभावादो । अवसेसाणं चंघो सारि-अद्धनी ।

-आहारदुग-तित्थयराणमोघषरूवणमवहारिय भाणिदव्वं ।

असंयतसम्यन्दिष्ट गुणस्थानमं स्वोदय-परोदय वन्ध होता है। ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयका अभाव है।

स्थिर और शुभका असंयतसम्यन्धिते लेकर प्रमक्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका सब गुणस्थानों में निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंक बन्धका अभाव है।

देवगति और वैकियिकद्विकके बैकियिक अर वैकियिकमिश्र काययोगभरयोंको असंयतसम्बर्ग हिं। वृद्धिक संयतसम्बर्ग हिं। वृद्धिक स्वान हैं। देवगितिक और वैकियिकद्विकका बण्य सब गुणस्थानों में द्वागितिक और वैकियिकद्विकका बण्य सब गुणस्थानों में द्वागितिक संयुक्त होता है। होष प्रकृतियोंका बण्य असंयतसम्बर्ग हुए गुणस्थानों देव व मनुष्य गतिस संयुक्त होता है। होषा मनुष्य गतिस संयुक्त होता है। देवगतिम गुणस्थानों देवगतिस संयुक्त कोता है। देवगतिम के संयतसम्बर्ग है। उपिम गुणस्थानों के संयतसम्बर्ग है। उपिम मनुष्यातिक संयत स्वामी हैं। ग्रीयतास्यतम्प्रमारहि ते श्रीय मनुष्यातिक संयतसम्बर्ग तथा मनुष्यातिक संयतसम्बर्ग तथा मनुष्यातिक संयतसम्बर्ग तथा मनुष्यातिक संयतसम्बर्ग तथा मनुष्यातिक संयत्वसम्बर्ग होता है। अपूर्वकरणकाल संव्यात बहुमाग जाकर वन्ध वृद्धिक होता है। निर्माण नामकर्मका तीन मक्तरक वश्य होता है। स्मिण कामकर्मका तथा सब्दि व अध्य होता है। स्मिण नामकर्मका स्वामि व अध्य होता है। स्वित्त हम्म स्वामि हम्म स्वामि हम्म स्वामि हम्म स्वामि हम्म स्वामि हम्म होता है। स्वामि मन्दि स्वमि स्वामि स्वामि स्वामि स्वामि स्वामि स्वम्म होता है। स्वित्त स्वामि स्वामि स्वामि स्वामि स्वम्म होता है।

आहारकाद्विक और तीर्थकर प्रकृतिकी प्रकृपणा ओधप्रकृपणाका निर्णय करके करना चार्षिय।

१ अ-काप्रस्तोः ' पयडीप् ' इति पाउः ।

२ मतिषु ' लड्डो ' इति पाठः ।

मणपज्जवणाणीसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जसिकत्ति-उच्चागोदःपंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २१६ ॥

सुगमं ।

पमत्तसंजदपहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खवा बंधा । सुहुमसांपराइयसंजदद्धाए चरिमसममं गंतृण बंधो वोन्छिज्जिद । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २१७ ॥

ष्ट्य एदासिं पयडीणं महिणाणमम्गणाए पमत्तसंजदप्यहुहिगुणहाणेसु जघा परूनणा कहा तथा परूनेदच्या । णविर एत्थ सन्त्रशिक्ष्य-णउंसयवेदपन्चया अवणेदन्या, अप्पस्तय-वेदादह्त्लाण मणपन्नवणाणाणुप्पत्तीदो । पमतपन्चग्यु आहारहुगमवणेदन्यं, मणपन्जवणाणस्स आहारसीरदुगेदएण सह विरोहादा । पुरिसवेदस्स सोदओ वंघो । एवमण्णो वि विसेसो जिट अस्थि सो संभिरिय वत्तन्यो ।

#### णिद्दा-पयलाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २१८ ॥

मनःपर्ययञ्चानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २१६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्तसंयतसे ठेकर सुक्ष्मसाम्परायिक उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। सूक्ष्म-साम्परायिकशुद्धिसंयतकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष जबन्धक हैं॥ २१७॥

यहां इन प्रकृतियोंकी मितिकानमार्गणामें प्रमत्तसंयतादिक शुणस्थानोंमें जैसे प्रकृपणा की गई है वैसे प्रकृपणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि यहां सर्वेष खांबेद और नपुंसकवेद प्रत्योंको कम करना चाहिये, क्योंकि, अप्रशस्त वेदोदय युक्त जीवोंके मन पर्ययक्षानकी उत्पत्ति नहीं होती। प्रमत्तसंयत गुणस्थान सम्बन्धी प्रत्योंमें आहारक- दिकको कम करना चाहिये, क्योंकि, मन पर्ययक्षानका आहारशरीरद्विकके उदयके साथ विरोध है। पुरुषवेदका स्वोदय बन्ध होता है। इसी प्रकार अन्य भी यदि भेद है तो उसको स्मरण कर कहना चाहिये।

निद्रा और प्रचलका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २१८ ॥

सुगमं ।

पमत्तसंजदपहुि जाव अपुज्वकरणपरहुज्वसमा स्वा बंधा । अपुज्वकरणद्वाए संसेडजदिमं भागं गंत्ण बंधो वोन्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २१९ ॥

एदं पि सुगमं, ओधम्मि वुत्तत्थतादो ।

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २२० ॥

सुगमं ।

पमत्तसंजदपहुडि जाव स्त्रीणकसायवीयरायछदुमत्था बंधा। एदे बंधा, अवंधा णित्य ॥ २२१ ॥

सुगममेदं ।

सेसमोघं जाव तित्थयरे ति । णवरि पमत्तसंजदप्पहुडि ति भाणिदव्वं ॥ २२२ ॥

एदं पि सुगमं ।

यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्तस्यतसे छेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । अपूर्वकरण-काळके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध ब्युच्छित्र होता है। ये बन्धक हैं, श्रेप अबन्धक हैं ॥२१९॥

यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, ओघमें इसका अर्थ कहा जा सुका है!

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २२० ॥

यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्तरंथतसे लेकर क्षीणकवायवीतराय छन्मस्थ तक बन्यक हैं।। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ २२१॥

यह सूत्र सुगम है।

ग्रेप प्ररूपणा तीर्थंकर प्रकृति तक ओपके समान है। विशेष इतमा है कि ' प्रमक्संयतसे ठेकर 'ऐसा कहना चाहिये॥ २२२॥

यह सूत्र भी खुनम है।

केवल्रणाणीसु सादावेदणीयस्स को वंधो को अवंधो ? ॥२२३॥ सुगर्ग ।

सजोगिकेवर्ला बंधा । सजोगिकेवल्जिद्धाएं वरिमसमयं गंतूण बंधो वोन्छिजदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २२४ ॥

एदस्स बंचो पुन्नं वोन्छिज्जिद, उदबो पच्छा वोन्छिज्जिद, सजोगि-अजोगिचिरम-समएसु बंचोदयवोच्छेदुवरुंमादो । बंधो सोदय-परोदबो, अदुवोदयत्तादो । णिरंतरो, पिट-इम्खपयडीर बंधाभावादो । सन्चमणजोगो असन्चमोसमणजोगो सन्चविजोगो असन्च-मोसविज्ञिगो ओराल्यिकायजोगो ओराल्यिमिस्सकायजोगो कम्मइयकायजोगो ति सत्त एदस्स बंधपन्चया । बंधो अगइसंझतो, एत्थ गइबंधेण विरुद्धबंधादो । मणुसा सामी, अण्णत्य केवलीणममावादो । बंधदाणं णत्यि, एक्किन्हि गुणहाणे अद्धाणविरोहादो । अजोगिचरिमसमए बंधो वोन्छिज्जिदि । सारि-अद्धवो बंधो, अद्धवंधितादो ।

केवलज्ञानियोंमें सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २२३ ॥ यह सुत्र सुगम है ।

सयोगकेवठी बन्धक हैं। सयोगकेविकतालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध न्युष्टिज्ञ होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं।। २२४॥

इसका बन्ध पूर्वमं ग्युचिछक होता है, उदय प्रश्चात ग्युचिछक होता है; क्योंकि, स्वोगकेवली और अयोगकेवली ग्रुणस्थानोंके मित्रस समयोंके काले उसके क्लब और उदयका ग्युच्छेद पाया आता है। बन्ध उसका स्वोदय-परीदय होता है, क्योंकि, वह समुझ्के स्वी प्रकृति है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष मक्रतिके बन्धका अमाव है। सत्यसमोयोग, असत्य-मुयामनोयोग, सत्यवन्तयोग, असत्य-मुयामनोयोग, सत्यवन्तयोग, असत्य-मुयामनोयोग, सत्यवन्तयोग, यसत्य सुशावन्तयोग, औदारिकः काययोग, अत्यारिकामध्यायोग और कामणकाययोग, यसत्य इसके बन्धमत्यय हैं। क्लब गतिकन्य रहित होता है, क्योंकि, वहां गतिबन्धले विरुद्ध सम्य हैं। स्वाप्य स्वापी हैं, क्योंकि, कामणकाययोग अध्यानका नहीं हैं, क्योंकि, कामणकायोग अध्यानका विरोध है। अयोगकेवलीक अस्तिम समयम वन्ध ज्युचिछक होता है। सादि य अध्य बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुववन्धी है।

र प्रतिषु 'सजोगकेवली वधाए 'इति पाठः । २ प्रतिषु 'अत्थाण ' इति पाठः ।

संजमाणुवादेण संजदेसु मणपञ्जवणाणिभंगो ॥ २२५ ॥ जवा मणपञ्जरणाणमगणाए परूवणा करा तथा एत्य कायच्या । णवरि पञ्चयादि-विसेसो जाणिय वृत्तक्यो । एत्य विसेसपद्रप्यायणहमुत्तरसुतं भणदि —

णवरि विसेसो सादावेदणीयस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ २२६ ॥

सुगमं ।

पमत्तसंजदप्पहुडि जाव सजोगिकेवली वंधा । सजोगिकेवलिः अद्धाए चरिमसमयं गंतृण वंधो वोच्छिज्जदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २२७ ॥

सुगममेदं ।

सामाइय-छेदोबद्वावणसुद्धिसंजदेसु पंचेणाणावरणीय-सादावेद-णीय-स्टोभसंजलण-जसिकिति-उच्चागोद-पंचेतराइयाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ २२८ ॥

संयममार्गणानुसार संयत जीवोंमें मनःपर्ययज्ञानियोंके समान प्ररूपणा है ॥ २२५॥

जिस प्रकार मनःपर्ययक्षानमार्गणामें प्रकृषण। की गई है, उसी प्रकार यहां करना चाहिये। विशेष इतना है कि प्रस्ययादिक भेदको जानकर कहना चाहिये। यहां विशेषना बतलानेके लिये उत्तर सुत्र कहते हैं—

विशेषता इतनी है कि सातावेदनीयका कोन बन्धक और कोन अवन्धक है ? ॥२२६॥ यह खत्र सुगम है ।

प्रमत्तसंयतसे लेकर सयोगकेवली तक बन्धक हैं। सयोगकेवलिकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध न्युन्छिन होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २२७॥ यह सुत्र सुराम है।

सामायिक-छेदोपस्थापनगुद्धसंथतोंमं पांच ज्ञानावरणीय, सातावेदनीय, संज्वलनलोम, यग्नकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ २२८॥ सुगमं ।

## पमत्तसंजदप्यहुडि जाव अणियट्टिउवसमा खवा वं**धा। एदे** वंधा. अवंधा णस्थि॥ २२९॥

एदार्सि पयडीणमेत्य धंघोदयवोच्छेदाभावादो ' उदयादे। किं पुब्वं पच्छा वा धंघो वोच्छिण्णो ' ति विचारो जात्य । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सिक्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं सोदओ वंघो, एत्य युवोदयत्तादो । सादावेदणीय-छोभसंजरुणाणं सोदय-परोदओ, अद्धुवोदयत्तादो । सादावेदणीय-जसिकतीणं पमत्तसंजदिम्म सांतरो वंघो, पडिवक्खपयिड-वंयुवरुमादो । उत्तरि णिरंतरो, तदभावादो । सेसाणं पयडीणं वंघो सम्बन्ध णिरंतरो, अप्पद-संजदेसु वंयुवरुमादो । पदासि सम्बन्ध पर्यक्षणं पमत्तसंजदर्भ एकंतरो, अप्पद-संजदेसु वंयुवरमाभावादो । पदासि सम्बन्ध पर्यक्षणं पमत्तसंजदपदुढि जाव अपुव्यकरणद्वाण छसत्तमागो ति वंघो देवगइसंजुत्तो । उत्तरि अगइसंजुत्ते, तत्य गईणं वंघामावादो । मणुसां सामी, अण्वत्य संजदाभावादो । वंघाद्वाणं

यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्तसंयतमे ठेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अवन्धक नहीं हैं ॥ २२९ ॥

यहां इन प्रकृतियोंक बन्ध और उद्दयका ध्युच्छिद न होनेसे 'उद्दयसे क्या पृष्ठीमें या प्रश्नात् बन्ध उपुष्टिछ्य होता है 'यह विचाद नहीं है। यांच झानावरणीय, जार दर्शनावरणीय, यशकीति, उच्चगोन और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनका धुन उद्दय है। सातावेदनीय और संउन्नलनोमका स्वोदय-परोद्दय कन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनका धुन उद्दय है। सातावेदनीय और व्यक्तितिका प्रमत्तत्वत गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका कन्ध पाया जाता है। उत्पर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। उत्पर निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंक बन्धका आभाव है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र निरन्तर है, क्योंकि, विचक्षित संयतोंमें इनके बन्धिग्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओध्यत्ययोंसे यहां कोई भेद नहीं है। इन सब प्रकृतियोंका बन्ध प्रसत्तसंयतसे लेकर अपूर्वकरणकालके छह सन्तम भाग सक देवगितसे संयुक्त होता है। उत्पर अगितसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां गितियोंके बन्धका अभाव है। प्रतुष्ट अगिति, अन्य गतियोंमें संयतोंका अभाव है।

१ प्रतिषु ' मणुसाउव ' इति पाठः ।

सुगमं, सुत्तुदिहत्तादो । बंधवोच्छेदो णात्थि, उवरि वि बंधुवलंभादो 'अबंधा मात्थि 'ति सुसारो वा । चोहसण्णं धुवबंधीणं बंघो तिविहो, धुवाभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्धवो, अद्धवषंधित्तादो ।

### सेसं मणपज्जवणाणिभंगो ॥ २३० ॥

जहां मणपञ्जवणाणीस सेसपयडीणं परूवणा कदा तहा एत्थ वि कायव्या । को वि विसेसी अरिथ', णवुंसयवेदाहारदुगपञ्चयाणं तत्थासंताणमत्थित्थत्तदंसणादी'।

णिहा-पयलाणं पुर्वं वंधो वोच्छिण्णो । उदयवोच्छेदो णत्थि, सुहमसांपराइय-जहा-क्खादसंजदेसु वि तद्दयदंसणादो । वंथी सोदय-परोदओ, अद्धवोदयत्तादो । णिरंतरी, धुव-वंधितादो । पन्चया सुगमा, ओघपन्चएहिंतो विक्षेसाभावादो । देवगइसंज्ञतो, गुतंतरस्स वैधाभावादो । मणुसा सामी, अण्णत्य संजमाभावादो । पमत्तसंजदप्पदृष्टि जाव अपुरुवकरणो

बन्धाध्वान सुगम है, क्योंकि, वह स्त्रमें निर्दिष्ट है । वन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर भी बन्ध पाया जाता है: अथवा 'अवन्धक नहीं है' इस सुत्रसं भी बन्धव्युच्छेदका अभाव सिद्ध है। चौदह भुवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध तीन प्रकार होता है, क्योंकि, भुव बन्धका भभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, व अधुववन्धी हैं।

शेष प्रकृतियोंकी प्ररूपणा मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है ॥ २३० ॥

जिस प्रकार मनःपर्ययक्तानियों में शेष प्रकृतियों की प्ररूपणा की है उसी प्रकार वहां भी करना चाहिये। यहां कुछ विशेषता भी है, क्योंकि, नपुंसकवेद और आहारद्विकके प्रत्यय. जो मनःपर्ययद्वानियोंमें नहीं थे, यहां देखे जाते हैं।

निद्रा और प्रचलाका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है। उनका उदयव्युच्छेद नहीं है. क्योंकि. सक्मसाम्परायिक और यथाक्यातसंयतोंमें भी उनका उदय देखा जाता है। क्रम स्वाहय-परोदय होता है, क्योंकि, व अध्वोदयी हैं। निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, धक-बन्बी हैं। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, बाधप्रत्ययासे कोई भेद नहीं हैं। देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, संयतोंमें अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है। मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें संयमका अभाव है। प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूर्वकरण तक बन्धाःखान है। अपूर्व-

र अ-आप्रस्तोः 'को विसेसो अध्य गरिय', काप्रती 'को वि विसेसो व्यस्थि गरिव ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु 'तथासंताण ' इति पाठः । ३ कांत्रतावत्र ' बंबो सोदय-परोदओ ' इसविकः पादः ।

४ प्रतिषु ' गन्भंतरसा ' इति पाठः ।

सि वंश्वडाणं । अयुज्वकरणदाए ससमगागचरिमसमए वंशे वोच्छिज्जदि । कथमेदं णव्वदे ? सुपाविरुद्धाइरियववणादो । तिविहो' वंशे, धुवामावादो ।

एवं चेव पुरिसंवेदस्स वत्तव्यं । णवरि अद्धाणमणियष्टिअद्धाए संखेज्जा भागा ति वत्तव्यं । देवगइ-अगइसंजुतो । दुविहा वंघो, अद्धववंधितादो ।

क्रोषसंजरुणस्स लोभसंजरुणभंगो । णविर अद्धाणमणियद्विअद्धाए संखेजा भागा ति । एवं माण-मायासंजरुणाणं पि वत्तन्वं । णविर कोषवंषवीन्छिण्णुविरमद्धाए संखेज्जाभागे गंतूण माणवंषद्धाणं समप्यदिं । संसद्धाए संखेज्जे भागे गंतूण मायवंषद्धाणं समप्यदिं ति वत्तन्वं ।

इस्स-रदि-भय-दुर्गुझार्ण चंपोदया समं वोच्छिण्णा, अपुड्वकरणद्धाए चरिनसमए तदभावदंसणादो। चंपो सोदय-परोदओ, अद्भुवेदयत्तादो। इस्स रदीणं वंथो पमत्तम्मि सांतरो।

करणकालके सप्तम भागके अन्तिम समयमें बन्ध व्युव्छिन्न होता है।

शंका-यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान — स्वले अविरुद्ध आचार्योंके बचनसे वह जाना जाता है। उनका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, धव बन्धका अभाव है।

इसी प्रकार ही पुरुषवेदके भी कहना चाहिये। विशेषता यह है कि बन्धाध्वान अनिवृत्तिकरणकालका संस्थात बहुभाग है, ऐसा कहना चाहिये। देवगतिसंयुक्त और अगतिसंयुक्त बन्ध होता है। दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रयवनधी है।

संज्यसम्बोधकी प्रकृपणा संज्यसम्बोधक समान है। विशेष इतना है कि बण्धा-ध्वान बानिवृत्तिकरणकारुका संस्थातबहुमाण है। इसी प्रकार संज्यस्त मान और प्रायक्ति भी कहना चाहिये। विशेषता यह है कि संज्यसम्बोधके वश्यस्त क्ष्युच्छित होनेके उपरिम्न कारुका संस्थात बहुमाग विताकर मानवन्याध्यान समान होता है। श्रेष्ट कारुक संक्यात बहुमाग बाकर मायावन्याध्यान समान होता है, ऐसा कहना चाहिये।

हास्य, रित, मय और जुगुप्साका बन्ध व उदय दोनों साथमें व्युष्टिक होते हैं, क्योंकि, अपूर्वकरणकालके अन्तिम समयमें उनका अभाव देखा जाता है । बन्ध उनका स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, वे अधुवोदयी प्रकृतियां हैं। हास्य और रितका बन्ध प्रमत्त-

र प्रतिष्ठु 'विविद्दो 'इति पाठः । २ प्रतिष्ठु 'समप्पृद्धि 'इति पाठः । ३ व्य-कामस्योः 'समप्पृद्धि 'इति पाठः ।

उवरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । भय-दुगुंछणं सन्वत्य णिरंतरो, धुवबंधितादो । पञ्चया सुगमा, ओषपञ्चएहिंतो विसेसाभावादो । देवगङ्संडुतो अगङ्संडुतो वि, अपुञ्च-करणद्धाए चरिससत्तममाने गईए बंधाभावादो । मणुसा सामी । पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अपुञ्च-करणो ति बंधद्धाणं । अपुञ्चकरणचरिमसम् वंधो बोन्छिज्जिर । भय-दुगुंछणं तिविद्दो बंधो, धुवबंधितादो । सेसाणं सादि-अदबो, तिबवरीयवंधादो ।

देवाउअस्स पुख्वावरकालेमु बंधोदयवोच्छेदगरिक्खा णरिथ, उदयाभावादो । परोदशो बंधो, साभावियादो । णिरंतरो, अंतोमुहुतेण विणा वंबुवरमाभावादो । पञ्चया सुगमा । देवगद्दसंजुत्तो । मणुसा चेव सामी । पमत-अप्यमत्तसंबदा वंधदाणं । अप्यमत्तदाए संखेञ्जदिमं भागं गंतृण बंधो बोच्छिज्जदि । सादि-अद्वेश बंधो, अद्वयंधितादो ।

संपिद्धे देवगइसहगयाणं सत्तावीसपयडीणं भण्णमोणं पुत्वावरकालेषु विधीदयवीन्छेद-परिकखा जाणिय कायव्या । देवगइ-वेडन्थियदुगाणं विधी परे।दएण, साभावियादी । समयउ-रससंद्राण-पसत्यविद्धायगङ्-सुस्सराणं सोदय-परोदओं, संजदेसु पडिवक्खपयडीणं पि उदय-

संयत गुणस्थानमें सान्तर होता है। अयर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष महतियोंके बन्धका अभाव है। भय और जुगुत्साका संबंव निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, बे धुववन्धी हैं। प्रत्य सुगम है, क्योंकि, बोचप्रन्ययों से कोई विरोपता नहीं है। देवपातिसंयुक्त और अगतिसंयुक्त भी बन्ध होता है, क्योंकि, अयुवेकराणकार्यक अनिस्त ससम भागमें गतिक बन्धका अभाव हो जाता है। मनुष्य स्वामी हैं। प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूर्वकरण तक बन्धाध्यान है। अपूर्वकरण के अनिस समयमें बन्ध चुर्चिछ्य होता है। क्या सामयमें बन्ध चुर्चिछ्य होता है। होय स्वामी है। क्या प्रकृतियोंका सामय और जुगुन्साका तीन हक्या करवा विष्कृत होता है। अप्त अध्या क्या हो। होय प्रकृतियोंका सामयें बन्ध चुर्चिछ्य होता है। क्या प्रकृतियोंका सामयें व अध्य बन्ध होता है। क्या क्या होता है। क्या प्रकृतियोंका सामयें व अध्य बन्ध होता है। क्या स्वामी क्या होता है।

देवायुके पूर्वापर कालभावी बन्ध व उदयके ब्युच्छेदकां परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां उसका उदयाभाव है। परादेव बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है। तिरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, क्योंकि है। प्रत्यय सुनम हैं। देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है। मयुष्य ही स्वामी हैं। प्रमत्त और अप्रमत्त संयत बन्धाप्यान हैं। अप्रमत्तकालके संस्थातवें भाग जाकर बन्ध ब्युच्छित्र होता है। सादि व अध्रव बाध होता है, क्योंकि, वह अध्रवक्यी है।

भव देवगतिके साथ रहनेवाळी [ परभाविक नामकर्मकी ] सत्ताहंस प्रकृतियोकी प्रकृपणा करते समय पूर्वापर काळोम बन्ध व उदयके खुच्छेदकी परीक्षा जानकर करना चाहिये । देवगतिद्विक और विकिश्वकिक्षका बन्ध परोदयसे होता है, क्योंकि, पेसा स्वभाव है । समयनुरुक्तसंस्थान, प्रशस्तिविद्यागे-गिरी और सुस्तरका सोहय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, संस्तामि इनस्रे दंसणादो । अवसेसाणं पयडीणं बंघो सोदबो, धुवादयत्तादो । थिर-सुभाणं पमत्तसंजरिम्न बंधो सांतरो, पिडवन्खपयडिबंधुवरुंमादो । उत्तरि णिरंतरो, तदभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो णिरंतरो, एत्थ धुवबंधितादो । पच्चया सुगमा । सच्चासि वयडीणं बंधो देवगइसंख्तो । मणुसा सामीओ । बंधदाणं बंधविणहृद्वाणं च सुगमं । धुवबंधीणं बंधो तिविहो । अवसेसाणं सादि-अद्वरो ।

असार्विदणीय-अरहि-मोग-अधिर-असुह-अजसिकतीणमेग्रहाणियाणं सांतरबंधीणमोघ-पच्चयाणं देवगहसंजुताणं मणुससामियाणं बंधदाणिवरिहयाणं पमत्तसंज्रिम्म बोच्छिणपंधाणं बंधेण सादि-अद्भवाणं बंधो सोहओ परोहओ सोदयै-परोहओ वे ति जाणिय पद्धवेदव्वो । आहारहुग-तित्थवराणं वि जाणिय वत्तत्वं ।

परिहारसुद्धिसंजदेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादा-वेदणीय-चदुसंजुलण-पुरिसवेद-हस्स-रिद-भय-दुगुंछा-देवगइ-पंचिंदिय-

प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका भी उदय देखा जाता है। रोप प्रकृतियोंका बन्ध खोदय होता है, क्योंकि, वे ध्रुवेदयी हैं। दियर और शुअका बन्ध प्रमत्तसंवत गुणस्थानमें सान्तर होता है, क्योंकि, व ध्रुवेदयी हैं। दियर और शुअका बन्ध प्रमत्तसंवत गुणस्थानमें सान्तर होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका वन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, यहां वे ध्रुववन्धी हैं। प्रत्यय सुगम हैं। सब प्रकृतियोंका बन्ध देवाति सेयुक्त होता है। हनके बन्धके स्वामी मनुष्य हैं। वन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। ध्रुववन्धी प्रकृतियोंका बन्ध सादि ब अध्य होता है। रोप प्रकृतियोंका बन्ध सादि ब अध्य होता है।

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति, इन एकस्थानिक, सान्तर बन्धवाली, ओघ प्रत्ययाँसे बुक्त, देवगतिसंयुक्त, मतुष्यस्वामिक, बन्धाध्वानसे रहित, प्रमत्तसंयत गुणस्थानभावी बन्धव्युक्छेद्रसे सहित, तथा बन्धकी अपेक्षा सादि व अधुव प्रकृतियोंका बन्ध स्वेदय, परेदिय अथवा स्वोदय-परोदय हैं: इसकी जानकर प्ररूपण करना वाहिये। आहारद्विक और तीर्थकर प्रकृतिकी भी प्रकृपणा जानकर करना वाहिये।

परिहारशुद्धिसंयतोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषेवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक, तैजस

१ अ माप्रस्थोः 'सोदयो ', काप्रती 'सोदओ ' इति पाठः ।

जादि-वेजिवय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचजरससंद्राण-वेजिबयसरीर-अंगोवंग-चण्ण-गंध-रस-फास-देवाणुपुविन-अगुरुवलहुअ-जवघाद-परघादु-स्सास-पसत्यविद्यायगइ-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिर-सुइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकति-णिमिण-तित्ययरुचागोद-पंचंतराइयाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ २३१ ॥

सुगमं ।

पमत्त-अपमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥२३२॥

उदयादो बंधो पुष्यं पन्छा वा बोच्छिन्जदि ति एत्य विचारा णस्यि, षदासिं वंधवोच्छिदाभावादो च । देवगइ-देवगइपाओगगाणुपुष्ति-वंधवोच्छदाभावादो उदहन्जणपुरयवोच्छेदाभावादो च । देवगइ-देवगइपाओगगाणुपुष्ति-वेउच्चियदुग-तित्ययराणं परोद्ञो बंधो, एरासिं बंधोदयाणमक्कमपुतिविरोहादो । णिरा-पयला-सादावेदणीय-चद्रसंजलण-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा-समचउरससंठाण-पसत्यविहायगइ-पुस्सराणं सोदय-परोद्ञो बंधो, एदासिं पहिनक्खपयडींणं पि उदयदंसणादो । अवसेसाणं पयडींणं सोदशे बंधो, एत्य एदासिं पयडींणं पुनादयनुवर्लमादो ।

व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिकशरीरांगोषांग, वर्ण, गन्य, रस, स्पर्ध, देवातुः पूर्वी, अगुरुञ्छ, उपवात, परवात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगाति, त्रस, बादर, पर्योप्त, प्रत्येकश्वरीर, स्विर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आंदेय, यशकीर्ति, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगेन्न और पांच अन्तराय, इनका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २३१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्त और अप्रमत्त संयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २३२ ॥

उदयसे बन्ध पूर्वमें या पञ्चान ब्युटिछत्न होता है, यह विचार यहां नहीं है, क्योंकि, इनके बन्ध्यपुन्छहका अमाव है, तथा उदय युक्त महतियोंके उद्दर्शकुष्टेक्का भागा है। देवगति, देवगतिआयंग्याजुपूर्वी, विकायकाद्विक और तीर्यकर, समका परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, इन महात्योंके बन्ध और उदयके एक साथ अस्तितका विरोध है। तिहा, प्रचला, सात्यवेदनीय, चार संन्यलन, हास्य, रित, अय, बुग्लुस्का, समज्जुरकारेक्षान, प्रशस्तिविहायोगित और सुस्दरका स्वेदर परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका में उदय देखा जाता है। शेष प्रकृतियोंका स्वेदय बन्ध होता है, क्योंकि, वहां इन प्रकृतियोंका अंदर देखा जाता है। शेष प्रकृतियोंका स्वेदय बन्ध होता है, स्यांकि, वहां इन प्रकृतियोंका अंदर देखा जाता है। शेष प्रकृतियोंका संवदय बन्ध होता है, क्योंकि, वहां इन प्रकृतियोंका अंदर देखा जाता है। शेष प्रकृतियोंका संवदय बन्ध होता है, क्योंकि, वहां इन प्रकृतियोंका अंदर देखा जाता है। शेष प्रकृतियोंका संवदय बन्ध होता है, क्योंकि, वहां इन प्रकृतियोंका अंदर वहां वाचा काता है।

सादावेदणीय-हस्स-(दे-थिर-सुम-जसिकतीणं पमत्तसंजदामा बंघो सांतरितं । उतिर णिरंतरित, पिडवनस्थपदर्शिणं बंघामावादो । अवसेसाणं पपडीणं बंघो णिरंतरित, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधुवरमामावादो । पञ्चया सुगमा, ओघपञ्चपर्हितो विसेसामावादो । णविर हस्य-णर्दुसर्यवेदपञ्चया णस्य, अप्यसत्यवेदोद्दर्ल्यणं परिहारसुद्धिसंजमामावादो । आहारदुगपचया वि णस्य, परिहारसुद्धिसंजमण आहारदुगोद्दयविरोहादो तित्ययरपादम्ले हियाणं गयसेदेहर्म्णं आणाकणिट्टदासंजमबङ्कतादिआहारुइदणकारणविरहिदाणमाहारसरीरोवादाणासंमवादो वा ।

देवगद्दसंद्वतो बंधो, एत्थण्णगद्दंधाभावादो । मणुसा सामी, अण्णत्य संजमाभावादो । बंधद्वाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो णत्यि, 'अवंधा णत्यि ' ति सुत्तणिदेसादो । धुवबंधीणं बंधीं तिविहो, धुवाभावादो । अवसेसाणं सादि-अदंतो, अद्धवबंधितादो ।

असादावेदणीय-अरदि-सोग-अधिर-असुह-अजसिकितिणामाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ २३३ ॥

सातावेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, शुभ और पशकीर्तिका प्रमस्तसंयत गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है। उपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंके, नहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्ध का अभाव है। श्रेप प्रकृतियोंको बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, नहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्ध अभाव है। श्रेप्य सुगम हैं, स्योंकि, ओप्रप्रत्ययोंके भोंके में द नहीं है। विशेष इतना है कि स्रांविद और नपुंककेद प्रस्य नहीं हैं, क्योंकि, अप्रशास्तवेदोहय पुक जीवोंके परिहारशुद्धिसंयमका अभाव है। आहारकदिक प्रत्यय भी नहीं है, क्योंकि, परिहारशुद्धिसंयमका अभाव है। आहारकदिक प्रत्यय भी नहीं है, क्योंकि, परिहारशुद्धिसंयमके साथ आहारकदिककी उत्पत्तिका विरोध है; अथवा तीर्थकरिक पादमूल्स स्थित, सन्देह रहित, तथा आक्षाकिनाश्चता अर्थात् आनत्ववनमें सन्देहजनित शिथिता और असंयमवहुलताहि कर आहारशरीरकी उत्पत्तिके कारणोंसे रिहेत परिहार-शृद्धिसंयत्रोंके आहारकरीरकी उत्पत्ति असमय है।

देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, यहां अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है। मतुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें संवयका अभाव है। बन्धाच्यान सुगम है। क्याञ्चुल्छेद नहीं है, क्योंकि अबन्धक नहीं है' देसा सुबर्में कहा गया है। इनमें धुबबन्धीं प्रकृतियोंका यन्य तीन प्रकारका होता है, क्योंकि, उनके धुख बन्धका अभाव है। होचं. प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुवबन्धी हैं।

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और व्यशकीर्ति नामकर्मका कीलं बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २३३ ॥

१ आ काम्रास्थोः 'मूलद्वियःणं ' इति पाठः ।

२ अ-आप्रत्योः ' बहुलावादि ', ' का सप्रकोः बहुलालादि ' इति पाठः ।

सुगमं ।

# पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा,अवसेसा अबंधा ॥ २३४ ॥

भसादोबदणीय-अरदि-सोगाणमेत्य बंघवोच्छेदो चेव, उदयवोच्छेदो णियः, उतिर तदुदयवोच्छेदुवरंभादो । अभिर-असुमाणं पि एवं चेव वत्तस्त्रं, पमत सजोगीसु बंधोदय-वोच्छेद्दैसणादो । अस्तिकतीए पुत्तसुदजो पच्छा बंघो वोच्छिज्जिदि, पमतासंजदसम्मादिद्दीसु बंधोदयवोच्छेददंसणादो । अथिर-असुदाणं सोदजो, अजसिकतीए परोदजो, सेसाणं बंधो सोदय-परोदजो । सांतरे। बंघो, एदासिभेगसमरण वि बंधुवरमदंसणादो । इत्थि-णबुंसयवेदाहार-दुगविरिहदोषपच्चया एत्थ वत्तच्चा । देवगइ [-संजुतो] वंघो । मणुसा सामी । बंधदाणं णत्थि, एगणुणद्वाणम्हि' तदसंभवादो । पमत्तसंजदचिमसमए बंघो वोच्छिज्जिदि । सादि-अद्ववो बंधो, अद्ववंधितादो ।

देवाउअस्स को बंधो को अबंधो १॥ २३५ ॥

इह सूत्र सुगम है।

प्रमत्तसंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, क्षेष अवन्धक हैं।। २३४॥

क्रसातावेदनीय, अरति और शोकका यहां बन्धन्युच्छेद ही है उद्यय्युच्छेद नहीं है। क्यांकि, अरर उनका उदयद्युच्छेद पाया जाता है। अस्थर शेर अग्रुमके भी इसी प्रकार कहना चाहिये, क्योंकि, प्रमत्त और स्वागोकेवळी गुणस्थानोंमें कमसे उनके बन्ध और उदयका अपूच्छेद देखा जाता है। अयश्रक्तिका पूर्वमं उदय और प्रधान, बन्ध जाता है। अयश्रक्तिका पूर्वमं उदय और प्रधान, बन्ध और अद्यक्ता अपूच्छेद देखा जाता है। अयश्रक्तिका पूर्वमं उदय और प्रधान क्या और अद्यक्ता अपूच्छेद देखा जाता है। अस्यर और अग्रुमका स्वोद्द , अयश्रक्तिका परोद्य, तथा शेष प्रमुक्तियोंका व्यवस्थादय परोद्य होता है। सम्बन्ध होता है, क्योंकि, हम प्रकृतियोंका एक समयके भी बन्धविक्षाम देखा जाता है। अस्विद, ज्युक्किय और आहारकिकिक्त रहित यहां जोध्यस्यय कहना चाहिय। देवगतिसंकुक बन्ध होता है। मनुष्य स्वामी हैं। क्यांकि, विक्षा सम्भावना नहीं है। प्रमन्तसंयस गुणस्थानके अनितम समयमें बन्ध ग्रुप्यक्रमके स्वामी है।

देवायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २३५ ॥

६ मतिषु ' गुणहानाणिन्ह ' इति पाठः ।

सुगमं ।

पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा। अप्पमत्तसंजदद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जिद । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥२३६॥

उदयादो षंघो पुन्वं पच्छा वा वोच्छिण्णो ति विचारो णत्थि, संजदेसु देवाउश्वस्स उदयाभावादो । परोदओ वंघो, बंघोदयाणमनकमञ्जतिविरोहादो । णिरंतरो, अंतोग्रहृत्तेण विणा वंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विक्षेसाभावादो । णविर आहारदुगित्य-णबुंसयवेदपच्चया णत्थि । देवगइसंज्ञतो, मणुसा सामीओ, अवगयवंधद्धाणो, अप्पमत्तद्धाए संखेज्जे आगे गंतृण वोच्छिण्णवंघो । सादि-अद्वो ।

आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंगणामाणं को वंधो को अवंधो? ॥ २३७ ॥

सुगमं ।

अपमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥२३८॥

यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्तसंयत जीर अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं। अप्रमत्तसंयतकाटका संख्यात **बहुमांग** जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, रोष अबन्धक हैं॥ २३६॥

उदयसे बन्ध पूर्वम या पक्षात् न्युन्छिन्न होता है, यह विचार यहां नहीं है, क्योंकि, संयत जीवोंमें देवायुक उदयका अभाव है। पराहय बन्ध होता है, क्योंकि, उदयक अभाव है। पराहय बन्ध होता है, क्योंकि, असके बन्ध और उदयके एक साथ रहनेका विरोध है। विरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, अन्यत्यव्योंके के विज्ञ उसके बन्ध विश्वास है। क्योंकि, अन्यत्यव्योंके कोई विरोधता नहीं है। विरोध हतना है कि आहारकैद्रिक, स्विद् और नपुंसकषेद प्रत्यय नहीं हैं। देवपति संयुक्त बन्ध होता है। समुख्य स्वामी हैं। बन्धाप्वान स्वत्ये जानां जाता है। अप्रसक्तकांके संव्यात वहुमाग जाकर बन्ध व्यक्तिक होता है। सादि व अभुव बन्ध होता है।

आहारकत्वरीर और आहारकत्वरीरांगोपांग नामकर्मका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २३७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं॥ २३८॥

एदार्सि देवाउअमंगो । णवरि चंघदाणं णत्यि, एक्कम्हि गुणहाणे अद्धाणासमवादो । षुंघचोज्क्रेदो णत्यि, उत्तरि वि चंघवठमादो ।

सुद्धमसांपराहयसुद्धिसंजदेसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-जसिकति-उचागोद-पंचंतराहयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २३९ ॥

सुगमं ।

सुहुमसांपराइयउवसमा स्ववा बंधा। एदे बंधा, अवंधा णित्य ॥ २४० ॥

एदा. अंधोदयवाच्छेदाभावादो उदयादो वंधा पुष्तं पच्छा वा वोच्छिण्णो ति ण परिक्खा कीरदे । सादावेदणीयस्स वंधा सोदय-परोदर्शा, अणुद्रुण वि बंधिवरोहा-भावादो । णिरंतरा सन्वपपडीणं वंधो, एत्य गुणडाणसु वंधुवरमाभावादो । ण एगसमयमच्छिय पुरसुहुमसांपराइएहि वियहिचारो, सुहुमसांपराइयगुणडाणस्मि नि वियसणाहो । ओरास्टिय-

रन दोनों प्रकृतियोंकी प्रकपणा देवायुके समान है। विशेष इतना है कि बन्धाध्यान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्यानकी सम्भावना नहीं है। वन्ध्रध्युच्छेद नहीं है. क्योंकि, ऊपर भी बन्ध पाया जाता है।

सक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतींमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, यशकीति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कोन वन्थक और कोन अवन्धक है ? ॥ २३९॥

यह सूत्र सुगम है।

स्क्मसाम्परायिक उपशमक ब्रीर क्षपक बन्धक हैं। ये वन्धक हैं, अवन्धक नहीं हैं ॥ २४० ॥

इन प्रकृतियोंके बन्ध व उदयके व्युच्छेदका अभाव होनेस उदयसे बन्ध पूर्वभे व्युच्छित्र होता है या पक्षात्, यह परीक्षा यहां नहीं की जाती है। सातावेदमीयका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, वर्षोक, उदयके न होनेपर भी उसके बन्धमें कोई विरोध नहीं है। इन सब प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इस गुणस्थातमें बन्धविभामका अभाव है। ऐसा माननेपर एक समय रहकर मुख्को प्राप्त कुष सुक्तमामपराधिक संयतांसे स्वभिवार होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता है; क्योंकि, 'सुक्तमासपराधिक गुणस्थातमें स्वभिवार होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता है; क्योंकि, 'सुक्तमासपराधिक गुणस्थातमें ऐसा विशेषण दिया गया है। औदारिक कावयोग, छोम कथाय, बार मनोसोग और नार

सम्बन्धि स्त्रेमकसाय-चदुमण-विजोता ति इस पञ्चया । वगइसंद्वतो बंधो, एत्थ चउगइ-वंधासाबादो । मणुसा सामी, वण्णत्य सुदुमसांपराइयाणममावादो । वंधदाणं प्रत्ये, सुदुम-सांपरायणदृष्टि ति सुते वणुबदिहतादो । वंधनेच्छेदो णत्यि, 'वर्धमा णत्यि 'ति वयणादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचतराइयाणं तिविदो वंधो, धुनामानादो । सेसाणं सादि-अद्भुतो ।

जहाकसादिवहारसुद्धिसंजदेषु सादावेदणीयस्स को वंधो को अवंधो ? ॥ २४१ ॥

सुगमं ।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्या स्त्रीणकसायवीयरायछदुमत्या सजोगिकेवली वंधा । सजोगिकेवलि'अद्धाए चरिमसममं गंतूण [बंधो] वोन्छिज्जदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २४२ ॥

सुगममेदं, केवलजाजमागजापरूवणाए समाजतादे। ।

वचनयोगा, ये दश प्रत्यय हैं। गतिसंयोगसे रहित बन्ध होता है, क्याँकि, यहां चारों गतियाँके बन्धका अभाव है। मजुष्य स्वामी हैं, क्याँकि, अन्य गतियाँके सुक्षमसाम्परायिक संवतींका अभाव है। बन्धाध्वान नहीं है, क्याँकि, 'सक्षमसाम्परायिक आदि ' ऐसा सुक्षमं निर्देश नहीं किया गया है। बन्धमुच्छेद नहीं है, क्याँकि, 'अवंधक नहीं है 'ऐसा सुक्का बचन है। पांच अन्तराय, इनका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्याँकि, उनके भुव बन्धका अभाव है। शोष प्रकृतियाँका साहि व अभ्ययका स्वाह हो। या प्रकृतियाँका साहि व अभ्ययक्ष हम्भ होता है। क्याँकि, उनके भुव बन्धका अभाव है। शोष प्रकृतियाँका साहि व अभ्ययक्ष हम्भ होता है।

यथाल्यातविहारग्रुद्धियंतोंमें सातावेदनीयका कीन वन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ २४१ ॥

यह सुत्र सुगम है।

उपशान्तकषाय बीतराग छद्भस्य, क्षीणकषाय बीतराग छद्मस्य और स्योगकेवठी बन्धक हैं। स्योगकेविठिकालके अन्तिम समयको जाकर [बन्ध] ब्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अवन्यक हैं॥ २४२॥

यह सूत्र सुगम है, वर्योकि, केवलझानमार्गणाकी प्रकृपणासे इसकी समामता है।

र प्रतिप्र 'अजोशिकेवति ' इति पाठः ।

संजदासंजदेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-अट्टकसाय पुरिसवेद-इस्स-रिद्सोग-भय-दुगुंछ-देवाउ-देवगइ-पांचिंदिय-जादिचेउिव्य-तेजा-कम्मइयसरीर-सम्चउरससंठाण-वेउिव्ययसरीर-अंगोवंग-चण्ण-गंध रस-फास-देवगइपाओग्गाणुपुन्वी-अगुरुवळहुब-उव-घाद-परघाद-उस्सास-पसत्यविद्दायगइ-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुद्दासुद्द-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकति-अजसिकति-णिमिण-तित्थयरुञ्चागोद-पंचंतराइयाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ २४३॥

सुगमं ।

. संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णत्थि ॥ २४४ ॥

उदयादो पुन्नं पच्छा वा वंधो बोच्छिण्णा ति एत्थ विचारा णत्थि, बंधवीच्छेदा-भावादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पॅचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउकक-अगुरुभ्रज्हुश्रचउक्क-थिराथिर-सुहासुह-सुमगादेज्ज-असिकति-णिमिण-पंचेतराइयाणं सोदओ

संयतासंवतोंमें गांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बाठ क्षाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, शोक, भय, खुगुप्सा, देवायु, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैकिथिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकिथिकशरीरांगांगांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरूठ्यु, उपचान, परचान, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगाति, ज्ञस, षादर, पर्योप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, श्रुम, अश्रुम, सुमग, सुस्वर, आदेय, यशकीतिं, अयशकीतिं, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र और गांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २४३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

संयतासंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २४४॥

इन प्रकृतियोंका बन्ध उदयसे पूर्वमें या प्रकात म्युन्छिन्न होना है, यह विचार यहां नहीं है, क्योंकि, उनके बन्धस्युन्छेदका सभाव है। पांच बानावरण, सार दर्शनावरण, पंचेन्त्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, सगुरुन्छ आदिक चार, स्थिर, म्रस्थिर, ग्रुभ, सग्रुभ, सुभग, आदेय, यहाकीर्ति, निर्माण और पांच सन्तरायका स्थोवस षंषो, पत्थ धुवोदयजुनठंभादो । देनाउ-देनगङ्गनैउब्नियसरीर-अंगोनंग-देनगङ्गाओगगाणुपूषी-अजसिकिति-तित्थयराणं परोदओ नंनो, संपोदयाणमण्णोण्णविरोहादो । णिहा-पयत्अ-साहासाद-अङ्कसाय-पुरिसनेद-हस्स-दि-अरदि-सोग-भय-दुर्गुअ-समचउरससंठाण-पसत्यविद्वायगङ्ग-सुस्सरुच्चागोदाणं नंपा सोदय-परोदओ, उहयद्दा वि संपनिरोहामानादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अइकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगृंख-देवाउ-देवगइ-पेषि-दियजादि-वेऽज्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससंठाण-वेऽज्वियसरीरअंगोवंग-वण्णच उकक-देवगइपाओग्गाणुपुन्ती-अगुरुवरुदुवच उकक-पतत्यविद्वायगद्द-तसच उकक-सुमग-सुरसरादेज्ज -णिमिण-तिरस्यरुच्चागोद-पंचतग्रद्वयाणं वेषो णिरंतरो, एगतसर्एण वंषुत्रसाभावादो। सादासाद-इस्स-दि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुदासुद्ध-जसिकित-अन्नसिकीणं वेषो सांतरो, एगसम्एणं षंत्र-वस्यदंसणादो। पच्चया सुनमा, ओषाणुज्वद्दरच्चप्रितेतो भेदामावादो। सच्वासि पयसण्य पंत्र-संजुत्तो वंषो, अण्णगईणं वंषाभावादो। दुगइदेसच्बद्दणों सामी, अण्णत्य तिसिमभावादो। वंषद्धाणं जित्र एककगणद्वाणे तदसंसग्वादो। अषवा अस्थि, पज्यविद्वणयावरुवणादा ।

बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनका भ्रुव उदय पाया जाता है। देवायु, देवगति, बैकियिकः शरीर य वैक्रियिकशरीरांगोपांग, देवगतिमायोग्यानुपूर्वी, अयदाकीर्ति और तीर्थकरका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इनके बन्ध और उदयका परस्पर्दी विरोध है। निद्रा, प्रचला साता व असाता वेदनीय आठ कथाय, पुरुषेद, हास्य, रित, अराति, शोक, अय, जुगुन्सा, समजुरुस्संगन, अश्रास्त्री हास्य, रित, अराति, शोक, अय, जुगुन्सा, हास्य, एस्संस्थान, अश्रास्त्रीवहायोगति, सुस्वर और उच्चगोत्रका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकार से भी इनके बन्धका विरोध नहीं है।

पांच बानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कवाय, पुरुषवेद, अय. जुगुप्सा, देवायु, देवगांत. पंचित्रिय जाति, विक्रियिक, तेजस व कामेण शरीर, समजनुरस्वसंस्थान, वेकियिक, तेजस व कामेण शरीर, समजनुरस्वसंस्थान, वेकियिक, वार, देवगतिप्रायोग्यानुष्वी, अगुरुष्ठपु आदिक चार, प्रश्नात प्रावेद, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोन्न और पांच अन्तराय, इनका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धियामका अभाव है। साता च असाता वेदनीय, हास्य, रित, अराति, शोक, स्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अथशकीर्तिका बन्ध सानतर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनका बन्धियाम देखा जाता है। प्रत्यय सुगाव हैं, क्योंकि, सामान्य अणुनतिके प्रत्ययोंके केदे नहीं है। सब अकृतियोंका देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके बन्धका वहां अमाव है। दो गतियोंके देशवती स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंके उनका अभाव है। बन्धायान कहीं है, क्योंकि, अन्य गतियोंके उनका अभाव है। बन्धायान कहीं है। अथवा पर्यावाधिक नयका अच्छावन करके केदि हमा विद्यान हैं।

१ मतिषु ' देसव्यगहणो ' इति पाठः ।

**पंपकान्छेदो णस्वि,** 'वर्षया णस्वि 'ति वयणादो । धुववंघीणं तिविहो वंघी, धुवामावादो । सेसार्का सादि-कदवो, अद्धववंषितादो ।

असंजदेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारस-कसाय-पुरिसवेद-इसस-रदि-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-देवगइ-पंचिंदियजादि-ओराल्चिय-वेउन्त्रिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस-संद्र्यण-ओराल्चिय-वेउन्त्रिय-कंगोवंग-वज्जिरिसहसंघडण-वण्ण-गंभ-रस-फास-मणुसगइ-देवगइपाओग्गाणुपुन्त्री-अगुरुअल्ड्डअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्यविद्यायगइ-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुद्द्रा-सुद्द-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकति-अजसिकति-णिमिणुच्चागोद-पंचेतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ २४५ ॥

सुगमं ।

मिञ्छाहद्विप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिद्वी वंधा । एदे वंधा, अवंधा गरिथ ॥ २४६ ॥

बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ' अबन्धक नहीं हैं ' ऐसा स्वर्म कहा गया है। छुवबन्धी महत्तियोंका तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, उनके छुच बन्धका अभाव है। होष महत्तियोंका सादि व अछुव बन्ध होता है, क्योंकि, व अछुवबन्धी हैं।

असंवर्तोमें पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कबाय, पुरुषेवेद, हास्य, रति, अरति, क्षेक्त, भय, जुगुप्ता, मनुष्यगति, देवगति, पंचिन्द्रिय जाति, औदारिक, वैकियिक, तैजस व कार्मण अरीर, समचतुरस्वसंस्थान, औदारिक व वैकियिक अंगोपांग, वज्रपैमसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगति व देवणित प्रावोग्यानुपूर्वी, अगुक्त्रुष्ठ, उपपात, परवात, उच्छ्वास, प्रशस्तीवहावागित, त्रस, वादर, पर्याप्त, एवक्त्रुष्ठीर, स्थिर, अख्यिर, अस्य, जुरू, सुमग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयुक्रकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कीन वन्धक और कीन अक्त्यक है ? ॥ २४५ ॥

#### यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे ठेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ २४६॥ एत्थोदह्रस्त्यणं बंधोदयवीच्छेदामावादो उदयादो बंधो कि पुत्रं पच्छा वा वोच्छिण्यो वि विचारो णित्य । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-चण्णचउकक-अगुरुअठहुख-थिराथिर-खुहासुह-णिमिण-पंचतराइयाणं सोदजो बंधो, धुवीदयत्तादो । देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरकंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुत्वीणं परोदओ बंधो, बंधोदयाणं परोप्परिवोद्दादो । णिद्दा-पराञ्चादासाद-बारसक्ताय-पुरिसवेद-हरस-रिद-अरिद-सीग-भय-दुर्गुझ-समचउरसंग्रजण-पस्त्यविद्दायाइ-सुग्य-सुरस्य-आदंज-असिकित-अञ्चरिकित चित्रचार्गादाणं वंधो सोदय-परोदओ उद्दयहा वि वंपुवर्तमादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुत्री-ओराठिय-सरीर-ओराठियदारीत्यां विव्यत्वर्धाने । सम्पाधि-छादिह-असगदसमादिहीसु परोदओ, सोदय-परोदओ । सम्पाधि-छादिह-असगदिहीसु सोदय-परोदओ । उदयद्द वि वंपुवर्तमादो । सम्पाधि-छादिह-असगदिहीसु सोदय-परोदओ । उव्याद-विराहेसु विद्याया-पराच-विद्वाय सारणादीणमभावादो । उचपाद-पराच-उत्तरसुस-पर्वचरीराणं मिन्छादिहि-सासणसम्मादिहीसु सोदय-परोदओ । उवपाद-पराच-उत्तरसुस-पर्वचरीराणं मिन्छादिह-सासणसम्मादिहीसु सोदय-परावरी । स्वादिह-सासणसम्मादिहीसु सोदय-परावरी । स्वादिहीसुस-परावरीयान-परावरीयान-विद्वाय-परावरीयान-परावरीय-परावरीयान-परावरीय-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीय-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान-परावरीयान

यहां उदय युक्त प्रकृतियोंके बन्ध और उदयके व्युच्छेदका अभाव होनेसे उदयकी अपेक्षा बन्ध क्या पूर्वमें और या पश्चात् व्युच्छित्र होता है, यह विचार नहीं है। पांच बानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुख्य. स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है. क्योंकि, ये ध्रवादयी प्रकृतियां हैं। देवगति, वैक्रियिकशारीर, वैक्रियिकशारीरांगोपांग और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोत्रय बन्ध होता है, क्योंकि, इनके बन्ध और उदयके परस्पर विरोध है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, बारह कवाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भरति, शोक, भय, जुगुप्सा, समचत्रस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्यर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और उरुवगोत्रका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनका बन्ध पाया जाता है। मतुष्यगति, मतुष्यगतिप्रायोग्यातुपूर्वी, भीदारिकदारीर, औदारिकदारीरांगोपांग और वज्रर्पभसंहननका मिध्याहाष्ट्र और सासाहतसम्बन्हित्र गणस्थानोंमें स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वहां दोनों प्रकारसे भी इनका बन्ध पाया जाता है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, अपने उदयके साथ अपने बन्धका वहां विरोध देखा जाता है। पंचेन्द्रिय जाति. त्रस. बादर और पर्याप्तका बन्ध मिथ्यादृष्टियोंमें स्वोदय परोदय होता है। ऊपर इनका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, विकलेन्द्रिय, स्थावर, सुक्स और अपर्याप्तकोंमें सासादनादिक गुणस्थानोंका अभाव है। उपघात, परघात, उच्छवास और प्रत्येकशरीरका मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय 6. Ė. Yo.

'यरोदबो । सम्मामिन्छाइडिम्हि सोदबो चेव, अपञ्जतद्वाए तस्साभावादो ।

ं पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-चडक्क-अनुरुअलदुअ-उवधाद-णिमिण-पंचतराइयाणं णिरंतरो वंधो, धुववंधितादो । सादासाद-इस्स-रिद-अरिद सोग-थिराधिर-सुहासुह-चमिकित अजनिक्त्रीणं चंधो सांतरो, एगासमएण वि 'चेषुक्यसुवरुंभादो । देवगङ्-देवगाइपाओपणाणुपुणी-वेजविक्यसरीर वेजविसरीरशंजोगिर समच-रससंठाणाणं यंथो सिक्यादिडि-सासणसम्मादिद्दीसु सुतिक्तिस्पयसंग्वेजन्यासाउएसु च लेर्गतर्संगुवरुंभादो । उत्तरि णिरंतरो, पविवनस्वपद्यीणं चंघामावादो । पुरिसवेदस्स मिच्छा-दिद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर-णिरंतरो । कथं णिरंतरो (पम्म-सुक्किलेस्वयतिक्व-मणुस्तेस्य पुरिसवेदस्सेव चंशुवरुंभादो । उत्तरि णिरंतरो, पविवनस्वपद्यीणं चंघामावादो । मणुसगइ-मणुस्तेस्य

बम्ध होता है। सम्यग्निध्यादार्ध गुणस्थानमें उनका स्वेदिय ही बन्ध होता है, क्योंकि, अपूर्याप्तकालमें उस गुणस्थानका अभाव है।

पांच क्षानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, अय, जुगुध्सा, तेजस व कामंण हारीर, चर्णारिक चार, अगुरुक्षु, उपवात, निर्माण और पांच अन्तरायका निरस्तर कच्च होता है, क्योंके, वे घुयवच्ची हैं। साता व असाता वदनीय, हास्य, रति, अरति, होकि, स्थिर, अस्थिर, हुग्म, अगुम, पराकीर्ति और अवशकीर्तिका वच्च सास्तर होता है, क्योंकि, एक समयते भी उनका वच्चीयभ्राम पाया जाता है। देववाति, देवगीतमायात्वातु-पूर्वी, वैक्रियिकरारीर, बैक्रियिकरारीरांगोपांग और समयतुरुक्ससंस्थानका बच्च मिथ्यारिष्ठ और सासाहनसम्बन्ध्य प्रणस्थानोंमें सास्तर-निरस्तर होता है।

शंका - निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि असंक्यातवर्षायुष्क तियंच व मजुष्य मिध्यादिष्ट एवं सासादनसम्बग्दिष्योंमें तथा शुभ तीन छेदयावाले संस्थातवर्षायुष्कोंमें भी उनका निरन्तर कांग्र पाया जाता है।

ऊपर अनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। पुरुषवेदका मिथ्यादाष्टे और सासादनसम्यग्दष्टियोमे सान्तरःनिरन्तर बन्ध होता है।

शंका निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, पद्म और शुक्ल लेक्यावाले तिर्यंच एवं मनुष्योंमें पुरुषचेदका क्षी बन्ध पाया जाता है।

ऊपर उसका निरन्तर बन्ध होता है, व्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका

गङ्गाओगंगाणुष्ट्रचीणं मिच्छादिङ्किसासणसम्मादिङ्गीसु वंधो सांतर-णिरंतरे । कथं णिरंतरे हैं ण, आणदादिदेवेसुं णिरंतरवंधुवरुंमादो । उविर णिरंतरो, णिपडिवनस्ववंधादो । ओरालियस्तरिः अंगालियसरीरअंगोवंगाणं मिच्छाइङ्गीसु सासणसम्मादिङ्गीसु च सांतर-णिरंतरो धंधो । कथं णिरंतरो हैं ण, देव-णेरइष्मु णिरंतरवंधुवरुंमादो । उविर णिरंतरो, णिपडिवनस्ववंधादो । वज्रिसिङ्गीस्ट्रक्षिपडणस्स मिच्छादिङ्गिसासणसम्मादिङ्गीसु सांतरे । उविर णिरंतरो, णिपडिवनस्ववंधादो । पस्त्यविद्यायम् सुमग-सुस्सरोदे ज्ञुचागोदाणं मिच्छादिङ्गिसासणसम्मादिङ्गीसु सांतर-णिरंतरो, असंखेजजवासाउष्यु णिरतरवंधुवरुंमादो । उविर णिरंतरो, णिपडिवनस्ववंधादो । पंचिदियजादि-परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीराणं बंधो मिच्छाइङ्गिह सांतर-णिरंतरो,

अभाव है। मनुष्यगति और मनुष्यगतिमायोग्यानुपूर्वीका मिथ्याहाष्टे और सासाहन-सम्यग्हिष्टयोंमें साम्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका -- निरन्तर बन्ध कैसे होता है?

समाधान - नहीं, क्योंकि आनतादिक देवोंमें उनका निरम्तर बन्ध पाया जाता है।

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है।

औदारिकदारीर और औदारिकदारीरांगोपांगका मिध्यादष्टियों और सासादन-सम्यग्दष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका-इनका निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि देव और नारकियोंमें उनका निरन्तर बन्ध पार्था जाता है।

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है। बज्जर्थभरंसहननका मिथ्यादाि और सासाइनसम्बग्धियों सामार बन्ध होता है। अपर निरन्तर वन्ध होता है, प्रपाद निरन्तर बन्ध होता है, क्यांकि, वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है। प्रशस्त विद्यायोगित, सुमग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका मिथ्यादाि और सासाइनसम्बग्ध हिर्में सामार निरन्तर बन्ध पाया जाता है। अपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे राहित है। केपर निरन्तर बन्ध सामा है, क्योंकि, वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे राहित है। केपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे राहित है। केपर मिथका सामा किया सामा किया है। अपर निरन्तर बन्धसे स्वर्म होता है, क्योंकि, वह प्रतिपक्ष प्रतिक्र वार्थिक सामा किया है। क्योंकि, वह प्रतिपक्ष प्रतिक्र वार्थ किया सामा किया है। क्योंकि, वेद व नारिक्षेत्र विकास सिक्ष सिक्य सिक्ष सिक्ष सिक्ष सिक्स सिक्य सिक्ष सिक्ष सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स

१ प्रतिष्ठ ' देवीख ' इति पाटः ।

देव-णेरहएसु णिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, णिपाडिवक्खवंभादो ।

पन्चया सुगमा, ओषपन्चएहितो विसेसाभावादो । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-भसादावेदणीय-भारसकसाय-अरिद-सोग-मय-दुगुंछा-गंविदियजादि-तेजा-कम्भइयसरिर-वण्ण-गंध-स-फाद-अगुरुवरुदुब-उवधाद-गरधाद-उस्साय-तस-बादर-पज्ञत-पत्तेपसरीर-अधिर-अधुद-जजसिकिति-णिमिण-पंचेतम्रइयाणं मिन्छाइडिम्हि चउगइसंडुतो । सासणे णिरयगईए विणा तिगइसंडुत्तो । सम्माभिन्छादिडि-असंवदरममादिडीछ देव-मणुसगइसंडुतो । सादावेदणीय-पुरिसवेद-इस्स-रिद-समचउरसर्वराण-पस्त्यावहायगइ थिर-सुग-सुगग-सुस्सर- अदिज्ज-जस-कितीणं मिन्छादिडि-सास्वरासमादिडीछ वंधो तिगइसंडुतो, णिरयगईए अभावादो । सम्मा-मिन्छादिडि-असंवदसम्मादिडीछ दुगइसंडुतो, णिरय-तिरिन्डचगईणमभावादो । ओराठियसरीर-शाराजियसरीरंगोवंग-वज्जरिस्हसंचरणाणं मिन्छादिडि-सास्वणसम्मादिडीछ बंधो तिरिक्ख-स्मुवगाइसंजुतो । सम्माभिन्छादिडि-असंजदसमादिडीछ मणुसगइसंडुतो । मणुसगइ-मणुस-गृह्माओम्गाणुफुर्ज्वीणं मणुसगइसंडुतो । देवगइ-देवगइपाओम्गाणुपुर्ज्वीणं देवग्रह्संडुतो ।

निरन्तर बन्ध पाया जाता है। ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, फ्योंकि, वहां वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धले रहित है।

मत्यय सगम हैं, क्योंकि, ओधप्रत्ययोंसे यहां कोई विशेषता नहीं है। पांच झानावर-णीय. छड दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय, बारह कपाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचे-दिवय जाति. तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघ, उपघात, परघात, बच्छवास, बस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर, अशुभ, अयशकीर्तिः निर्माण और पांच अन्तरायका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों गतियोंसे संयक्त. सामार्थन गणस्थानमें नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त, तथा सम्यामध्यादाष्टे और असंयतः सम्बद्धाः गणस्थानीमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है। सातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, समचतरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगति, स्थिर, श्रीम, समग्, सस्यर, आहेय और यहाकीर्तिका बन्ध मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें तीन गतियोंसे संयक्त होता है, क्योंकि, इनके साथ नरकगगतिके बन्धका अभाव है। सम्यग्मिध्याहाष्ट्र और असंग्रतसम्बन्दाप्र गुणस्थानीमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां मरकराति और तिर्थमातिका अभाव है। औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और वजर्षभसंहतनका बन्ध मिथ्यादप्ति और सासादनसम्यद्दप्ति गुणस्थानोंमें तिर्यमाति और मनव्यगतिसे संयक्त होता है। सम्यग्मिथ्यादाष्टि और असंयतसम्यग्द्रष्टि गणस्थानोंमें जनका बन्ध मनस्यगतिसे संयक्त होता है। मनस्यगति और मनस्यगतिमायोग्यानपूर्वीका मनध्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। देवगति और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका बन्ध वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंगाणं मिन्छाइडीसु दुगइसंखतो, तिरिन्ख-मणुसगईण-ममावादो । सासणसम्मादिडि-सम्माभिन्छादिडि-असंजदसम्मादिडीसु देवगइसंखतो । उच्चा-गोदस्स देव-मणुसगइसंखतो, अण्णत्य तस्सुदयामावादो ।

चउगइमिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिही सामी । वंधद्वाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो णत्थि, 'अवंघा णत्थि'ति वयणादे। । धुववंधीणं मिच्छा-इहीसु चउव्विहो वंथो । सासणादीसु तिविहो, धुववंधाभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्भुवो, अद्भवंधितादो ।

बेट्टाणी ओघं ॥ २४७॥ बेट्टाणपयडीणं जपा मुलेपम्मि परूवणा कदा तथा कायव्वा, विसेसामाषादो ।

एक्कट्टाणी ओघं ॥ २४८ ॥

सुगममेदं ।

मणुस्साउ-देवाउआणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २४९ ॥

देवगतिसे संयुक्त होता है। वैक्षिथिकदारीर और वैक्षियिकदारीरांगोपांगका बन्ध प्रिथ्या-दृष्टियोंमें दो गतियांस संयुक्त होता है, क्योंकि, उनके साथ तियंगाति और अप्यातिके क्यभक्ता अभाव है। सासादनसम्बन्दृष्टि, सम्बग्धिययादिष्टि और असंयतसम्बन्दृष्टि ग्रुण-स्थानोंमें देवगतिस संयुक्त उनका बन्ध होता है। उच्चगोत्रका बन्ध देवगति और मतुष्य-गतिसे संयुक्त होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंमें उसके उदयका अभाव है।

चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासाइनसम्यग्हृष्टि, सम्यग्निभ्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्हृष्टि सामी हैं। बन्धाधान सुगम है। बन्धवुच्छेद नहीं है, क्योंकि, 'अबन्धक नहीं हैं 'देसा सुत्रमें कहा गया है। भ्रुववन्धी ग्रकृतियोंका बन्ध मिश्यादृष्टियोंने यारों मकारका होतह है। सासादनादिकोंने तीन मकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां भ्रुव बन्धका अभाव है। शेष म्रकृतियोंका बन्ध सादि व अभुव होता है, क्योंकि, वे अभुवबन्धी हैं।

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २४७ ॥

हिस्थानिक मकृतियोंकी प्रकाणा जैसे मूलोघर्मे की गई है उसी प्रकार करना चाहिये, क्योंकि, मूलोघसे यहां कोई विरोधता नहीं है।

एकस्यानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओषके समान है ॥ २४८ ॥ यह सुत्र सुगम है ।

मनुष्यायु और देवायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २४९ ॥

सुममं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी वंधा। एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २५० ॥

सुगमं ।

तित्यवरणामस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २५१ ॥ अवंधो !

असंजदसम्माइट्टी वंधा। एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥२५२॥ <sub>सुगरं।</sub>

दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणि-अचक्खुदंसणीणमोघं णेदव्वं जाव तित्ययरे ति ॥ २५३ ॥

तिण्णं जाईणमादाव थावर-सुहुम-साहारणाणं चक्खुदंसणीसु परे।दयक्तुवरुंभादे। ओघ-

#### यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादिष्टे, सासादनसम्यग्दिष्टे और असंयतसम्यग्दिष्टे चन्धक हैं। ये चन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं॥ २५०॥

यह सूत्र सुगम है।

तिर्थेकर नामकर्मका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ २५१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दाष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं॥ २५२॥

यह सूत्र सुगम है।

दर्शनमार्गणानुसार चश्चदर्शनी और अचश्चदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा तीर्थकर प्रकृति तक ओपके समान जानना चाहिये ॥ २५३ ॥

ग्रंका — तीन जातियां, बाताप, स्थावर, स्क्न और साधारण प्रकृतियोंका बह्यवर्रावियोंके खुंकि परोहेच कथ प्रका कांचा है, बत एव /जनकी सक्रमण सोमक्रे सक्राल सिदि ण घडदे ? ण, दःवहियणयमयलंबिय हिददेसामासियमुत्तेमु विसहामानादो । पयडि-बंधदाणगयभेदपदुष्पायणहमुत्तरमुत्तं भणदि—

णवरि विसेसो, सादावेदणीयस्स को वंधो को अवंधो ? ॥ २५४॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव स्त्रीणकसायवीयरायछदुमत्था वंधा । एदे वंधा, अवंधा णत्यि ॥ २५५ ॥

सुगममेदं ।

ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगो ॥ २५६ ॥

सुगमं ।

केवलदंसणीं केवलणाणिभंगो ॥ २५७ ॥

सुगमं ।

#### है ' यह घटित नहीं होता ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, वृज्यार्थिक नयका अवलम्बन कर स्थित देशामर्शक सुबोंमें विरोधका अभाव है।

मकृति श्रम्थाध्वानगत भेदके मरूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं-

इतनी विशेषता है कि सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥२५४॥ यह सम समम है ।

मिच्यादृष्टिसे तेकर श्लीणकषाय वीतराग छद्मस्थ तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं,

अवन्धक नहीं हैं ॥ २५५ ॥

यह सूत्र सगम है।

अवधिदर्शनी जीवोंकी प्ररूषणा अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ २५६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

केवल्दर्शनियोंकी प्ररूपणा केवल्ज्ञानियोंके समान है ॥ २५७ ॥ यह सत्र द्वाम है ।

## लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सियाण-मसंजदभंगो ॥ २५८ ॥

किण्हरेससाए ताव उच्चे — पंचणाणावरणीय-स्वदंसणावरणीय-सादासाद-मारस-कसाय-पुरिसवेद-इस्स गर्द-अरादे-सोग-भय-दुगुंख-सणुसगद्द-देवगद्द-पीचिंदियजादि—जोरालिय-वेउन्विय-तेजा-कम्मद्दयसरार-समय-उर्ससंग्रण-गोरालिय-वेउन्विययसरारंगोवंग-बजिरसद्दसंपडण-वण्णच उक्क-मणुसगद्द-देवगद्दपाओगगाणुपुन्वी-अगुस्वरुद्दुअच उक्क-पसत्थविद्दायगद्द-तस च उक्क-थिराथिर-मुहासुद्द-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकित-अजसिकित-णिमिणु-चागोद-पंचतराइयाणि किण्हरुसिययच उगुणद्वाणजीवेदि बज्जमाणाणि । तत्थुदयादे। बंघो पुन्तं पच्छा वा वोच्छिणणो ति परिक्ताएं असंवदभंगो

पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-ते जा-कम्मइयसरीर-वगणच उक्त-अगुरुवरुहुअ-थिरा-थिर-सुद्दासुद्द-णिमिण-पंचंतराइयाणं वंधो सोदञी, धुवोदयत्तादो । देवगइदुग-वेउन्वियदुगाणं परोदञी, वंधोदयाणं समाणकारुउत्तिविरोहादो । णिद्दा-पयल-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-

ेरस्यामार्गणानुसार कृष्णलेरसाबाले, नीठलेरसाबाले और कापोतलेरस्याबाले जीवोंकी प्ररूपणा असंयतोंके समान है।। २५८॥

पहले रुणलेश्याके आक्षित प्रक्षणा करते हैं— पांच झालावरणीय, छह्द दर्शनावरणीय, साता व असाता बेशनीय, बारह कयाय, पुरुष्य जाित, औदारिक, व्यात्त, रोक, अय , जुगुस्सा, मनुष्याति, देवगति, पंचीट्ट्रिय जाित, औदारिक, वैकिथिक, तेवस व कार्मण शरीर, समचनुरुससंस्थान, औदारिक और वैकिथिक हार्रारांगापांग, वस्त्रपंमसंहनन, वर्णादिक बार, मनुष्याति और देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुक्छ आदिक बार, प्रशस्ताति क्षेत्र देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुक्छ आदिक बार, प्रशस्ताति क्षेत्र देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुक्छ आदिक बार, प्रशस्ताविहायोगित, ससादिक बार, स्थिर, अस्यर, ग्रुप्त, अगुम, सुस्यर, आदेय, यशकीति, अयाकीति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अस्तराय, ये प्रश्नियां रूणलेश्यावाह साव व्याप्त क्षेत्र क्षे

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तेजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुळ्छु, स्थिर, अस्थिर, ग्रुगम, शामांण और पांच अन्तरायका बच्च स्वोदय होता है, क्योंकि, व ध्रुवोदयी हैं।देवगतिद्विक और वैक्षियिकद्विक परोदय बच्च होता है, क्योंकि, दक्के चार परोदय बच्च होता है, क्योंकि, सक्के चच्च और उदयके समान काळमें रहतेका विरोध है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, बारह कथाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, आरति, शोक, अस्य,

१ अप्रती 'परिक्खाणं ' इति पाठः ।

1 128

हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-समच उरससंठाण-पसत्थविहायगइ-समग-सस्सर-आदेज-जस-कित्ति-अजसकित्ति-उच्चागोदाणं सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधवळंभादा । मणुसगइदुगोरा-लियदग-वज्जरिसहसंघडणाणं मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहीसु सोदय परोदओ, उभयहा वि बंधुवलंभादो । सम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिहीस परोदओ, सोदयबंधाणमेदेसु गुणहाणेसु अक्कमउत्तिविरोहादो । पंचिंदियजादि-तस-बादर-पज्जत्ताणं मिच्छाइहीसु सोदय-परोदओ, एत्य पडिवक्खपयडीणं पि उदयसंभवादो । उविर सीदओ चेव, विगर्हिदिय-थावर-सहम-अपञ्जत्तएस् सासणादीणमभावादो । उवचाद-परघादुस्सास-पत्तेयसरीराणं भिन्छादिद्वि-सासण-सम्मादिद्रीस सोदय-परोदओ । असंजदसम्मादिद्रीस सोदय-परोदओ, छद्दपुढनीपच्छायदाण-मपज्जतकाले असंजदसम्मादिद्दीणं परोदएण बंधसंभवादो । सम्मामिच्छाइद्रीस सोदओ. एदेसिमपज्जत्तदाभावादे। ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-वारसकसाय-भय-दुगुंळा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-चउक्क-अगुरुवलहव-उवचाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं बंधी णिरंतरी, धुवबंधितादी । सादासाद-

अगुण्सा, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविद्वायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय, यहाकीर्ति, अयशकीर्ति और उच्चगोत्रका स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनका बन्ध पाया जाता है । मनुष्यगतिहिक, औदारिकहिक और वर्ज्जपमसंहननका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्बन्दृष्टि गुणस्थानें,में स्वोत्वय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वहां दोनों प्रकारसे भी वन्ध पाया जाता है। सम्यग्निध्याहारे और असंयनसम्यगारि गुणस्थानोंमें उनका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि इन गुणस्थानोंमें उन प्रकृतियांके अपने बन्ध और उदयके एक साथ रहनेका विरोध है। पंचेन्द्रिय जाति, बस. बादर और व्याप्तका मिथ्याद्यप्रियोंमें स्वीदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि. यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियाका भी उदय सम्भव है। ऊपर स्वादय ही बन्ध होता है, क्योंकि, विकलेन्ट्रय, स्थावर, सक्म और अपर्याप्तकोंमें सासादनादिक गणस्थानोंका अभाव है। उपघात, परघात, उरुहवास और प्रत्येकशरीरका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि मुणस्थानोंमें स्वोदय परोदय बन्ध होता है। असंयतसम्यन्दाष्ट्रयोंमें स्वोदय-परादय बन्ध होता है, क्योंकि छठी प्रथिवीसे पीछे आपे हुए असंयतसम्बन्द्दष्टियोंके परोदयसे बन्ध सम्भव है। सम्यग्मिध्यादृष्टियोंमें स्वोतय बन्ध होता है. क्योंकि. उनमें अपर्याप्तताका अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कवाय, भय, जुगुप्सा, तेजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, वे ध्रवनन्धी हैं। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अर्जि,

१ प्रतिपु ' थावरे ' इति पाठः ।

इस्स-रि-चारि-चार्य-पिराधिर-सुद्दासुद्द-वसिकिति-अनसिकितीणं सांतरो, अदुवर्षिषतारो । पुरिसवेद-देवगद्दरा-चेउन्नियसरीर-चेउन्नियसरीरअंगोवंग-समचउरससंठाण-वञ्जरिसदृसंघडण-पसत्यविद्दायगद्द-सुमग-सुस्सर-आदेज्जुर-चागोदाणं मिच्छादृद्धि-सासणसम्मादिद्दीसु सांतरो । उत्तरि णिरंतरो, णिपडिवनस्वयंघारो । मणुसगद्द-सणुआगणाणुज्ज्ञीणं मिच्छादृद्धि-सासणसम्मादिद्दीसु णिरंतरो । कर्ष णिरंतरो १ ण, आरणच्युरदेवाणं मणुरसेसुववण्याणं सुक्किरसार-विणासेण किण्हरुसाए परिणदाणमंतोगुदुतकाठं णिरंतर्वचुवरुआगरो । मुक्किरसार । इस्कित-काउ-णील्ठेरसाओ बोल्यित कममङ्क्ष्मण किण्हरुस्तापरिद्दा हो ण सुक्किरसार्यो भएम-तेजुरुक्तिसार्यो भिर्मिक्य परिणमिय पन्छा किण्णनेरसापनाएण परिणमणच्युनगमादो । ण च मणुसगद्द-ष्वपद्माकाठारी थोवा, ततो तस्स बहुगुवरुमादो । अथवा मज्जिमसुक्किरिसओ देवो जद्दा छण्णाउओ होदण जदण्णमुक्काइणा अपरिणमिय अमुद्दितिरुस्साए णिवदिद

शोक, स्थिर, अस्थिर, ग्रुम, अशुम, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, व अध्ववनधी है। पुरुषवेद, देवगतिद्विक, वैक्षियिकशरीर, वैक्षियिकशरीरांगोपांग, समबतुरस्नसंस्थान, वजर्षमसंहनन, प्रशस्तविहायोगित, सुमग, सुस्वर, आदेव और उच्चातिका मिय्याहि और सासादनसम्याहिष्योंमें सान्तर बन्ध होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है। उपर निरन्तर बन्ध होता है। उपर निरन्तर बन्ध होता है। मुख्याति से सुन्ध्ययाति स्वाप्य होता है। स्वाप्य होता है। स्वाप्य होता है। स्वाप्य होता है। स्वाप्य होता है।

शंका---निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि मनुष्योंमे उत्पन्न हुए आरण अच्छुत देवोंके शुक्कलेश्याके विनाशसे कृष्णलेश्यामें परिणत होनेपर अन्तर्मृहर्त काल तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

शंका—शुक्कलेक्यामें स्थित जीव पद्म, तेज. कापोत और नील लेक्याओंको खांबकर कैसे दक साथ रूप्णलेक्यामें परिणत हो सकता है ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, गृहुलेश्यासे कमशः कापोत और नील लेश्यालोंमें परिणमन करके पीले रूपालेश्या पर्यापसे परिणमन स्वीकार किया गया है। और मुख्यातिबम्बककाल कापोत और नील लेश्याक कालसे योश नहीं है, क्योंकि, वह उत्संसे बहुत पाया जाता है। अथवा, मध्यम गुक्लेल्लश्याला देव जिस प्रकार आयुके स्वीण होनेपर जधन्य ग्रुक्लेल्स्याहिकसे परिणमन न करके अग्रुम तीन लेश्यालोंमें गिरता

अ-कामलोः '-मंतोमुहुणं काल ' इति पाठः । २ वपतो ' सुक्कलेसामं ' इति पाठः ।
 अपतो ' बपरिणामेड अस्त्रतिकेस्साल ' इति पातः ।

तद्द्वा सन्त्रे देवा सुरयक्ष्यणेण 'चव बाणयमेण असुद्दितिलेस्सासु णिवदंति ति गहिंदे छुज्यं । अण्णे पुण आइरिया किण्णलेस्साए मञ्जसगद्गद्वगस्स णितंतरं वंधं णेच्छंति, मणुसगिदिधंघगद्वाए काउलेस्साषंधगद्वाषद्वगस्थ्यगमादो । तं िष कुदो हे सुददेवाणं सन्त्रेति पि काउलेस्साणं चेव परिणामन्त्रयगमादो । उविर णितंतरो । ओराल्यिसरीर-अंगोवंगाणं मिच्छाइहिसासणस्मादिद्वीसु सांतर-णितंतरे। बुदो हे णेर्द्वपु णितंतर्वंपुन्तंमादो । उविर णितंतरो, विववस्वपयादिवंधाभावादो । पंविदियजादि-परघादुस्सास-तस-बादर-पञ्जत-पतेयसरीराणं मिच्छाइहीसु सांतर-णितंतरो, भरइएसु णितंतर्वंपुवलंभादो । उविर णितंतरो, पदिवक्खपद्यक्षणं पंधाभावादो ।

पत्रयाणमाघभंगो। णवरि असंजदसम्माइड्विपत्रण्सु वे उब्वियमिस्सपत्रज्ञो अवणेदव्जो । ओरालियदून-मणुसगद्-मणुसगद्दपत्रोमगाणुपुर्व्वीणं सम्मामिच्छाइड्विम्द्वि' ओरालियकायजोमिस्थि-

है, उसी प्रकार सब देव मरणसणमें ही नियम रहित अशुभ तीन लेक्याओं में गिरते हैं, पेसा प्रहण करनेपर उपर्युक्त कथन संगत होता है।

अन्य आचार्य इष्णलेश्यामें मनुष्यगतिक्रिकका निरन्तर बन्ध नहीं मानते हैं, क्योंकि, मनुष्यगति बन्धककालसे कापोतलेश्यका बन्धककाल बहुत स्वीकार किया गया है।

शंका - वह भी कैसे ?

समाधान —क्योंकि, सब ही मृत देवोंका कापोतलेक्यामें ही परिणमन स्वीकार किया गया है।

जपर उनका निरन्तर बन्ध होना है। औदारिकदारीर और औदारिकदारीरांगोपांगका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्प्रादृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वाराक्षियों है उनका निरन्तर वन्ध पाया ताता है। उपर निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है। पंचित्रय ज्ञात, परधात, उञ्ज्वास, अस, बाहर, पर्याप्त और प्रत्येकदारीरका मिथ्यादृष्टियोंमें सान्तर निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वाराक्षियों में उनका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वार्षियों में उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। उपर निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है।

प्रत्ययोकी प्ररूपणा भोधके समान है । विशेष इतना है कि असंयत-सम्यग्दिष्टिके प्रत्ययोंमें वैकियिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये। औदारिकद्विक, मनुष्यगति और भनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीके सम्यग्मिर्यादिष्ट गुणस्थानमें औदारिक

१ अप्रती 'देवा प्रदयनसमोम ', आ-काप्रत्योः 'देवामप्रदयनसमोम ' इति पाठः । २ प्रतिष 'सम्मामिण्डाहदीवि ' इति पाठः ।

पुरिसंवेद्पच्चएहि विणा चालीसपच्चया । देवगर् देवगर्शकोग्गाणुपुची-वेउव्यियसरीर-वेउ-वियसरीरंगोवंगाणं वेउव्यिय-वेउव्यियस्सर्पच्चया सन्वगुणहाणपच्चएतु सन्वत्य अवणेदच्या । बोरालियदुग-मणुसगर्-मणुसगर्भाकोगाणुपुच्चीणं असंजदसम्मादिहिस्ट् चालीस पच्चया, वेउव्यियमिसस-कोरालिय-कोरालिय-कोरालियमिसस-कम्मडय-इत्थि-पुरिसनेद्पच्चयाणमभावारो । वज्जिर-सहंसंघडणस्स सम्मामिच्छाइहिम्द् चालीस पच्चया, कोरालियकायजोगित्य-पुरिसनेद्पच्याण-मभावारो । असंजदसम्माइहिम्द् चालीस पच्चया, ओरालिय-कारालिय-पुरिसनेदपच्याण-मभावारो । असंजदसम्माइहिम्द् चालीस पच्चया, ओरालिय-कारालियमिसस-वेउव्यिमस्स-कम्मइयकायजोगित्य-पुरिसनेदपच्याणमभावारो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादावेदणीय-वारसकसाय-अरदि-सोग-भय-दुर्गुंछपंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-गण-गंध-रस-फास-अगुक्वरुट्ड्अ-उवपाद-परधाद-उस्सासतस-बादर-पज्ञन-पत्तेयसरीर-अधिर-अगुर-अजमिकिति-णिमिण-पंचितराइयाणी मिच्छाइडिम्ड्रि चउगृहसंजुतो वंधो । सासणे तिगइसंजुतो, णिरवगईए अभावादो । असंजदसम्माइडि-सम्मामिच्छाइडिसु दुगइसंजुतो, णिरव-तिरिक्तगईणमभावादो । सादावेदणीय-पुरिसवेद-हस्स-रदिसमयउरससंद्रण-पसरधविद्यायगड-धिर-सम-सभग-सस्सर-आदेज-जसकितीणी मिच्छाइडि-सासण-

काययोग, आंविद और पुरुष्वेद प्रस्थयों के विना चालीस प्रस्थय हैं । देवगित, देवगितिश्रयोगयानुष्वी विकियकशरीर अंग विकियकशरीरांगोगांगक विकियिक और विकियकभित्र प्रस्थानों स्वेद कम करना चाहिये । श्रीदारिकिक प्रस्थानों मार्चव कम करना चाहिये । श्रीदारिकिक के स्वर्ण कम प्रस्थान के प्रसुष्यगित्रायोगयानुष्वे के असंयतसप्परिष्ठ गुणस्थानमें चालीस प्रस्थय है, स्थीकि, जदां विकिथिकाम् अंदारिक, अदारिकिकास, कांमांग काययोग, स्विवेद और पुरुष्वेद प्रस्थानों चालीस प्रस्था है। प्रसुष्या वहां अभाव है। वालीसिकास क्षेत्र के स्वर्णिक प्रसुष्य है, स्थाकि, अदारिककाययाग, स्विवेद और पुरुष्वेद प्रस्थांका वहां अभाव है। असंयतसप्परत्य है, स्थाकि, अदारिककाययाग, स्विवेद और पुरुष्वेद प्रस्थांका वहां अभाव है। असंयतसप्परत्य है, स्थाकि, अदारिककाययाग, स्विवेद और पुरुष्वेद प्रस्थांका वहां अभाव है। असंयतसप्परत्य है, स्थाकि, अदारिककाययान, स्विवेद और पुरुष्वेद प्रस्थांका वहां अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय. छह दर्शनावरणीय, आसाना वेदनीय, बारह कथाय, अरित, शोक. अय, जुगुल्सा, पंचीन्द्रय जाति. तजस व कामण शरीर. वर्ण, गण्य, रस, स्पर्ध, अस्मुकल्य, उपधान, पर्चान, उर्ज्ञ्ज्ञास, उस, वादर, पर्योज, प्रत्येक्तशरीर, अस्थित, अशुभ, अयराक्षीति, निर्माण और पांच अन्तरायका मिण्यादाष्टि गुणस्थानमें वार्ते पतियोक्षे संयुक्त वस्य होता है। सासादन गुणस्थानमें नीन गतियोक्षे संयुक्त वस्य होता है, क्योंकि, वहां क्रांच कियाराष्ट्र गुणस्थानमें नीन गतियोक्षे संयुक्त वस्य होता है, क्योंकि, वहां क्रांच क्रांच क्रांच क्याराम्यादाधि गुणस्थानमें दी गतियोक्षे संयुक्त वस्य होता है। साना वेदनीय, प्रत्येक्ष होता है, क्योंकि, वहां निर्माण, व्यारामिक्ष अभाव है। साना वेदनीय, पुरुपवेद, हास्य, रित, समचुरस्थसंस्थन, अश्वस्थात्मिति, स्थिद, सुभ, सुभम,

सम्मादिद्वीसु तिगश्संज्ञत्तो, णिरयगर्इए बमाबादो । सम्मामिन्छार्द्वि-वर्सन्यसम्मादिद्वीसु दुनद्व-संज्ञतो, णिरय-तिरिक्खगर्दश्ममभावादो । मणुसगद्द-मणुसगद्दगाओनगाणुपुञ्जीणं सञ्चगुणद्वाणेसु चंद्रो मणुसगद्दसंज्ञतो । ओराटियसरीर-बोराटियसरीरंगोवंग-वज्जतिसद्दसंघदणाणं विच्छार्द्वि-सासण-सम्मादिद्वीसु तिरिक्ख-मणुमगद्दसंज्ञतो । सम्मामिन्छादिद्वि-वर्सममादद्वीसु मणुसगद्दसंज्ञतो, अण्णगद्दंवामावादो । देवगद्दुगस्य देवगद्दसंज्ञतो । वेउव्वियदुगस्स मिन्छाद्विद्व-असंजदसम्मा-संज्ञतो, तिरिक्ख-मणुसगर्दणमभावादो । सासणसम्मादिद्व-सम्मागिट्छादिद्वि-असंजदसम्मा-दिद्वीसु देवगद्दसंज्ञतो, अण्णगद्वंघेण संज्ञेगविरोद्वादो । उन्चागोदस्स सन्वगुणद्वाणेसु देवगद-मणुसगर्समुत्रो चंपो।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-इस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुर्गुछा-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुक्तवठहुत्रचउक्क-पसत्थविद्यायाइ-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुद्वासुद्व-सुमग-सस्सर-आदं अ-जसकित्ति-अजसकिति-शिमण-पंचेतराइय-उच्चागोदाण चउगइमिच्छाइद्वि-सासण-

हुस्बर, आदेय और यदाकीर्तिका मिध्यादृष्टि और सासाद्रमेस्ययदृष्टि गुणस्थानोंमें तीन गित्यांसे संयुक्त बन्ध होता है क्यांकि, वहां तरकातिका अमाव है। सम्यगिम्ययदृष्टि और असंयत्तसम्यदृष्टि गुणस्थानोंमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध हाता है, क्योंकि, तम्हात्तिकों संयुक्त बन्ध हाता है, क्योंकि, सम्वन्धाति और मतुष्यातिकायायायुप्यृक्षिका सक गुणस्थानोंमें मतुष्यगतिका अमाव है। मतुष्यगति और मतुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। औदारिकार्टार, ओदारिकार्टारांगोपांग और वज्रयंभसंहननका मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यदृष्टि गुणस्थानोंमें निर्यमाति और मतुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। सम्यग्निमध्यादृष्टि और असंयतसम्ययदृष्टि गुणस्थानोंमें मतुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अन्य गतियोंके बन्धका आमाव है। देवातिहिकका देवगातिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अन्य गतियोंक स्वय्यगतिके बन्धका अभाव है। सासादनसम्यगद्धि, सम्यग्निमध्याद्धि और असंयतसम्यगद्धि गुणस्थानोंमें देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, विर्यम्पति और सनुष्यगतिके सन्धका अभाव है। उत्त्यांक सम्य द्वार्ति संयुक्त वन्ध होता है, ज्या गतियोंक बन्धके साथ उसके संयोगका विरोध है। उच्चातिको सम्यक्ता स्व गुणस्थानोंमें देवगति और अनुष्यातिसे संयुक्त बन्ध होता है। है। उच्चातिको संयातिको संयात्ना विरोध है। उच्चातिको स्व ग्राह्म स्व गतिही संयुक्त बन्ध होता है। है। उच्चातिको संयात्ना विरोध है।

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कथाय, पुरुषवेद, हास्य, रिन, अरित, शोक, अय, जुगुन्सा, पंचेत्द्रिय जाति, तैजस व कामैण शरीर, समजतुरस्रसंस्थान, वर्ण. गन्य, रस, स्पर्श, अगुरुख आदिक चार, प्रशस्तविद्वायोगित, अस, बाहर. पर्योप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अगुभ, सुभग, सुसंदर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्मण, पूर्वेच अन्तराय और उच्चगोवक खार्चे गतियोक

सम्मादिष्टिणो, तिगद्सम्मामिच्छाद्दि-असंजदसम्मादिष्टिणो सामी, देवगईए अमागदो । मणुसगद्द मणुसगद्दपाञ्चागाणुपुञ्ची-जोरान्धियसरीर-ओरान्धियसरीरअंगोनंग-नज्जरिसहसंपडणाणं चउगद्दिमच्छाद्दि-सासणसम्मादिष्टिणो णिरयगद्दसम्मामिच्छाद्दि-असंजदसम्माविष्टिणो च सामी । देवगद्द-नेजन्वियदुगाणं दुगद्दिमच्छादिहि-सासणसम्मादिष्टिन सम्मामिच्छादिहि-असंजद-सम्मादिष्टिन सम्मापिच्छादिहि-असंजद-सम्मादिष्टिणो च सामी, णिरय-देवगईणमभावादो ।

वंश्वद्धाणं सुगमं । वंश्वी च्छेदो णित्य, ' अवंशा णित्य ' ति वयणादो । धुववंशीणं मिच्छादिद्विम्ह वंशो चउच्विहो। अण्णत्य तिविहो, धुवाभावादो। अद्भुववंशीणं सञ्चत्य सादि-अद्भवो, अणादि-धुवाणमभावादो ।

संपिह दुडाणवयडीणं परूवणा कीरदे— अर्णताणुवैधिचउनकस्स बंधोदया समं बोच्छिज्जति, सासणसम्मादिद्विग्दि तदुमयबोच्छेदुबर्छभादो । एवं तिरिक्खगदपाओगगाणुपुत्त्रीए वि बत्तन्वं । असंजदसम्मादिद्विग्दि वि तदुदशे अत्थि ति चे ण, किण्णेटसाए णिरुद्धाए

सिध्यादृष्टि और सासादनसम्बग्दृष्टि, तथा तीन गतियों के सम्बग्निध्यादृष्टि और असंवत-सम्बग्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, यहां देवगतिमें इनके बन्धका अभाव है। मनुष्यगति, मनुष्यगतिवायोग्यातुष्वीं, औदारिकदारीर, औदारिकदारीरांगोपांग और वज्रपैभसंहननके चारों गतियोंके पिथ्यादृष्टि और सासादनसम्बग्दृष्टि और नरकगितिक सम्बग्निध्यादृष्टि ख असंवतसम्बग्दृष्टि स्वामी हैं। देवगतिहिक और वैकिषिकहिकके दो गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्बग्दृष्टि, सम्बग्निध्यादृष्टि और असंवतसम्बग्दृष्टि स्वामी हं, क्योंकि, नरक और देव गतिमें इनके बन्धका अभाव है।

बन्धाश्चान सुनाम है। बन्धश्युरुछेद नहीं है, क्योंकि, 'अवन्धक नहीं है' ऐसा सुत्रमें कहा गया है। ध्रुवबन्धी महातियोंका मिथ्यादिए गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। अन्य गुणस्थानोंमें नीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका समाव है। अध्रुववन्धी प्रहतियोंका सर्वत्र सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, उनके अनादि और ध्रुव बन्धका अभाव है।

मब द्विस्थान प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करते हैं — अनन्तातुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें ब्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें उन दोनोंका ब्युच्छेद पाया जाता है। इसी प्रकार तिर्यग्गतिप्रायोग्यातुपूर्वीके भी कहना चाहिये।

ग्रंका—असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें भी तो तिर्यग्गतिष्रायोग्यातुपूर्वीका उदय है, फिर उसका उदयब्युच्छेद सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें कैसे सम्भव है।

समाधान---देसा नहीं है, क्योंकि, कृष्णलेश्याका अनुषंग होनेपर उसका वहां उदय

तदुत्यासंभवादो । अवसेसाणं पयडीणं उद्दव्वाच्छेदो णित्थ, वंधवोच्छेदो चेव । सन्वार्षि पयडीणं बंधो सोदय-परोदओ, अद्ववोदयत्तादो । शीणगिद्धितिय-अणंताणुवंधिचउनक-तिरिक्खाउआणं बंधो णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । इत्थिवद-चउसंठाण-चउसंघडण-उज्जोव-अपसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं बंधो सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरमुव- रुमादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइ्शाओग्गाणुपुव्वी-णीचागोदाणं बंधो सांतर-णिरंतरो । कुदौ १ सत्तमपुद्धविद्विद्विद्विद्वाच्छाहु-सासणसम्मादिद्वीसु तेत्र-वाउकाइयमिच्छाइद्वीसु च णिरंतरषंपु- वर्लमादो । पच्चया सुगमा । णवरि तिरिक्खाउअस्स मिच्छाइद्विहि वेउन्वियमिस्स-कम्मइय-पच्चया अवणेदन्वा। सासणसम्मादिद्विहि ओरान्तियमिस्स वेउन्वियमिस्स-कम्मइय-पच्चया अव-णेदन्वा। सासणसम्मादिद्विहि ओरान्तियमिस्स वेउन्वियमिस्स-कम्मइय-पच्चया अव-णेदन्वा। योणगिद्धितिय-अणंताणुवंधिचउनक्षणं दुगइसंज्ञतो। इत्थिवेदस्स तिगइसंज्ञतो, णिरय-देवगईणमभावादो । अप्यसरथविद्वायगङ्-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं मिच्छाइद्वीसु तिगइसंज्ञतो, देवगईए

#### असम्भव है।

शेप प्रकृतियोंका उदययुच्छेद नहीं है, केवल वन्धव्युच्छेद ही है। सब प्रकृतियोंका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, व अधवादयी हैं । स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तात्रबन्धि-चतुष्क और तिर्यगायुका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धविधामका अभाव है। खीवेद, चार संस्थान, चार संहतन, उद्यात, अप्रशस्त्रविहायोगति, दर्भग, दुस्वर और अनादेयका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविश्राम पाया जाता है। तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायाग्यागुर्ची और नीचगात्रका बन्ध सान्तर निरन्तर होता है, क्योंकि सप्तम प्रधिवीमें स्थित मिध्यादृष्टि व सासावनसम्बग्दृष्टि नारकियोंमें तथा तेज व वायु कायिक मिथ्यादृष्टि जीवोंमें भी उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। प्रत्यय समम हैं। विशेष इतना है कि तिर्यगायुके मिध्यादि गुणस्थानमें वैक्रियिकामिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें औदारिकमिश्र. वैकियिकामिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। स्त्यानगृद्धित्रय और अमन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध चारों गतियोंसे संयुक्त होता है। स्वीवेदका बन्ध तीन गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, उसके साथ नरकगतिके बन्धका अभाव है। चार संस्थान और चार संदत्तनका बन्ध दो गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, उनके साथ नरकगति और देवगतिके बन्धका अभाव है। अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका मिथ्यादृष्टियोंमें तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, देवगतिका वहां अभाव है।

१ अ-आप्रसो: 'पुदर्वविद्विद '' इति पाठः । २ अप्रतो ' सस्सर ' इति पाठः ।

णयानदि । सासणे दुगइसंजुत्ते, िणस्य न्देवगईणमभावादो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खन गइषाओग्याणुपुञ्जी-उज्जीवाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो, साभावियादो । थीणगिद्धितियादीणं पयडीणं पंषस्स चउम्गइमिच्छाइडि-सासणसम्मादिष्टिणो सामी, अविरोहादो । वंघद्वाणं वंघविणदृष्टाणं च.सुगमं । चुववंषीणं मिच्छाइडिग्दि च उच्चिहो वंघो । सासणे दुविहो, अणाइ-धुववंघामावादो । अवसेसाणं षंघो सादि-अदबो, अद्धववंधितादो ।

एगद्वाणपयडीणं पह्नवणा कीरदे — भिच्छत्तेइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चडरिंदियजादि-णिरयाणुपुची-आदाव-धावर-सुदुम-अपज्जत-साहारणसरीराणं बंधोदया समं वेश्चिठ-जंति, भिच्छाइट्टिन्दि चेव तदुभयवोच्छेदुबर्छभादो । अत्रनेसाणं पयडीणं उदयवोच्छेदो णस्यि, धंघबोच्छेदो चेव । भिच्छत्तस्य वंधो सोद्रो । णिरयाउ-णिरयगद्द-णिरयगद्द्याओग्गाणुपुच्चीणं परेरद्रो, सोदएणं बंधविरोहादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सोदय-परोद्रो, उभयहा वि अविरुद्धचंघारो । भिच्छत्त-णिरयाउआणं बंधो णिरंतरे । अवसेसाणं संतिरं, एगससएणं वि धंधुबरमदंसणादो । पच्चया सुगमा । णवरि णिरयाउ-णिरयगद्द-णिरयणादुच्चीणं वेउन्त्रिय-

स्नासादनमें दो गतियोंसे संयुक्त वन्ध होना है, क्योंकि, वहां नरकगति और देवगतिका अभाव है। रिषंपायु, तिवरंगति, तियंगतिवादोग्याद्युदों और उद्योतका तियंगातिस संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, एसा स्वधाव है। स्थानगुद्धित्रय आदि प्रकृतियोंके क्योंके चारों गतियोंके मिले क्योंकि हमार्थ के स्थानिक क्योंके क्योंके क्योंकि हमार्थ को तियोंके कियोंकि क्योंकि हमार्थ को तियोंकि कियोंकि कियोंकि कियोंकि हमार्थ कोई विरोध नहीं हैं। वन्धाध्यान ओर वन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। ध्रवरणी प्रकृतियोंका मिथ्यादिष्ट गुजस्थानमें नारी प्रकारका क्या होता है, क्योंकि, वहां अनादि और अध्यवस्था है। होप प्रकृतियोंका वन्ध सादि और अध्यवस्था है। स्थान है। यो प्रकृतियोंका वन्ध सादि और अध्यवस्था है। स्थान है, क्योंकि, वहां अनादि और अध्यवस्था है।

पकस्थान प्रहातियोंकी प्रक्रपणा करते हैं — प्रिथ्यात्य. एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, क्वीरिद्र्य, व्वीरिद्र्य जाति. नारकानुपूर्वी आताप, स्थावर, सूहम, अपयोग्त और साधारणशारीरका बन्ध व उदय दोनों सायमं व्यवस्था होते हैं, क्योंकि, सिर्धाहिए गुणस्थानमें ही उत दोनोंका व्युच्छर नाया जाता है। येण प्रकृतियोंका उदयन्युच्छर नहीं है, कवल बन्धस्युच्छेद ही है। प्रिप्यात्यका बन्ध स्वोद्य होता है। नारकानु नरकगति और नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोद्रय बन्ध होता है, क्योंकि, अपने उदयके साथ हनक बन्धका विरोध है। येण प्रकृतियोका बन्ध स्वाद्य परोद्रय हाता है, क्योंकि, अपने उदयके साथ हनक बन्धका विरोध है। येण प्रकृतियोका बन्ध स्वाद्य परोद्रय हाता है, क्योंकि, अपने उदयके साथ हनक वन्धका विराध है। येण प्रकृतियोका बन्ध स्वाद्य हाता है, क्योंकि, प्रकृतियोक्ता बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयक्षेत्र में उनके बन्धमं के प्रकृतियोक्ता बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयक्षेत्र में उनका बन्धविकानका है का जाता है। प्रस्थय सुगम हैं। विद्याद हता है कि नारकानु

वेउव्वियमिस्सः जोरालियनिस्स-कम्मइयपञ्चया णित्य, अपञ्चतकाले एदासिं षंषाभाषादोः !
एइंदिय-वादाव-मावराणं वेउव्वियकायजोगपञ्चलो अवणेयव्यो । बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डारेंदिय-सुद्दुम-अपञ्चतः साहारणाणं वेउव्वियक्षेयजेविष्यमिस्सपञ्चया अवणेदव्या, देव-भरइएसु एदासिं भंधामावादो । मिञ्चतस्स चउगइसंजुतो । णवुंसयवेद-हुंडसंग्रणाणं तिगइसंजुतो, वेषगदीए अमावादो । असंपत्तसेवृद्धसंप्रकण-अपञ्चताणं दुगइसंजुतो, शिरय-देवगईणमभावादो । शिरयाउ-शिरयदुगाणं शिरयगइसंजुतो । अवसंसाणं पयडीणं तिरिक्खगइसंजुतो वंधो । शिरयाउ-शिरयदुग-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डारेंदियजादि-सुदुम-अपञ्चत-साहारणाणं तिरिक्श-असुसा साषी । भिञ्चत णवुंसग्ववेद-हुंडसंग्रण-असंपत्तसेवृद्धसंपञ्चणाणं चरग्रहमिन्छाइडी साणि । एइंदिय-जादाव-यावराणं तिराक्षिन्छाइडी सामी । वंधदाणं णत्यि, एक्कनिट अद्याणविरीहादो । षंधवोच्छेदो सगमो । भिञ्चतस्स वंदो चराव्यहो । अवसेसाणं सादि-अद्धवी, अद्धववंधितादो ।

मणुसाउअस्स मिच्छाइडि-सासणसम्मादिङीसु वंशे सोदय-परोदओ । अर्सजदसम्मा-दिङीसु परोदओ । सन्वत्य णिरंतरो, एगसमण्ण वंधुवरमाभावादो । पच्चया ओचसिद्धा ।

नरकगानि और नारकानुपूर्वीके बैकियिक, वैकियिकामिश्र, शैदारिकामिश्र और कार्मण प्रत्यय नहीं हैं, क्योंकि, अरपोय्तकालमें इनके बन्धका अभाव है। एकेट्टिय, साताष कीर स्थावरके बैकियिककाययोग प्रत्यय कम करना चाहिये। ग्रीन्ट्रिय, त्रीन्ट्रिय, चतुरिन्ट्रिय स्थावरके बैकियिककाययोग प्रत्यय कम करना चाहिये। ग्रीन्ट्रिय जीनियकामिश्र ज्यारीके कम करना चाहिये, क्योंकि, देव और नारकियोंमें इनके बन्धका अभाव है।

मिध्यात्वका बन्ध चारों गतियोंसे संयुक्त होता है। नपुंसकवेव और हुण्डसंस्थानका बन्ध तीन गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, इनके साथ व्वगतिके बन्धका अमाय है। असंप्राप्तराख्यातिकासंहतन और अप्योप्तका बन्ध वो गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, इनके साथ नरक और देव गतिके बन्धका अमाय है। नारकायु और नरकादिका बन्ध नरकातिसे संयुक्त होता है। दोष प्रकृतियोंका वन्ध तिर्यम्पतिसे संयुक्त होता है। दोष प्रकृतियोंका वन्ध तिर्यम्पतिसे संयुक्त होता है। दोष प्रकृतियोंक विश्व आति स्वस्त अपयोध्त और साधारण अफ्रतियोंके तिर्यंच और प्रमुख्य हमात्री है। प्रिष्यात्म, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और स्याप्तर खुलादिकासंहननके स्वामी चारों गतियोंके प्रिष्यादृष्टि स्वामी है। वन्धान्यात्म तहीं है, क्योंकि, यक्त गुल्यस्वामं अध्वातका विरोध है। वन्धान्यमुक्त सुगम है। प्रिष्यात्मका वन्ध चारों प्रकृतियोंके तीर्याक्त अध्वातका विरोध है। वन्धान्यमुक्त सुगम है। प्रिष्यात्मका वन्ध चारों प्रकृतियोंका साहि व अपूच बन्ध होता है, क्योंकि, ये अभ्वातका वन्धी है।

भनुष्यायुका बन्ध मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानीमें स्वेत्वय-परोत्तय द्वोता है। असंयतसम्यग्दृष्टियोमें उसका परोत्तय बन्ध होता है। सर्वत्र निरम्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके बन्धविभामका भमाव है। प्रत्यय भोग्रसे सिद्ध हैं। णविर मिन्छाइडिस्ट् वेडव्यियमिस्स कम्मइयपचया, सासणे वेडव्यियमिस्स लोगालियमिस्स कम्मइयपचया, असंबदसम्मादिडिस्ट बोरालियदुग-वेडव्यिमिस्स कम्मइय-इस्थ-पुरिसवेदपञ्चया अवमेदव्या; असुंदिलिरसासु मणुसाउअं वंधमाणाणं देवासंबदसम्मादिडीणमणुवलंमादो । ण च देवेसु पञ्चलपु असुद्धतिरुस्साओ अस्यि, मवणवासिय-वाणवेतर-वीदिमिष्सु अपवत्यद्वेसु वेच तासियुवलंमादो । ण च देवा णरहया वा पञ्चलणामकम्मोद्दयितिस्ख-मणुसा अयव्जतयदा संता आउअं वंधिति, तिरिक्स-मणुसा अवज्जतयदा संता आउअं वंधिति, तिरिक्स-मणुसा अवज्जतयदा संता आउअं वंधिति, तिरिक्स-मणुसाविदिणो णिरयगडअसंजदसम्मादिडिणो च सामी । संयद्धां सुना वंधित्यक्षेत्र वेधिताविद्यो । विवादिक्यो विवादि क्षेत्र क्षेत्र सम्मादिडिणो क्षा सामी । संयद्धां सुना वंधित अववंधितावी ।

देवाउअस्स सञ्चत्य वंधा परोट्जा, वंधारण्यु उदयवंधाणमञ्चताभावावद्वाणादी । णितंतरो, अंतासुदुत्तेण विणा वंधुवरमाभावादी । सञ्जीसि पि वेउञ्जय वेउञ्जियसिस्स-ओरालिय-मिस्स-कम्मद्वयरच्चा सग-सगोवपञ्चणहिंतो अवणेयञ्जा । देवगङ्संजुतो । तिरिक्ख-मणुसा

विशेष इतना है कि मिथ्याइष्टि गुणस्थानमें बैकियिकामिश्र और कार्मण प्रत्ययों को, सासावत गुणस्थानमें बैकियिकामिश्र, श्रीवारिकामिश्र और कार्मण प्रत्ययों को, तथा असंयत-सम्बन्धानमें औदारिकामिश्र कार्मण प्रत्ययों को, तथा असंयत-सम्बन्धानमें औदारिकामिश्र कार्मण क्षेत्रिय और पुरुष्येद प्रत्ययों को क्ष्म करना चाहिये, क्यों कि, अशुभ तीन लेड्याओं में महाप्यायुक्त योधनंवाले देव असंयतसम्यग्दाष्ट्र पाये नहीं जाते । और देव पर्यान्तकों अशुभ तीन लेड्यायें होती नहीं हैं, क्योंकि असवनावासी, बानव्यन्तर और प्र्योतियां अर्थान्तक देवों में हो वे पाई जाते। हैं । तथा देव, नारकों अथवा पर्यान्त नामकार्मीद्य पुत्रक तिर्वय वे मानुष्य अपयार्थित होकर आयुक्त वाधित नहीं हैं, क्योंकि, तिर्वय और महुन्य अपयोर्गनोंको छोड़कर अन्यत्र उसका बन्ध पाया नहीं जाता । महुन्यगातिस संयुक्त बन्य होता है । तीन गतियोंके मिथ्यादिष्ट और सासादनसम्यग्दार्थ तथा नरकगतिके असंयत सम्यग्दार्थ मी स्वामी हैं । बन्धाध्यान प्रमुग्न क्ये होता है । इन्याने के स्वस्ता सम्यग्दान्त पाये नहीं जाते । सादि व अध्यत वहीं है, क्योंकि, कृष्णलेड्यामें वर्तमान संयतासंयत पाये नहीं जाते । सादि व अध्यत क्यां होता है, क्योंकि, कृष्णलेड्यामें वर्तमान संयतासंयत पाये नहीं जाते । सादि व अध्यत क्यां होता है, क्योंकि, कृष्णलेड्यामें वर्तमान संयतासंयत पाये नहीं जाते । सादि व अध्यत क्या होता है, क्योंकि, वह अध्यवत्वी है ।

देवायुका सर्वत्र परोहय बन्ध होता है, क्योंकि, बन्ध और उदयके होतेपर क्रमसे उसके उदय और बन्धका अत्यन्तामाय अवस्थित है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्गुहुर्तके विका उसके बन्धविश्रामका अमाव है। सभी जीवोंक चेकियक, विकायक सिम्न, जीवारिकिमिश्र और कार्मण प्रन्ययांको अपने अपने ओवाप्रन्ययोंसेसे कम करना चाहिये। देवगतिसंगुक बन्ध होता है। तिर्येच और मनुष्य ही स्वामी हैं। बन्धाश्वान

१ अ-आप्रसोः ' असुहा ' इति पाटः ।

चेन सामी । षेपद्वाणं सुगमं । षेपवोच्छेदो णस्थि, उनसिन्हि क्सुनलंमादो । सादि-अदुवो, असुनषंभितादो ।

तित्ययरस्त बंधो परोदओ, बंधे उदयविरोहादो । णिरंतरो, एरासमएण बंधुवरसाभावादो । ओधपरूचएसु वेउव्विय-वेउव्वियसिस्त-कम्महयपूच्चया अवणेदव्वा । देवग्रहसंजुतो, किण्ण-लेस्सियणेरहएसु तिरथयरबंधाभावेण मणुसगहसंजुत्ताभावादो । साभी मणुसा चेव, अण्णत्या-संभवात्रे । बंधदाणं णत्थि, एक्सिन्ह असंजदसम्मादिष्टिद्वाणे अद्धाणविरोहादो । बंधवोच्छेदो णत्थि, उर्वारं पि बंधदंसणादो । सादि-अजुनो, अजुवबंधितारो ।

एवं चेव णीळळेबाए परुवेदव्वं । णविर तिरिक्खगद्द-तिरिक्खगद्दशाओगगाणुप्रवी-णीचागोदाणं सासणसम्माइडिग्डि सांतरे। बंबो, सत्तमपुदवीसासगसम्माइडिणो मोत्तूणण्णत्येदासिं सासणेसु णिरंतरबंघाणुवटंभादो । ण च सत्तमपुदवीणीळळेस्तिया सासणसम्माइडिणो अत्यि, तत्य किण्णळेस्सं मोत्तृणण्णळेस्सामावादो । कच मिच्छाइडीणं णीळळेस्साए णिरंतरो बंघो १ ण,

सुगम है। बन्धन्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर बन्ध पाया जाता है। सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रुवबन्धी है।

तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध परादय होता है, क्योंकि, बन्धके होनेपर उसके उदयकों विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके बन्धविश्रासका अभाव है। ओधमरयमें बीक्रिपिक, बीक्रिपिकसिश और कार्मण प्रस्योक कर करना खाहिये। विवासिक प्रकृतिक वन्धिक सम्प्रकृतिक वन्धका अभाव होनेसे मनुष्य हो हैं, क्योंकि, कृष्णकेद्यावाले नार्राक्षेत्रों में तीर्थकर प्रकृतिक वन्धका अभाव होनेसे मनुष्य ही हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंके कृष्णलेह्या युक्त जीवोंमें उसके बन्धकी सम्भावना नहीं है। बन्धाक्षका नहीं है, क्योंकि, एक असंयतसम्यग्दिश गुणस्थानमें अभ्वानका विरोध है। बन्धाक्षका नहीं है, क्योंकि, क्यर भावना वाता है। सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुववन्धी है।

इसी प्रकार ही नील लेहरामें प्रकरणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि तिर्थगाति, तिर्थगातिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सासादससम्बग्ध्य गुणस्यानमें सान्तर वन्य होता है, क्योंकि, सरतम पृथित्रीके सासादनसम्बग्ध्योको छोड्कर अन्यत्र इनका सासादनसम्बग्धियोमें निरुत्तर बन्य पाया नहीं जाता। और सरतम पृथिवीमें नील्लेहर्यावाले सासादनसम्बग्ध्य हैं हैं नहीं, क्योंकि, वहां कृष्णलेहर्याको छोड़कर अन्य लेह्याओंका अभाव है।

शंका - नीळलेड्यामें मिथ्यादृष्टियोंके उनका निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

१ अ आप्रत्योः ' अवगद्धा- ' इति पाठः ।

तेउ-नाउक्काष्ट्रस्य णील्लेस्सिएसु तिरिन्खगहदुग-णीचागोदाणं णिरंतरबेधुवर्लमादो । तिहयपुदर्वीपः णील्लेस्साए वि संभवादो तित्थयरबंधस्य मणुस्सा इव णरह्या वि सामिणो होति चि किण्ण पर्ह-विज्जदे १ तत्थ हेडिमहंदण णील्लेस्सासहिए तित्थयरसंतकामियमिन्छाइहीणमुववादाभावादो । कुदो १ तत्थ तिस्स पुदर्वीप उनकासाउद्सणादो । ण च उनकासाउप्स तित्ययरसंतकामिय-भिन्छाइहीणमुववादो अत्थि, तहोवणसाभावादो । तित्थयरसंतकामियमिच्छाइहीण लेरहप्सुववज्ञ-माणाणं सम्मादहीणं व काउलेस्सं मोत्तण अण्ललेस्साभावादो वा ण णील-किण्हलेस्साए तित्थयरसंतकामिया अत्थि ।

एवं काउंकेस्साए वि वचर्वं । णवीर तिरथयरस्स मणुता इव णरङ्गा वि सामिणो । मणुस-देवगङ्संजुत्तो संघो । ओघपन्चएसु एक्को वि पन्चओ णावणेयव्वो, वेउव्वियदुगोराठिय-मिस्स-कम्मद्भयपन्चयाणं मावादो । ओराठियदुग-मणुसगङ्गुग-वञ्जरिसहसंघडणाणं असंजद-सम्मादिद्विभिद्द वेउव्वियमिस्स-कम्महयपन्चया णावणेयव्वा । तिरिक्खगङ्गाओगगाणुपुन्वीए

समाधान — नहीं, क्योंकि तेज व वायु कायिक नीळळेदवावाळे जीवोंमें तिर्यश्मति-क्कि और नीचगोत्रका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

शुंका — मृतीय पृथिषीमें नीललेश्याकी भी सम्भावना होनेसे तीर्थेकर प्रस्तृतिके बन्धके मनुष्योके समान नारकी भी स्वामी होते हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते ?

समाधान—देखा नहीं है, क्योंकि, वहां नीललेख्या युक्त अधस्तन इन्द्रकर्मे तीर्योक्ट प्रकृतिके सस्ववाले मिध्यादिष्टयांकी उत्पत्तिका अमाव है। इसका कारण यह है कि वहां उत पृथिवीकी उत्कृष्ट आयु देखीं जाती है। और उत्कृष्ट आयुवाले जीवोंमें तीर्येक्टरतांकीर्मेक मिध्यादिष्टयांका उत्पाद है नहीं, क्योंकि, वैद्या उपदेश नहीं है। अथवा नारिक्रयोंमें उत्पन्न होनेवाले तीर्थेक्टरतन्तकांमेंक मिध्यादिष्ट जीवोंके सम्यन्द्रियोंके समान कापोत लेखाको छोड़कर अन्य लेख्यांमेंका अभाव होनेसे नील और कृष्ण लेक्यांमें तीर्थेक्टरकी सचावले जीव नहीं होते।

हसी प्रकार कापोतलेश्यामें भी कहना चाहिये। विशेषता इतनी है कि तीर्यंकर प्रकृतिक समुख्येक सामान नारकी भी स्वामी हैं। समुख्य और देव गतिसे संयुक्त बच्ध होता है। ओधनत्ययों मेंले रक्ष भी अन्यव कम नहीं करना चाहिये, स्योकि, वैकिश्वकिक, मेंब्रिक्तिक मेंब्रिक्तिक मेंब्रिक्तिक में कार्येक प्रयोक पहां सद्भाव है। औदारिकिक्षिक, ममुख्यातिक्षिक और बक्षक मेंस्कित क्षेत्र कार्येक प्रयोक्तिक मेंब्रिक्तिक मेंव्यक्तिक मेंविक मेंव्यक्तिक मेंव्यक्तिक मेंव्यक्तिक मेंव्यक्तिक मेंव्यक्तिक मेंव्यक्तिक मेंव्यक्तिक मेंविक मेंविक

र प्रतिष्ठ ' हेडिमइंदिए मीळळेस्सासहए ' इति वाडः । -

षंघे पुञ्चसुरओ पच्छा नोच्छिञ्जदि, सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिहीसु पंघोदयनोष्छेदुव-ठंमादो । अण्णो वि जद्द भेदो जत्थि सो वि चितिय वत्तन्त्रो ।

तेउल्लेस्सिय-पम्मलेस्सिप्यु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादावेदणीय-चउसंजलण पुरिसवेद-इस्स-रिद-भय-दुगुंछा-देवगइ-पंचिं-दियजादि-वेउन्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउन्विय-सरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध रस-कास-देवगइपाओग्गाणुपुन्वी-अगुरूव-लहुव उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थविद्दायगइ-तस-बादर-पजत्त-पत्तेय-सरीर-थिर-सुद-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचं-तराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ २५९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अप्पमत्तसंजदा बंधा। एदे बंधा, अबंधा णस्थि॥ २६०॥

देवगइ-वेउव्वियदुगाणं पुव्वमुदओ पच्छा बंघो वोच्छिज्जिदि । अवसेसाणं पयडीण-

म्युच्छित्र होता है, क्योंकि,सासादनसम्यग्दष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे उसके बन्घ और उदयका न्युच्छेद पाया जाता है । अन्य भी यदि भेद है तो उसे भी विचारकर कहना चाहिये।

तेज और पद्म ठेश्याबाठे जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता-वेदनीय, चार संज्वठन, पुरुववेद, हास्य, रित, भय, खुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैकियिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरखसंस्थान, वैकियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुठ्यु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्वायोगित, त्रस, बाहर, पर्योप्त, प्रत्येकश्वरीर, स्थिर, ग्रुम, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २५९॥

यह सूत्र सुगम है !

मिप्यादृष्टिसे ठेकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अपन्धक नहीं हैं ॥ २६० ॥

देवगतिहिक और वैकिथिकदिकका पूर्वमें उदय और प्रश्नात् बन्ध व्युटिश्वक होता

सुद्द्यादो बंघो पुन्नं पच्छा वा वोच्छिणो ति परिक्खा णस्थि, एत्य बंघोद्यवोच्छिदाभावादो । पंचणाणावरणीय-चडदंसणावरणीय-पॉचिंद्यजादि-तेजा-कम्मह्यसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुस्त्रलहुत्र-तस-बादर-पञ्जन-थिर-सुह-णिमण-पंचंतराह्याणं सोदओ वंघो, धुनोदयतादो । णिद्दा पयला-सादावेदणीय-चडुसेजरुण-पुरिसवेद-हस्स-रि-भय-दुगुंछा-समचउरससंठाण-पस्तर्य-विहायगह-सुस्सराणं सञ्चयुणहाणसु सोदय-पोर्द्भा वंघो, अनुनोदयत्तादो । देवगह-देवगह-पाओमणाणुद्ध्यी-वेजिंद्यसरीर-जेजिव्यसरीरअंगोवंगाणं वंघो परोदओ, सोरएण वंघविरोहादो । उन्याद-पर्याद-उस्सास-पत्त्वसरीराणं भिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्मादिडीणं सोदय-परोद्द्यो, अपज्जन्तकाले उदयाभावादो । सेसेसु वंघो सोदओ, तेसिमपञ्जनहुष्ट अभावादो । सुभग-आदेज-जन्मकितीणं मिच्छाइडिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिडि ति वंघो सोदय-परोदओ । उन्यरि सोदओ चेन, पडिवन्सुद्रयाभावादो । उच्यागोदस्स मिच्छाइडिप्पहुडि जाव संजदासंजदा ति वंघो सोदय-परोदओ । उन्यरि सोदओ, पडिवनसुद्रयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-छड्सणावरणीय-चदुसंजरुण-भय-दुगुंछ-देवगइ-वेउव्वियदुग-तेजा--

है। द्येप प्रकृतियोंके उदयसे बन्ध पूर्वमं या पश्चान् व्युच्छित्र होता है, यह परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां उनके बन्ध और उदयके व्युच्छेदका अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचीत्व्रय ज्ञाति, नेजस व कामण शरीर, वर्ण, गम्ब, रस, स्पर्श, अगुरुल्यु, ज्ञम, बादर, पर्यान्त. स्थिर, ग्रुप, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वाद्य यन्ध होना है, क्योंकि, य धुवादयी हैं। निद्रा, प्रचला, साता- वेदनीय, चार संप्यलम, पुरुष्ट, हम्या, ति, अय, खुपुरता, समस्वतुत्क्षसंख्यान, प्रशस्त्रविहायोगित और सुस्यरका सव गुणस्थानोमें खोदय-परोद्य वन्ध होना है, क्योंकि, वे अधुवादयी हैं। देवगति, देवगतिवायोग्यायुव्या, वीक्रीयकश्चरी और विक्रियक शारीरांगोंपांगांका क्ष्य परोद्य होना है, क्योंकि, अपने उदयंक साथ इनके बन्धका विरोध है। उपधात, परधात, उञ्ज्ञवास और अत्येवकशरीरका वन्ध मिध्यादि सासादनतस्यव्याहि और असंवरतस्यय्यादि होने हैं। सेवपात अपयोग्य होने हैं। शेष गुणस्थानों स्वोदय-परोद्य होना है, क्योंकि, अनके अपयोग्य कारका अभाव है। शेष गुणस्थानों से स्वोदय क्या होता है, क्योंकि, जनके अपयोग्य कारका अभाव है। होप, आद्य और यशक्तिका मिध्यादिसे लेकर असंवरतस्यग्यादि गुणस्थान तक खोदय-परोद्य वन्ध होता है। उपप स्वोद्य ही वन्ध होता है। स्थाप स्वाप्य केति क्या स्वाप्य होता है। अपर स्वोद्य ही वन्ध होता है। क्या स्वाप्य स्वाप्य होता है। क्या मिद्यादिसे लेकर संयतास्यत तक स्वोदय-परोद्य वन्ध होता है। उपय स्वोद्य ही वन्ध होता है, क्योंकि, वही प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयक्त अभाव है। उपय स्वाप्य होता है, क्योंकि, वही प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयक्त अभाव है। उपय स्वाप्य होता है, क्योंकि, वही प्रतिपक्ष प्रकृतिक उदयक्ता अभाव है। उपय स्वोद्य ही वन्ध होता है, क्योंकि, वही प्रतिपक्ष प्रवृत्वका अभाव है। अपर स्वोद्य ही वन्ध होता है, क्योंकि, वही प्रतिपक्ष प्रवृत्वका अभाव है।

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, खार संस्वलन, भय, जुगुप्सा, देवगति,

कम्महयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुबरुहुज-उबचाद-यरषादुस्सासं-बांदर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंतेरराह्माणं वंधा णिरंतरं, एत्य धुवबंधितादे। सादविदणीय-हस्स-रदि-थिर-सुद्द-जसिकतीणं मिन्छाइड्रिप्यट्टाड वाव पमतसंजदा ति वंधो सांतरः। उद्यति णिरंतरो, पडिवक्स-पयडीणं वंधाभावादे। पंतिदियजादि-तसणामाणं मिन्छाइड्रिन्टि वंधो सांतर-णिरंतरो, तिरिक्सेषु-सणक्कुमारादिदेवेसु च णिरंतरवंधुवङंमादो । उत्रिरे णिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो । पुरिसवेदस्स मिन्छाइड्रि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरसुवङंमादो । उत्रिरे णिरंतरो, पडिवक्तवपडिवंश्यभावादो ।

पच्चया सुगमा, ओषपण्चपहितो विसेसामावादो । णवरि देवगङ्चेउज्वियदुगाणं भिच्छाइडि-सासणसम्मादिङीसु ओरालियभिस्त-वेउन्वियदुग-कम्माइयकायजागपण्चया अव-णयन्वा, दव-णरङ्गमु अपञ्जतितिस्त्व-मणुसेसु च एदासि संधामावादो । सम्मामिण्छाइडिम्डि वेउन्वियकायजोगपण्चयो, असंजदसम्मादिङिम्डि वेउन्वियदुगपण्चयो अवणेदन्त्रो । मिण्छा-इडि-सासणसम्माइङीसु सन्वपयडीणं पि ओरालियमिस्सपण्चयो अवणेयन्त्रो, तिरिक्तव-मणुस-

विकिषिकडिक. तेजस व कामंण दारीर. वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुल्यु, उपवात, परवात, उच्ल्वास, वादर, प्यांत, प्रयंकदारीर, निर्माण और पांच अन्तरायका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, यहां य भ्रुववन्धी हैं। सातावेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, द्याम अंतर याजातिक सिव्याहिएस लेकर प्रमत्ततेयता तक सान्तर वन्ध होता है। उत्पर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। पंचित्रय ज्ञाति और वस्त नामकर्मका सिव्याहिए गुणस्थानमें सान्तर-तिरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, विश्वंची और सन्तन्तुमारादि नेवींमें उनका निरन्तर वन्ध्य होता ज्ञाता है। अर निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। पुरुष्वेदका सिव्याहिए और सानाइनसम्पन्हिए गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयंत्र भी उत्तक्त विश्वंची क्षित्र सन्तम्यक्त भी सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है। युष्पेक्त वस्त्र भावत्र भावत्र साम्यक्त भी महत्तियोंके बन्धका अभाव है। उत्तर निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है।

प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, जोषप्रत्ययोंसे कोई विशेषना नहीं है। भेद इतना है कि देवपातिद्रिक और बीक्रियिकद्विक सैम्प्याइष्टि और सासादमसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें औदा-रिकमिश्च, वैक्रियिकद्विक और कार्मण काययोग प्रत्योंको कम करना चाहिये, क्योंकि, देवनारिकयों तथा अपर्याप्त तिर्येख च मनुष्योंमें भी इनके बच्चका अभाव है। सम्य-स्थित्या विश्व योज प्रत्येय मनुष्यों में इनके बच्चका अभाव है। सम्य-स्थित्य गुणस्थानमें देक्षियिक काययोग प्रत्यय तथा असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें वैक्षियिक और वैक्षियिकसिश्च प्रत्यों के मन्त्र चाहिये। मिष्यादृष्टि ग्रीर सासादन-सम्यग्दृष्टि गुणस्थानों क्सी प्रद्यावेक की के विद्याप्तिमानिष्ठ प्रत्यों की क्षाद्याप्तिकसिश्च प्रत्येय कम करना चाहिये।

## विच्छाइडि-सासणसम्मादिडीणमपञ्जतकाले सुद्दलेस्साणममावादे। I

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादांवेदणीय-चउसंजळण-पुरिसवेद-इस्स-ग्रंदि भय-द्वुगुंज-पंचिंदिय-तेजा-कम्मइय-समचउरससंठाण-वण्णचउनक-अगुरुवळहुअचउनक-पस्तय-विद्यायादि-थिर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकिति-णिमिण-पंचेतराहवाणं मिच्ळाहि-सासणसम्मा-दिशीयुं चंचो तिराइसंजुजो, णिरयगर्हण अथावादो । सम्मामिच्ळाहि-असंजदसम्मादिशीयु द्वाइसंजुजो, णिरय-तिरिक्सवर्हणणभावादो । उवित्ते देवगदसंजुजो, तत्थण्णगर्हणं चंपा-मावादो । देवगद्व-वेऽव्वियदुगाणं देवगदसंजुजो, अण्णगर्हाहे चंपविरोहादो । उच्चागोदस्स मिच्ळाहि-सासणसम्मादिह-सम्मामिच्ळादिह-असंजदसम्मादिशीयु देव-मणुस्गहसंजुजो । उविर देवगाइसंजुजो चंथो ।

सन्वासि पयडीणं तिगृहमिन्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिन्छादिष्टि-असंजद् सम्मादिष्टिणो सामी, णिरएसु तेडठेस्सादिसुहरुस्साभावादो । दुगृहसंजदासंजदा, मणुसगृहसंजदा

क्योंकि, तिर्येख व मनुष्य मिष्याराष्टि एवं सासादनसम्यग्रहियोंके अपर्याप्तकालमें शुभ लेक्याओंका अभाव है।

पांच ज्ञानायरणीय, छह दर्शनायरणीय, साताबेदनीय, जार संज्यलन, पुरुपवेद, हास्य, राते, स्वय, जुरुता, पंचिन्द्रय जाति, तैज्ञस व कार्मण रारीर, समजुरस्वसंस्थान, वर्णादिक चार. अगुरुष्ण, पंचिन्द्रय जाति, तैज्ञस व कार्मण रारीर, समजुरस्वसंस्थान, वर्णादिक चार. अगुरुष्ण, आदेव, यराक्षिति, निर्माण लोद पांच अन्तरायका मिध्यादिष्ट च सासादनसम्बग्धि गुणस्थानीम तीन गतियोसे संयुक्त बच्च होता है, क्योंकि, वहां नरकगितका अभाव है। सम्यग्मिष्णा हिए और असंयतसम्बग्धि गुणस्थानोम दें। गतियोस संयुक्त चच्च होता है, क्योंकि, वहां नरकगति और तिर्यगतिका अभाव है। उपरिम्म गुणस्थानोमें देवगति संयुक्त कम्भ होता है, क्योंकि, वहां अन्य गतियोक्त कम्भव होता है। क्योंकि, क्यांकि, क्यांकि क्यांकि

सन महातयों के तीन गतियों के भ्रिष्यादृष्टि, सासादनसम्बद्धार्व, सम्यग्मिध्या-दृष्टि और असंयतसम्बद्धार्द्धार स्वामी हैं, क्योंकि, नारकियोंमें तेजोलस्यादि शुभ लेहेंबाओंका अभाव है। हो गतियोंके संयतासंवत और मतुष्यगतिके संयत स्वानी हैं। सामी । णंबरि वेउन्वियचउक्कस्स तिरिक्ख-मणुसगइमिन्छाइडि-सासणसम्माइडि-सम्मा-मिन्छाइडि-असंजदसम्माइडि-संजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंघदाणं सुगमं । बंघवोच्छेदो णित्य, 'अवंधा णित्य 'ति वयणादा । धुवबंधीणं मिन्छाइडिम्हि बंघो चउन्विहो । अण्णत्य तिविहो, धुवाभावादो । अबसेसाणं पयडीणं सन्वत्य सादि-अदुवो, अद्भवबंधिचादो ।

# बेट्टाणी ओघं ॥ २६१ ॥

तं जहा — अर्णताणुवंधिचउक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा', सासणसम्मा-दिद्विन्दि दोण्णं वोच्छेदुवरुंभादो । तिरिक्खगङ्गाओमगाणुपुन्तीए पुणो उदओ चेव णरिध, तेउठेस्साहियारादो । सेसाणं पयडीणं वंधवे।च्छेदो चेव, उदयवोच्छेदाभावादो । थीणगिद्धित्तय-अर्णताणुवंधिचउक्कित्यवेदाणं सोदय-परोदओ । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइदुग-चउसंक्राणं-चउसं-घडण-उज्जोव-अप्पसत्थविद्वायगङ्-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ञ-णीचागोदाणं दोसु वि गुणहणिसु बंधो

विशेषता इतनी है कि वैकिषिकचतुष्कि तिर्यंच और मनुष्य गतिके मिथ्यादृष्टि, सासादन-सम्यादृष्टि, सम्यग्निथ्यादृष्टि, असंवतसम्यादृष्टि, और संयतासंयतः तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। वन्धाप्वान सुगम है। वन्धरुवुच्छेद नहीं है, क्योंकि, 'अवन्धक नहीं हैं' पेसा सुमें निर्देष्ट हैं। ध्रुवदाची प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका यन्य होता है। अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। रोप प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि य अध्रव बन्ध होता है, क्योंकि, से अध्रवनची हैं।

### द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६१ ॥

वह इस प्रकार है—अनन्तानुबन्धिचनुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें ब्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि, सासादनसम्बद्धहिष्ट गुणस्थानमें उन दोनोंका ब्युच्छिद पाया जाता है। एरनु तियंग्यतिमायोग्यानुपूर्वोका यहां उदय ही नहीं है, क्योंकि, तेज्ञोलेहयाका अधिकार है। रोप प्रकृतियोंका केवल बन्धब्युच्छेद ही है, क्योंकि, उनके उदयव्युच्छेदका अधिकार है। रोप प्रकृतियोंका केवल बन्धब्युच्छेद ही है, क्योंकि, उनके उदयव्युच्छेदका काभाव है। स्त्यानमृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचनुष्क गिर स्विचन्द का स्वेदद्य परोद्य बन्ध होता है। तियंगायु, तियंग्यतिहृक, चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्त्यविहायोगित, दुर्भग, दुस्दर, अनादेय और नीचगोत्रका दोनों ही गुणस्थानोंमें स्वोदय परोद्य

र प्रतिषु ' बोध्किण्णो ' इति पाठः ।

२ अ आप्रस्रोः '-गर्डुगसंठाण-च उसंघडण ', काप्रतो 'गर्ह्युगसंठाणच उसंठाण-च उसंघडण 'क्ति पाठः ।

सोदय-परेद्द्रश्ची । थीणगिद्धितिय-अणंताणुषंधिचउक्क-तिरिक्खाउआणं बंधो णिरंतरी । सेसाणं सांतरी, एतसम्बण् वि बंधुवरमुवरुंभादो । सन्वपयडीणं मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडीस् चउवण्णेगूणेवंचास पन्चया, ओरान्धियमिस्सपबयाभावादो । णवीर तिरिक्खाउअस्स ओरान्धिय-दुग-वेउन्वियमिस्स-कम्मदय-णबुंसयदेदपन्चया अवणेदन्वा, पञ्जत्तंदे मोचूण अण्णस्थ धंधाभावादो । तिरिक्खारहुगुज्जोव-चउसंग्रज-चम्पद्रश्चन्वा, तिरिक्ख-मणुस्से मोचूण विवादिक्त-णीचागोदाणं ओरान्धियदुग-णबुंसयदेदपन्चया अवणेयन्वा, तिरिक्ख-मणुस्से मोचूण देवाणमेदासि पञ्जतापञ्जतावस्थासु बंधुवरुंभादो ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइदुगुज्जावाणं वेषो तिरिक्खगइसंज्ञतो । चउसंठाण-चउसंघडण-अप्यस्त्यविद्वायगइ-दूभग-दुस्सर-अणादेज-णीचारगदाणं दुगइसंज्ञतो, णिरय-देवगईणमभावादो । श्रीणगिद्धितिय-अर्णताणुवंधिचजिक्करियवेदाणं वेषो निगदसंज्ञतो, णिरयगईए अभावादो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइदुगुज्जाव-चउसंठाण-चउसंघडण-अप्यस्त्यश्विद्वायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचारोगदाणं वेषस्स देवा चेव सामी. सुद्दांतिर्शस्स्वनिरिक्ख-मणुस्मयु एडार्सि

तिर्यगायु, तिर्यगातिद्विक और उद्योतका वन्ध तिर्यगातिसं संयुक्त होता है। चार संस्थान, चार संहरान. अध्वास्तविहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका वन्ध नो गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, नरक और दव गतिक साथ इनके वन्धका अभाव है। स्पानगृद्धित्वय, जनतानुविश्वत्वक और क्षींबदका बन्ध तीन गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, यहां नरकगतिक वन्धका अभाव है। तिर्यगायु, तिर्यगतिद्विक, उद्योत, चार संस्थान, चार संहनन, अध्वासविहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अगाय और नीचगोतिद्विक, व्योक वेत्रक देशको स्वाम संस्थान, चार संहनन, अध्वासविहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अगाये और नीचगोतिह्व के सम्बन्ध संस्थान, चार संहनन, अध्वासविहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अगाये और नीचगोतिक वेत्रक संस्थान, चार संहनन, अध्वासविहायोगिति, वर्भग होगित वेत्रक च मतुष्योंमें इनके

१ अ-आप्रजोः 'च उववण्णेगूण १ इति पाठः ।

1 319

बंधाभावादो । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिच उक्कित्थिवेदाणं तिगइमिच्छाइहि-सासणसम्मादिहिणो सामी, णिरयगईए सहतिलेस्साभावादा । बंधदाणं बंधवीन्छण्णहाणं च सगमं । ध्रवबंधीणं मिच्छाइहिम्हि चउव्विहा बंधो । सासणे' दुविहो, अणाइ-धुवाभावादो । सेसाणं पयडीणं बंधो सन्बत्थ सादि-अद्भवो ।

## असादावेदणीयमोघं ॥ २६२ ॥

देसामासियसुत्तेणेदेण सुइदत्थपरूवणा कीरदे । तं जहा - अजसिकत्तीए पुन्वसुदश्री पच्छा बंधी वोच्छिज्जदि, पमत्तासंजदसम्मादिहीसु बंधीदयवोच्छेदुवलंभादी । असादावदणीय-अरदि-सोग-अधिरासुहाणं पुर्व्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, तहोवलंभादो । अधिर-असुहाणं बंधा सोदओ, धुवोदयत्तादा । अजसिकतीए मिच्छाइडिप्पहिंड जाव असंजदसम्माइडि त्ति सोदय-परोदओ । उवरि सोदओ चेव । असादावेदणीय-अरदि-सोगाणं सोदय-परोदओ. सञ्बत्य अद्भवोदयत्तादो । सांतरी बंधो, सञ्जासिमेदासिमेगसनएण वि सञ्जागद्वाणेस वंधवरमुवलंगादो । पञ्चया सुगमा, ओघपञ्चलहितो विभेसाभावादो । जबरि मिच्छाइडि-

बन्धका अभाव है ! स्त्यानगृहित्रय, अनन्तात्यत्वित्रवतुष्य और क्रीवेदके तीन गतियाँके मिथ्यादृष्टि और स्यास्त्रदनसम्बर्द्धाष्ट्र स्वामी है, क्योंकि, नरकगतिमें सुभ तीन लेडवाओंका अभाव है। बन्धा पान और बन्धव्यक्तिसम्भान स्वाम है। ज्वबन्धी प्रहतियोंका मिथ्याद्धि गुणस्थानमें चारी प्रकारका बन्ध होता है। सासाइन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, तहा अनादि ओर ध्रव बन्धका अभाव है। रोप प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र साहि व अध्व होटा है।

#### असातावेदनीयकी उत्हरणा ओघके समान है ॥ २६२ ॥

इस नेशामर्शक सबसे स्थित अथेकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है-अयशकीर्तिका एवंमें उदय और पश्चात वन्ध -एच्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्त और असंयतसम्यन्द्वि गुणस्थानोंमें प्रमसे उसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। असातावेडनीय, अरात, शोक, अस्थिर और अश्मका पूर्वमें बन्ध व पश्चात उदय व्यक्तिक्षत्र होता है, क्योंकि, वैसा पाया जाता है। अस्थिर और अशुभका बन्ध स्वोदय होता है, क्योंकि, वे ध्वोदयी हैं। अयराकीर्तिका मिथ्यादिसे लेकर असंयतसम्यग्हिष तक स्वोतय-परोहय बन्ध होता है। ऊपर स्वोतय ही बन्ध होता है। असातावेदनीय. अरति और शोकका स्वोदय परोदय पत्थ होता है, क्योंकि, ये सर्वत्र अध्योदयी हैं। सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इन सबका एक समयसे भी सब गुणस्थानोंमें बन्धविश्राम पाया जाता है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओध्यत्ययोंसे यहां कोई भेद नहीं है। विशेषता

१ प्रतिष्र 'सासणी 'श्वति पाठः ।

सासणसम्मादिहीसु ओराल्यिमिस्सपच्चेत्रो अवणेयच्यो । तिगइसंज्ञुत्तो षेषो मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु । सम्मामिच्छाइहि-असंजदसम्मादिहीसु दुगइसंज्ञुत्तो । उत्तरि देवगइसंज्ञुत्तो । तिगइमिच्छाइहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहिणो, दुगइसंजदासंज्ञदा, मणुसगइसंजदा च सामी । मिच्छाइहिप्पहुद्धि जाव पमत्तसंजदे । ति अद्धाणं । षंघवोच्छेदहाणं सुगमं । सादि-अद्भवे वंपो, अञ्चववंधितादो ।

मिच्छत्त-णबुंसयवेद-एइंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघ-डण-आदाव-थावरणामाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ २६३ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २६४ ॥

भिच्छतस्स वंधोदया समं वोच्छिण्णा । णवंसयवेद-हंडसंठाण-असंपत्तसेवदृसंघडण-एईदिय-आदाव-यावरणामाणं बंधवोच्छेदो चेव, उदयाभावादो । भिच्छतस्स सोदगण बंधो, उदयाभावे बंधाणुबरुभादो । णर्जसयवेद-हंडसंठाण-असंपत्तसेवदृसंघडण-गर्हदिय-आदाव-यावराणं

इतनी है कि मिथ्याइष्टि और सासादनसम्यग्दि गुणस्थानों में औदारिकिमध्य प्रत्यय कम करना चाहिये। मिथ्याइष्टि और सासादनसम्यग्दि गुणस्थानों में उनका वन्ध्र तीन गतियों से संयुक्त होता है। सम्योगमध्यादि और असंयतसम्यग्दि गुणस्थानों में दो गतियों से संयुक्त बन्य होता है। अवर उनका देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है। तीन गतियों के सिथ्यादि, सासा-दनसम्यग्दि, सम्योगमध्यादि और असंयतसम्यग्दिष्टः दो गतियों के संयतासंयत, तक मनुष्यातिक संयत स्वामी हैं। सिध्यादिके लेकर प्रमाससंयत तक बन्धाच्या है। बन्धस्यन्दिके संयत स्वामी हैं। सादि व अध्रव बन्ध होता है, क्यों कि, वे अध्रवस्थी हैं।

मिध्यात्व, नर्पुसक्तेवर, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, आताप और स्थावर नामकर्मका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है? ॥ २६३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं ॥ २६४ ॥

मिय्यात्यका बन्ध और उदय दोनों साथ ब्युच्छिल होते हैं। नयुंतकबेद, हुण्ड-संस्थान, असंप्रात्तख्याटिकासंहनन, एकेट्रिय, बाताप और स्थावर नामकर्मका केवल वस्थ्यपुच्छेद ही है, क्योंकि, यहां दनके उदयका अभाव है। मिथ्यात्वका स्वीद्यसं कथ होता है, क्योंकि, उदयके अभावमें उसका वच्च पाया नहीं जाता। नयुंसकबेद, हुण्ड-संस्थान, असंप्राप्तख्याटिकासंहनन, एकेट्रिय, आताप और स्थावरका बन्ध परोदय षंथे। परोदओ, प्राप्ति देवेषु उदयामावादो । मिच्छत्तवंधे। णिरंतरो, धुववंधितादो । अण्णपयदीणं सांतरो, परासमण्ण वि वंधुवरमुवरुमादो । पञ्चया सुरामा, ओषपञ्चपहिंतो विसंसामावादो । णविर ओरारिट्यिससपञ्चओ अवणेषव्यो, तत्य सुहर्ट्टस्साण अमावादो । णउंसयवेद-हुंड इंसेटाण-असपन्तसेवहसंषडण-ण्ड्रंदिये-आदाव-यावराणं ओरारिट्यद्वा कम्मद्वय-ण्ड्रंसयवेद दण्डलं अणेषव्या । मिच्छत्तवंधी तिराहसंखुत्तो। णुद्धस्यवेद र्न्ड्ड इंसेटाण-अस्पेपन्सेक्ट संपडणाणं दुराहसंखुतो, देवपर्वेष अमावादो । एहंदिय-आदाव-यावराणं तिरिक्खावहंसंखुत्ती। मिच्छत्तवंधस्य तिराहसंखुत्ती। सेप्ताव्याप्तावे तिरिक्खावहंसंखुत्ती। मिच्छत्तवंधस्य विद्याण्यावादो । सेपायावादो । सेपायावादो । सेपायाविद्याणाद्वाणं च सुरामं । मिच्छत्तस्य वंधो च उच्चिहो, धुववंधित्तादो । सेसाणं सादि-अदुवो अयुववंधितादो ।

### अपन्यक्वाणावरणीयमोघं ॥ २६५॥

एर्द् देसामाभियसुत्तं । तेणेदेण सुइदत्थपरूतणा कीरदे — अपन्चनखाणानरणीयस्स षंथीदया समं वीन्छिज्जेति, असंजदसम्मादिहिम्हि तदुभयवीच्छेदुवर्लमादो । अवसेसाणं षंथवीच्छेदी चेव । अपन्चनखाणचउनकस्स षंथी सोदय-परीदत्री । मणुसगङ्दुगोरालियदुग-

अप्रत्यारूयानावरणीयकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६५ ॥ -

यह देशामर्शक सूत्र है, हसीछिये इससे सूत्रित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं— अप्रत्याख्यानावरणीयका बन्ध और उदय दोनों सायमें व्युष्टिछल होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युष्ट्येद पाया जाता है। शेष प्रकृतियोंका बन्धान्युष्ट्येद ही है। अप्रत्याक्यानावरणचतुष्कका बन्ध स्वोदय-परोज्ञ होता है। वञ्जिसिद्धवर्षणात्यणसेपडणाणं चंचो परोदको, सुद्देविसयितिरिक्ख-मणुस्सेसु एदासि बंधाभावादो। अपञ्चक्खाणचउकक-त्रोराञ्जियसरीराणं वंचो णिरंतरो। वंचो मणुसगृहदुगस्स मिच्छाइिक्वसासणसम्मादिद्वीसु सांतरो। उत्तरि णिरंतरो। एवं वञ्जिरसद्धंपडणस्स वि वत्तव्वं।
श्रीराञ्जियसरीरकंगोवंगस्स वंचो मिच्छाइद्विग्दि सांतरो। उत्तरि णिरंतरो, एइंदियवंधाभावादो। ।
पच्चया सुगमा। णवरि अपञ्चक्खाणचउक्तस्स दीसु गुणद्वालेषु श्रीराञ्जियसिरसपञ्चको
अवगेयव्वो। मणुसगृहदुगोराञ्जियदुग-वञ्जिरसद्धंपडणाणं श्रीराञ्जियुग-णुद्धसयवेदपञ्चया
तिसु गुणद्वालेषु अवगेयव्वा। सम्मामिच्छाइद्विग्दि दो चव अवगेयव्वा', श्रीराञ्जियमिस्सपच्यस्स
पुज्यमेवाभावादो। अपञ्चलाणव उक्तस्स मिच्छाइद्वि-सासणसम्मादिद्वीस् तिगृहसञ्जेतो वंचो।
अराज्जियदुग-वञ्जित्तद्वसंप्तावादो। मणुसगृहदुगस्त मणुसगृहसञ्जेतो।
ओराज्जियदुग-वञ्जितद्वसंप्तावादो। अपञ्चलाणव उक्तस्स तिग्हमच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीः
सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्विणो सामी। अवसेसाणं पयदीणं देवा सामी। वंचदाणं

मनुष्यगतिद्विक, औदारिकद्विक और वज्जर्षभवज्जनाराचसंहननका बन्ध परोदय होता है. क्योंकि शभ लेख्याबाले तिर्येच व मनुष्योंमें इनके बन्धका अभाव है। अप्रत्याख्यानावरण-चतुष्क और औदारिकशारीरका बन्ध निरन्तर होता है। मन्त्र्यगतिहिकका बन्ध मिध्याहिए और सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें सान्तर होता है। ऊपर उसका निरन्तर बन्ध होता है। इसी प्रकार वजर्षभसंहननके भी कहना चाहिये। अवारिकशरीरांगापांगका बन्ध मिथ्याद्दष्टि गुणस्थानमें सान्तर होता है। ऊपर निरन्तर होता है, क्योंकि, वहां एकेन्द्रियके बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि अप्रत्याख्यानावरणचतप्कके हो गणस्थानोंमें औदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिय । मन्ष्यगतिविक, औदारिक-द्विक और वज्रवभसंहननके औदारिकद्विक और नपुंसक्षेत्र प्रत्ययाको जीन गुणस्थानोंमें कम करना चाहिये। सम्याग्मध्यादष्टि गुणस्थानमें दो शत्ययाँको दी कम करना चाहिये. क्योंकि, औदारिकमिश्र प्रत्ययका पहले ही अभाव हो चुका है। अप्रन्यास्थानावरणजतस्करा मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानीमें तोन गतियोंस संयुक्त बम्ध होता है। ऊपर दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नरकगति और तियेगातिका अभाव है। मनुष्यगतिद्विकका मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है। औदारिकदिक और वज्जर्वमसंहननका मिथ्याद्यां व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानामें दे गतियोसे संयक्त तथा ऊपर मनुद्र्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अन्य गतियोंके बन्धका भमाव है। अत्रत्यास्थानावरणचतुष्कके तीन गतियोंके मिथ्याद्दष्टि, सासादनसम्यग्द्रप्टि, सम्योग्मध्यादृष्टि और असंयतसम्यन्दृष्टि स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके देव स्वामी हैं।

१ प्रतिषु ' अवणेयन्त्रो 'इति पाठः ।

षंथवोष्टिण्णहाणं च सुगमं । धुवषंषीणं मिच्छार्राहोम्म वंथो चउव्विहो । अण्णत्य तिविहो, धुवाभावादो । सेसाणं षंघो सादि-अदुवो, अदुवबंधितादो ।

### पञ्चक्खाणचउककमोधं ॥ २६६ ॥

षंभोदया समं वोच्छिण्णा, संजदासंजदिम्म तेसि देण्णमनक्तमेण वोच्छेदुवरंभादो । सादय-परादको, दोहि वि पयोरिह वंधाविरोहादों । णिरंतरो, एगसमएण वंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा, अपच्चक्खाणपच्चयतुन्छतादो । मिच्छाइडि-सासणसम्मादिइडीसु बंधो तिगइ-संजुतो । सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्मादिइडीसु दुग्दसंजुतो । उविर देवगइसंजुतो । तिगइ-मिच्छाइडि-सासणसम्मादिइडि-सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्मादिइडीणो सामी । दुगइसंजदासंजदा सामी । वंधदाणं वंधवोच्छिण्णहाणं च सुगमं । मिच्छाइडिन्हि बंधो चउन्विहो । उविर तिविहो, अवासावादो ।

## मणुस्साउअस्स ओघभंगो ॥ २६७॥

बन्धाध्यान और बन्धन्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं। ध्रुववन्धी प्रकृतियोंका मिथ्याहिए गुणस्थानमें चारा प्रकारका वन्ध होता है। अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। द्राय प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अध्रव होता है, क्योंकि, वे अध्रवन्धी हैं।

#### प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६६ ॥

प्रत्याच्यानाघरणचनुष्कका बन्ध और उदय दोनों साधम ज्युष्ठिक होते हैं, क्योंकि, संयतासंयत गुणस्थानमें दोनोंका एक साध ज्युष्ठेद पाया जाता है। स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों का एक साध ज्युष्ठेद पाया जाता है। स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके बन्धविकामका अभाव है। प्रत्यय सुगम है, क्योंकि, व अप्रत्याव्यानाचरणके प्रत्यवांके समान हैं। मिष्यादृष्टि और सासाद्व-सम्यग्डिए गुणस्थानों तीन गतियों से संयुक्त बन्ध होता है। सम्यग्डिए और असंयतसम्यग्डिए गुणस्थानों में तीन गतियों से संयुक्त बन्ध होता है। सम्यग्निष्यादृष्टि और असंयतसम्यग्डिए गुणस्थानों में तो गतियों से संयुक्त बन्ध होता है। अपर देवगितसे संयुक्त बन्ध होता है। अपर देवगितसे संयुक्त बन्ध होता है। अपर विवासम्यग्डिए और असंयतसम्यग्डिए सामाप्रयादृष्टि अपर क्षेत्र क्षेत्र कर्मय होता है। तोन गतियों के मिथ्यादृष्टि, सामाद्वनसम्यग्डिए, सम्पामध्यादृष्टि और सम्यग्वयुक्तिस्यास सुगम हैं। मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। उपर तीन प्रकारका बन्ध होता है। उपर तीन प्रकारका बन्ध होता है। उपर तीन प्रकारका बन्ध होता है। स्वांकि, वहां भ्रुष बन्धका अभाव है।

मनुष्यायकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६७ ॥

१ प्रतिषु ' बंधविरोहादो ' इति पाठः ।

तं जहा-— षंघो परोद्दजो, तेउठेस्साए सध्वगुणहाणेषु सोदएण बंघविरोहादो । किर्तरो, अंतोसुहुतेण विणा बंघुवरमाभावादो । पच्चया सुममा, ओघाविसेसादो । जबीर तिसु वि गुणहाणेषु ओराठियदुगचेउजियगिस्स-कम्पदय-णउंसयवेद्यच्चया अवणेयच्चा । मणुसगद्दसंज्तो । देवा चेव सामी । मिन्छादिहि-सासणसम्मादिहि असंजदसम्मादिहि ति वंषदाणं । वंषवोच्छेदो सुममो । वंषो सादि-अञ्चते ।

#### देवाउअस्स ओघभंगो ॥ २६८ ॥

प्रेण स्टब्स्थरस्वणा कीरदे । तं जहा — यंत्रो प्रारको, सोदएण यंधविराहारो । णिनंतरे, अंतोमुहृत्तेण विणा बंधुवरमाभावारो । परचया ओपतुल्ला । जविर कोषे वि वैउक्षियदुर्गाराल्यिमिस्स-कम्मश्यपच्चया अवणेयत्वा । यंत्रो देवगङ्गसंजुत्ते । तिरिस्ख-मणुससामीओ । यंग्रद्वाणं सुगर्म । अत्यमतद्वाए संग्वेज्वे मागे गंतृण वंधवोच्छेदो । सादि-अङ्गुवो यंथो ।

# आहारसरीर-आहारसरीरअंगोवंगणामाणं को वंधो को अवंधो ? अप्पमत्तसंजदा वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २६९ ॥

वह इस प्रकार है— बन्ध उसका परेत्य होता है, क्योंकि, तेजोलह्यामें सब गुणस्थानों स्वादयसे उसके बन्धका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्मुहर्तके विना उसके बन्धविष्ठामका अभाव है। प्रत्यय सुनम हैं, क्योंकि, उनमें ओधसे कोई भेद नहीं है। विशेष रतना है कि तीनों ही गुणस्यानों भेदारिकाहक, वैकिश्यकामभ, कामण और नेपुंककेवर मथ्योंको कम करना वाहिये। मुख्यपानिसंयुक्त बन्ध होता है। देव ही स्वामी हैं। सिध्याहरि, सासादनसम्यन्दर्श और असंयनसम्यन्दर्श, यह बन्धान्धान है। वन्धयुक्तकेद सुनम है। सादि व अभुय बन्ध होता है।

#### देवायुकी प्ररूपणा ओवके समान है ॥ २६८ ॥

इस सुत्रसे सचित अर्थकी प्रस्तपा करते हैं। वह इस प्रकार है— वन्ध उसका परोदय होता है, क्योंकि, स्वोदयंत इसके बन्धका विरोध है। निरत्तर बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयंत उसके वार्धावशामका अभाव है। प्रन्यय ओपके समान हैं। विशेषत इतने हैं कि आपमें में श्रीक्षितक, ओदिरिक्तिया और कार्मण प्रत्योंकों कम करना बाहिये। हेंक्यातिसंयुक्त बन्ध होता है। तिर्वेच और मनुष्य स्वास्त हैं। वन्याप्या सुत्रम हैं। अपमत्तकालके संक्यात बहुमार है। अपमत्तकालके संक्यात बहुमार है। आपन कार्यके संक्यात बहुमार है। स्वाद्य स्वास्त हैं। वन्याप्या स्वाद्य होता है। साहि व अभूव

आहारकसरीर और आहारकसरीरांगापांग नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? अप्रमत्तर्सयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैं॥ २६९॥ सुगममेदं । कुदो १ अप्पमत्तसंबदा चेव बंधवां, उनीर तेउलेस्साए अभावादो ।

तिस्थरणामाणं को बंधो को अवंधो <sup>१</sup> असंजदसम्पादटी जाव अपमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २७० ॥

सुममं । वर्तरि देव-मणुससायीओ कंग्रो । एवं तेउठेस्साए एसा परूचणा कदा । जहां तेउठेस्साए एसा परूचणा कदा तहा पम्यठेस्साए वि कायव्या । वर्नारे पुरिस्रवेदस्स अध्िक सांतर् क्षेप्रे परूचिया ति वर्त्वा, पम्मठेस्समितिविक्य स्पुर्त्वाद्ध प्रितिवेद सीत्व्य अण्णवेदस्स वंभागवादो । जासि पयडीणं कंपस्स देवा वेव सामी तासिभित्यवेदण्चको अवणेयव्यो, देवेहु पम्पठेस्साए इत्यिवेदाणुवर्जमावो । पंक्रिंद्धन-सस्पयडीणं कंप्रे विस्तते ति वर्त्वा, तेउठेस्साए एदासि वंपस्स सांतर-णितंतर्जुवर्ज्याद्धो । क्षारिकियसिरावंगीवंगस वेपा परोदओ । णितंतो, पम्मठेस्साए वंगीवंगण विणा कंप्रायावाद्दो । पम्मठेस्साए पर्वार्थिकंप्रायावेद्धपर्वार्था

यह सुत्र सुगम है। कारण कि अप्रमत्तसंयत ही बन्धक हैं, क्योंकि, इससे ऊपरके गुणस्थानॉर्मे तेजोलेझ्याका जमाव है।

तीर्थंकर नासकर्मका कौन बन्धक और कौन अषन्धक है ? असंग्रतसम्यग्दृष्टियोंसे रुकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, श्रेष अवन्यक हैं॥ २७०॥

यह सूत्र सुगम है। विशेष इतना है कि इसके बग्नके स्वामी देव व मनुष्य हैं। इस मकार तेजोलेस्थाका माध्यकर यह मकरणा की गई है। जिस मकार तेजोलेस्थामें मकरणा की है उसी मकार एक्सलेस्थामें भी करना चाहिये। विशेषता यह है कि पुरुष-वेदका जहां सामर क्या कहा गया है वहां 'सान्तर-निरन्तर' देखा कहवा वाहिये, क्योंकि, एक्सलेस्वा युक्त विर्वेच व मनुष्योमें पुरुषवेदको छोड़कर सम्य वेदके कम्बका नमाच है। जिन मकृतियोंके बन्यके देव ही स्वामी हैं उनके खीवद मत्यवको कम करना चाहिये, क्योंकि, देवोंमें एक्सलेस्यामें लिवद नहीं पाया जाता। पेचेन्द्रिय जाति और कस मकृतियोंका कम्बक्त सान्तर-विरावेद होता है, देखा कहवा वाहिये, क्योंकि, तेजोलेस्थामें इनके कम्बक सान्तर-विरावेद होता है। देखा कहवा वाहिये, क्योंकि, तेजोलेस्थामें इति क्यक क्या होता है। विराव्यव क्या होता है। विराव्यव क्या होता है। विरावित क्या होता है। विराव्यव क्या होता है। क्योंकि, पद्मलेस्यामें अकृतिवन्यनत प्रेक्ष सहराणार्थ आनेका सूत्र कहते हैं—

१ प्रतिषु 'बंधको ' इति वाटः ।

# पम्मलेस्सिएसु मिन्छत्तदंडओ णेरइयभंगो ॥ २७१ ॥

एइंदिय-आदाव-यावराणं वंघामावादो । एतिओ चेव भेदो, अण्णो णस्थि । जदि अस्थि सो चिंतिय वत्तव्यो ।

# सुक्कलेस्सिएसु जाव तित्थयरे ति ओघभंगो ॥ २७२ ॥

एदेण सुइद्रत्यप्रकृतणा कीरदे— पंचणाणानरणीय-चउरंसणानरणीय-पंचंतराष्ट्रयाणं पुद्धं बंघो पच्छा उद्यो बोच्छिज्वदि, सुदुमसांपराइय-चीणकसाएसु बंघोद्यवीच्छिदुनदेभादी। असिकिल-उच्चागोदाणं पि एवं चेव वत्तन्त्रं । णविर उदयवीच्छेद्रं एत्थ णिर्थ, अत्रीगिन्दि उदयवीच्छेद्दंसणादो । पंचणाणानरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराष्ट्याणं सोद्यो बंघो, धुवोद्दयतादो । मिच्छाश्चिर्यहुढि जाव असंजदमम्मादिष्टि ति जसिकतीए सोद्दय-परोद्यो । उत्तरि सोद्दये चेथे, पडिवक्युद्ध्यामावारो । मिच्छाश्चिर्यहुढि जाव संजदासंजदो ति उच्चागोद्यंथो सोद्दय-परोद्द्यो । उत्तरि सोद्ये पचणाणावरणीय-पंचंतराह्याणं वंघो णिरतरा, धुववंधितादो । जसिकतीए मिच्छाश्चिर्यहुढि

पद्मलेक्यावाले जीवोंमें मिथ्यात्वदण्डककी प्ररूपणा नारिकयोंके समान है ॥२७१॥

क्योंकि, उनके एकेन्द्रिय, आताप और स्थायरके वन्धका अभाव है । केवल इतना ही भेद हैं, और कुछ भेद नहीं है । यदि कुछ भेद है तो उस विचारकर कहना चाहिय ।

शुक्लिक्यावाले जीवोंमें तीर्थकर प्रकृति तक ओयके समान प्रकृषणा है। । २०२ ।।

इस सुकसे स्चिन अर्थकी प्रकृषणा करने हैं — पांच हानायरणीय, चार दर्शनादर्णाय और पांच अन्तरायका पूर्वमं यन्च और पक्षान उदय ब्युट्डिड होता है, क्योंकि,
सुक्रमसाम्पराधिक और क्षीणकराय गुणस्थानोंमें कमन उनके वन्ध और उदयका व्युट्डिय
पाया जाता ह। यशकीति और उच्चगात्रके भी इसी प्रकार कहना चाहिय। विदेशप इतना है
के उनका उदयव्युट्डिय यहां नहीं है, क्योंकि, अयोगकेवली गुणस्थानमें उनका उदय
अव्लेष्ट केला जाता है।

पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोहय बन्ध होता है, क्योंकि, वे धुवोहयी हैं। मिथ्यादिध से छेकर असंयतसम्यग्दिध तक यहाकीर्तिका स्वोहय परोहर पर्माष्ठ, वहां होता है। उत्तर स्वोहय हो बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका अभाव है। मिथ्यादिध से छेकर संयतासंयत तक उच्चगोत्रका बन्ध स्वोहय-परोहय होता है। उत्तर स्वोहय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नीचगोत्रके उद्यका अभाव है।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अंतरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे भुवनन्धी हैं। यदाकीर्तिका मिध्यादृष्टिसे लेकर प्रमन्तसंयत तक जाव पमत्तसंजदो ति बंधो सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरमदंसणादो । उबिर णिरंतरो, पिडवन्खपयिडवंधामावादो । मिच्छाइडि-सासणसम्मादिद्वीसु उच्चागोदस्स बंधो सांतर-णिरंतर्ष, सुक्कळेस्सियतिरिक्ख-मणुरसेसु णिरंतरंबुवन्ठंभादो । उबिर णिरंतरो । पच्चया सुगमा । णविर मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडिएच्चएसुं ओरालियिसस्सपच्चो अवणेयन्वो, तिरिक्ख-मणुसमिच्छाइडि-सासणसम्मादिडिएच्यएसुं ओरालियिसस्सपच्चो । अवणेयन्वो, तिरिक्ख-सणुसम्मादिडि-सम्माभिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्माभिच्छादिडि-असंजदसम्मादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्माभिच्छाद । विनइमिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिडि-असंजदसम्मादिडि-सामणसम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिडि-असंजदसम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिडि-असंजदसम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिडि-असंजदसम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिडि-असंजदसम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिडि-असंजदसम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिडि-असंजदसम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिडि-असंजदसम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिडि-असंजदसम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिडि-असंजदसम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिडि-असंजदसम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिडि-असंजदसम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिडि-असंजदसम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिडि-असंजदसम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिडि-असंजदसम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिडि-असंजदसम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिडि-असंजदसम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिष्टि-असंगिचिक्ष स्वापित्सम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिष्टि-अस्मादिस्सादिक्या-सम्मादिडि-सम्माभिच्छा-दिष्टि-असंगिचिक्ष स्वापित्समाविक्या-सम्माभिच्छा-दिष्टि-असंगिचिक्या-सम्मादिडि-सम्माभिच्छा-विन्यानिक्या-सम्माभिच्छा-विन्या-सम्माभिच्छा-विन्या-सम्मापित्सम्माभिच्छा-सम्मापिति-सम्माभिच्छा-सम्मापिति-सम्माभिच्छा-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्माभिचिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापिति-सम्मापि

एगडाण-बेडाणपयडीओ ठविय उविरमाओ ताव परूवेमी- णिदा-पयलाणं पुन्वं बंधी

सान्तर वन्ध्र होता है, क्योंकि, एक समयसे भी वहां उसका बन्धविश्राम देखा जाता है। उत्तर निरन्तर वन्ध्र होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष महतिके बन्ध्रका अभाव है। मिध्याहिए और सासादनसम्बर्गाहि गुणस्थानोंमें उच्चतोत्रका वन्ध्र सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, गुक्करहेयावाले तिर्यंच और मनुष्योंमें उसका निरन्तर बन्ध्र पाया जाता है। उत्तर निरन्तर वन्ध्र होता है। प्रत्येव सुत्र में होते हो हि मिध्याहिष्ट और सासादनसम्बर्गाहि गुणस्थानके प्रत्ययाँमेंस भैदारिकमिश्र प्रत्यवक्षं कम करना चाहिय, क्योंकि, तिर्यंच और मनुष्य मिध्याहिष्ट एवं सासादनसम्बर्गाहिकों अपयोग्तकालमें हम सीन केदवाशोंका अभाव है।

मिध्याद्दष्टि, सासादनसम्यग्दिष्टि, सम्यग्गिय्यादिष्टि और असंयतसम्यग्दिष्टि गुणस्थानोंमें देव व मनुष्य गतिसे संगुक्त वग्ध होता है। कपर देवगित संगुक्त ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है। तीन गतियोंके मिध्यादिष्ट, सासादतसम्यग्दिष्ट, सम्यग्गियप्यादिष्ट और असंयतसंग्यग्दिष्ट, दो गतियोंके संयतासंयत, तत्या मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्यान और बन्धव्युन्छिन्नस्थान सुगम हैं। धुम्बन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें वार प्रकारका बन्ध होता है। सासादनादिक गुणस्थानोंमें तीन प्रकारको बन्ध होता है। सासादनादिक गुणस्थानोंमें तीन प्रकारको बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका सिथ्य इसे होता है, क्योंकि, वहां उनके धुव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, व अधुवक्षी हैं।

एकस्थानिक और द्विस्थानिक प्रकृतियोंको छे।इकर उपरिम प्रकृतिओंकी प्रकृपणा

१ अप्रती ' -सासगसम्मादिङ्गीत पम्चएत ' इति पाठः ।

पच्छा उद्भो वोच्छिज्वि, अपुल्य-बीणकसाएसु वैघोदयवोच्छेदुवर्लमारो । सोदय-मरोदची वैचो, अदुवोदयतादो । णिरंतरो वैचो, धृववंधितादो । पच्चया सुगमा । णवरि मिच्छाइडि-सासणसम्मादिहीसु भौरातिव्यमिस्सपच्चभो अवणेयत्वो । मिच्छाइडि-सासणसम्मादिहि-सामामिच्छादिहि-असंबदसम्मादिहीसु देव-मणुसगइसंडुतो । उविर देवगइसंडुतो । तिगइ-मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि सम्मामिच्छादिहि-सामामिच्छादिहि-सामादिहिणो दुगइसंजदासंजदा ममुसुगमइसंजदा च सामी । वेधदाणं सुगमं । अपुत्यकरणदाए संखेज्जदिमागं गंतुण वैचो वोचिछज्जदि ।

असादावेदणीयस्स पुत्रं चंघो वोच्छिणो । उदयवोच्छेदो णरिय । अरिद स्रोत्मणं पुत्रं चंघो पच्छा उदयो वोच्छिज्जदि, पमचापुंचेसु चंघोदयवोच्छेदुवरुंमादो । अधिर-असुभाणं चंघवोच्छेदो चेव, सुक्तरुंसिएसु सन्वत्युदयदंसणादो । अनसिकतीए पुन्वसुदयस्स प्रक्रा चंघस्त वोच्छेदो, पमचासंजदतममादिहीसु चंघोदयवोच्छेदुवरुंभादो । असादावेदणीय-अरिद-सोगाणं चंघो सोदय-परोदओ, अदुवोदयनादो । अधिर-असुदाणं सोदओ चेव, धुवोदयनादो । अध्यस्मादिही सि सोदय-

ससातावेदनीयका पूर्वमें बच्च व्युच्छित्र होता है। उद्यव्युच्छेद्र नहीं है। अरित और होकेका पूर्वमें बच्च और प्रभात उदय व्युच्छित्र होता है, क्योंकि, प्रमत्त और अपूर्व-करण जुनस्यानीम कमले उनके बच्च और उदयका व्युच्छेद्र पाया जाता है। अस्थिद और अग्रुभका बच्चव्युच्छेद ही है, क्योंकि, गुक्तकेदयाबाळे जीवोंमें स्वत्र उदका बद्ध केंद्रा जाता है। अस्याकीर्तिके पूर्वमें उदयका और प्रभात बच्चका व्युच्छेद होता है, क्योंकि, प्रमत्त और अमेयतसम्यव्हिष्ट गुणस्यानीमें उसके बच्च व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है।

असाताबेदनीय, अराते और शोकका बन्ध स्वोदय परोदय होता है, क्योंकि, वे अभुवोदयी हैं। अस्यिर और अग्रुभका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वे भुवोदयी हैं। अयशकीर्तिका मिष्यादृष्टिते लेकर असंवतसम्यग्दृष्टि तक स्वोदय-परोद्य कम्ध होता

करते हैं— लिद्रा और प्रचलका पूर्वमें बन्ध और पश्चान् उदय व्युच्छित्र होता है, क्योंकि, अपूर्वकरण और श्रीणकपाय गुणस्थानोंमें कमसे उनके बन्ध और उदयका ब्युच्छेद पाया आता है। स्वादय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्वोदयों हैं। तिरस्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्वोदयों हैं। तिरस्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे श्रुवोदयों हैं। तिरस्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे श्रुवोदयों हैं। तिरस्तर हि और सासादक-सम्मादि गुणस्थानोंमें औदारिकमिश्र प्रस्थयके कम करना चाहिये। तिरखादि श्रासादक-सम्मादि ही गुणस्थानोंमें औदारिकमिश्र प्रस्थयके कम करना चाहिये। तिरखादि सासादक-सम्मादि ही तर वे प्रतुच्य गतिक्से संस्रुक बन्ध होता है। कपर वेचगतिकं संयुक्त बन्ध होता है। तीन गतियोंके सिच्यादि ही सासादक-सम्मादि सम्मानिक्यादि और असंयतसम्मादि हो । गतियोंके संयतास्यतर, तथा महाच्यातिकं संयत स्थानी हैं। बन्धाच्यान सुगम है। अपूर्वकरणकालके संक्यातव्यत, जाया महाच्यातिकं संयत स्थानी हैं। बन्धाच्यान सुगम है। अपूर्वकरणकालके संक्यातव्यत् आग जाकर बन्ध व्युच्छित्र होता है।

पसेवजो । उनिर परोद्यो चैन, जसिकतीए णियमेणुदयदंसणादो । उज्जं पि पयहीणं भंधो सांतरो, एमसमएण वि बंधुवरमदंसणादो । पन्चया जोमनुस्त्य । पनिर विच्छाइडि-सासणसम्मादिडीस जोतालियमिस्सपःचयो जवमेयव्यो । मिन्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिन्छादिडि-असंबद्धसम्मादिडीस छण्णं पयहीणं भंधो देव-मणुसगइसंद्धसो । उनिर देवगइसंद्रतो । तिगइजसंदरा दुगइसंदरासंदरा मणुसगइसंद्रता च सामी । भंभद्राणं भंधोलिङ्गणहाणं च सुगमं । बंधो छण्णं पि सादि-अनुवो, अनुवंबिचादो ।

अपन्यनस्ताभावरणीयस्स वंचोदया समं वोन्छिण्णा, असंजदसम्पादिद्विस्द् दोण्णं वोच्छेदुवरुंमादो । सेसाणं वंचवोच्छेदो चेव, उदयवोच्छेदाणुवरुंमादो । अपवक्ष्याणचउक्रस्स सोवय-परोदएण वि वंचो, अञ्चवोद वक्तदो । अवस्त्तेसाणं वंचो परोदजो, युक्करेस्साए सञ्चगुणद्वाणेमु सोदएणेदासिं वंचविरोहादो । अपच्चन्साणचउक्क-मणुसगबदुगोरारिखदुगाणं वंचो णिरंतरे, एगसमएण वंचुवरसामावादो । वज्जरिसहसंघडणस्स मिच्छादिद्वि-साराण-सम्मादिद्वीसु वंचो सांतरे । उविर णिरंतरो, पडिवक्स्वपयडिवंचामावादो । पच्चया युगमा ।

है। ऊपर परोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नियमसे यहाकीतिका उद्य देखा जाता है। छहां प्रकृतियोंका बन्ध साम्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविधाम देखा जाता है। प्रत्यय भोधके समान हैं। विदोष हतना है कि मिम्याहिए और सासावन सम्यव्हिए गुणस्थानों में औदारिकमिश्र प्रत्यकों कम करना वाहिये। मिप्याविष्ठ सासावन सम्यव्हिए गुणस्थानों में अदि (कि अंदेश अस्यवस्थान सम्यव्हिण गुणस्थानों में छहाँ प्रकृतियोंका बच्च देख और मनुष्य पतिसे संयुक्त होता है। तीन गतियोंके अस्वत्य, दो गतियोंके संयवासंयत, और मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। बन्धाप्यान और बन्धवृद्धिष्ठस्थान सुपम हैं। छहाँ प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अधुव होता है, क्योंकि, वे अधुवक्यी साविष्ठ व अधुव होता है, क्योंकि, वे अधुवक्यी हैं।

अप्रत्याक्यालाक्रकीयका बन्ध और उदय दोनों साधमें व्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्बग्धि गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है। होप प्रकृतियोंका बन्ध-धुक्छेद ही है, क्योंकि, उनका उदयव्युच्छेद नहीं पाया जाता। अप्रत्याक्यानच्युक्कक्क स्थेव्य-यरोद्यसे बन्ध होता है, क्योंकि, उद अधुवीद्यी है। होप प्रकृतियोंका बन्ध प्रोद्य होता है, क्योंकि, शुक्किह्यामें सब गुणस्थानोंमें स्वोद्यसे इनके बन्धका विशेष है। अप्रत्याक्यानायराज्यसम्बद्धक्क, अनुष्यानिद्धिक औदारिकद्धिका बन्ध विशेष है। अप्रत्याक्यानायराज्यस्य उनके बन्धकि आप्ता होता है। इन्योंक, क्यांकि अक्ष सम्बद्धक्य उनके बन्धकि सामक अभाव है। अपर उसका विरस्तर वर्ष्य क्रियानी होता है। अपर उसका विरस्तर वर्ष्य होता है। अपर उसका विरस्तर वर्ष्य क्षेत्र सामक्ष्यक्यन्यव्यक्ति स्वर्थना से सामक्ष्यक्य क्षेत्र होता है। अपर उसका विरस्तर वर्ष्य क्षेत्र सामक्ष्यक्य व्यव्यक्त क्ष्यक्ष समाव है। प्रस्थय सुस्तम हैं।

णविर मिच्छाइहि-सासणसम्मारिद्वीसु ओरालियमिस्सपच्ची अवणयव्यो । मणुसगहदुगैरालियदुग-वज्जिरसहसंघढणाणमेरालियदुगिल्य-णवुंसयवेदपच्चया अवणयव्या, देवेसु एदासिमभावादो । अपच्चक्साणचउकस्स दुगइसंजुतो वेञो । अवसेसाणं मणुसगइसंजुतो । अपचक्साणचउकस्स तिगइजीवा सामी । अवसेसाणं पयडीणं देवा सामी । बंबद्धाणं बंधवेच्छिणणडाणं च सुगमं । अपच्चक्साणचउक्कस्स मिच्छाइहिम्हि बंबो चउब्बिहो । उवरि तिविहो, धुवामावादो । अवसेसाणं सादि-अद्धवो, अञ्चवंधितादो ।

पच्चस्खाणावरणीयस्स वंबोदया समं वोच्छिज्जंति, संजदासंजदिम्म तदुहयवोच्छेद्र-दंसणादो । बंबो सोदय-परोदओ, अनुवोदयत्तादो । णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा । णविर मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु ओराल्यिमिस्सपच्चओ अवणयच्चो, तिरिक्ख मणुसमिच्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु अपञ्जतकाले सुहलेस्साणमभावादो । असंजदेसु बंबो देव-मणुसगद्दसंख्तो, संजदासंजदेसु देवगद्दसंख्तो । तिगद्दअसंजदगुणद्वाणाणि, दुगइ-संजदासंजदा च सामी । बंधदाणं बंबवोच्छिणादाणं च सुगमं । मिच्छाइडिम्ह बंधो चउत्विहो ।

विशेष इतना है कि मिथ्यादिष्ट और सासादनसम्बन्दिष्ट गुणस्थानों में औदारिकिमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये। मनुष्यगतिद्विक, औदारिकद्विक और वज्रपंभसंहननके औदारिकादिक, कींधेद और नर्युसकवेद प्रत्ययांका कम करना चाहिय, क्यांकि, देवों में यहां इन प्रत्ययांका अभाव है। अव्ययाक्याक्यान्यतुष्कान दिंग तात्योंसे संयुक्त बन्ध होता है। रोप प्रत्ययांका मनुष्यगतिसे संयुक्त वन्ध होता है। अव्ययाक्यानावरणचनुष्कके तीन गतियांके जीव स्वामी हैं। रोप प्रकृतियांके देव स्वामी हैं। वन्धाप्यान और वन्धव्युक्तिक्रसस्थान सुगम हैं। अव्ययाव्यानावरणचनुष्कका मिथ्यादिष्ट गुणस्थाने चारों प्रकारका वन्ध होता है। उपर तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वहां भुव वन्धका जमाव है। रोप प्रकृतियांका सादि व अभ्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अभ्रुववन्धी हैं।

प्रत्याक्यानावरणीयका बन्ध और उद्गय दोनों साधमें ग्युन्छिझ होते हैं, प्रयोकि, संयतासंयत ग्रुणस्थानमें उन दोनोंका ज्युन्छेद देखा जाता है। स्वोदय-पराइय बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रयेदयी प्रकृति है। तिर-तर वन्ध होता है, क्योंकि, कह अध्रयेदयी प्रकृति है। तिर-तर वन्ध होता है, क्योंकि, क्याकि, क्याने क्षाने है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि मिध्याहिए और सासादनसम्प्रग्रहिए ग्रुणस्थानोंमें औदारिकिमिश्र प्रत्यय कम करना चाहिये, क्योंकि, तिर्वेच और महुष्य मिध्याहिए एवं सासादनसम्प्रग्रहिणों अपर्योक्तकालमें ग्रुम लेक्स क्याने है। अपर्योक्तकालमें ग्रुम लेक्स संयुक्त क्या होता है। संवतासंयतोंमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त क्या होता है। संवतासंयतोंमें देवगतिसे संयुक्त क्या होता है। तीन गतियोंके असंयत संयान और दो गतियोंक संयतासंयत स्वामी हैं। क्याध्यान और क्यावनहस्यान ग्रुगम हैं। मिथ्याहिए ग्रुणस्थानमें वारों प्रकारका बन्ध होता है। क्याध्वान और क्यावनहस्यान ग्रुगम हैं। मिथ्याहिए ग्रुणस्थानमें वारों प्रकारका बन्ध होता है। क्याध्वान हो अपर तीन प्रकारका बन्ध होता है। क्याकि,

उवरि तिविहो, धुवाभावादो ।

पुरिसंवर-कीथसंजरुणाणं बंघोदया समं वोन्छिण्णा, अणियद्विस्म तदुद्वयोन्छेद-दंसणादे । सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधुवर्लभादी । कोघसंजरुणस्स बंघो णिरंतरो, धुवर्वधितादो । पुरिसवेदस्स मिच्छाइद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर-णिरंतरो, पृडवकरुस्सिय-तिरिक्ख-मणुस्सेषु पुरिसवेद मोतृणण्णवेदाणं बंघाभावादो । उवरि णिरंतरो, पृडवक्खपयिष्ठ-बंघाभावादो । पच्चया सुगमा । णविर मिच्छाइद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु ओशान्त्रियम्बचो अवणेयच्चो । चदुषु असंजरगुणहाणेसु दुगइसंग्रुतो, उवरि देवगदसंग्रुतो बंधो अगदसंग्रुतो वा । तिगइअसंजदगुणहाणाणि दुगइसंजदासंजर्ता मणुसगइसंजदा च सामी। बंघद्वाणं सुगमं । अणियद्विश्वदाण् संसे केच मागे गंतृण् वंघो योच्छिज्जदि । कोधसंजरुणस्स मिच्छाइद्विरिंद्

माण-माया-ठोइसंजलगाणं कोइसंजलगभंगो । णविर वंधवोच्छेदपदेसो जाणिय वत्तत्वो ।

वहां भूष बन्धका अभाव है।

पुरुषंवर और संज्वलनकोधका वन्ध व उदय दोनों साधमें व्युच्छिल होते हैं, क्योंकि, श्रतिवृत्तिकरण गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है। स्वादय-परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे ही बन्ध पाया जाता है। संवचलकोधका वन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे ही बन्ध पाया जाता है। संवचलकोधका वन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, हा धुव्यन्धी है। पुरुषंवरका मिथ्याहाँ और सासादनसम्यग्रहि गुणस्थानोंमें सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुक्ल-लेह्याबाले तिर्यंव व मुज्योंमें पुरुषंदरको छोड़कर अन्य बेदोंके बन्धका अभाव है। उपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रष्टातियोंके बन्धका अभाव है। उपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रष्टातियोंके बन्धका अभाव है। अप्य सुगम हैं। विशेष इतना है कि मिथ्याहि और सासादनसम्यग्रहि गुणस्थानोंमें औदारिकिमिश्च प्रयाद कम करना होहि । विशेष कसंयत गुणस्थानों में दो तियोंके संयतासंयत, और मजुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। बन्धाप्यान सुगम है। मिनवृत्तिक संयतासंयत, और मजुष्यगतिक संयत स्वामी हैं। बन्धाप्यान सुगम है। सिनवृत्तिक संयतासंयत, और मजुष्यगतिक संयत स्वामी है। बन्धाप्यान सुगम है। सिनवृत्तिक संयतासंयत, और मजुष्यगतिक संयत स्वामी है। क्रपर तीन मकारक बन्ध होता है, क्योंकि, वहां श्रवृत्तिक अभाव है। पुरुष्यंदिका साहि य अध्व क्यां है, वहां अष्ट वक्त क्षा है। है। अप्र तीन क्यां है, क्योंकि, वहां अष्ट वन्धका अभाव है। पुरुष्यंदिका साहि य अध्व क्यां है, क्योंकि, वह अध्ववस्वी है।

संज्वलन मान,माया और लोभकी प्रकपणा संज्वलनकोचके समान है। विशेषता इतनी है कि बन्धज्युच्छेदस्थानको जानकर कहना चाहिये। हस्स रदि-भय-दुर्गुछाणं बंघोदया समं वोच्छिण्णा, अपुन्यकरणचरिमसमय तङ्कर्य-सम्बेददंसणादो । बंघो सोदय-परोदबो, अबुवोदयत्तादो । मिन्छाइडिप्पट्टाढ जाव पमत्तरंजदो चि इस्फ-रदीणं बंघो सांतरे । उविर णिरंतरो, पडिवक्खपयिडिबंघाभावादो । अय-दुर्गुछाणं बिस्तरेर, पुववंघितादो । पचया सुममा । णर्वार मिन्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु ओग्राज्यिमस्स-पच्चो अवणेयव्यो । मिन्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिन्छादिडि-असंजदसम्माविडिस् मणुस-दंवगइसंज्यते । उविर देवगडसंज्यतो अगर्संज्यतं व । तिगइमिन्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिन्छ।विडि-असंजदसम्मादिडिणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा व सामी । वंषद्धाणं वंधवेनिष्ठणणङ्गाणं च सुगर्म । अय-दुर्गुछाणं मिन्छाइडिम्ड चउव्विद्धां वंघो, युववंभित्तादो । उविर तिविद्दो, युवाभावादो । इस्स-रदीणं सव्यत्य सादि अबुवो, अबुववंभित्तादो ।

मणुसाउभस्स पंषवोच्छेदो चेव, सुक्कऊस्साए उदयवोच्छेदाणुवरुंभादो । परोदक्षे पंषी, सुक्कऊस्साए सञ्दर्थ सोदएण पंथविरोहादो । णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा पंधुवरमाभावादो । पच्या सुगमा । णदरि मिन्छादिहि-सायणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिहीसु ओरारियदुग-

हास्य, राति, अय और जुगुप्साका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युक्षिष्ठक होते हैं, क्योंकि, अयुक्तरफंक अलिम समयमं उन दोनोंका व्युक्धित्र वसा जाता है। कृष्य उनका स्वोदय परोदय होता है, क्योंकि, व अधुवादयी हैं। मिध्यादिक्ष लेकर ममससंयन कक हास्य व रतिका सान्तर बन्ध होता है। उप तिस्तर वन्ध होता है, क्योंकि, बहुं भतियक महात्तरां है, क्योंकि, बहुं भतियक महात्तरां है, क्योंकि, व बहुं अप के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वत्य स्वाद्य होता है। अप और अपुक्ता का निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, व धुववन्धी है। मत्यय सुमा है। विरोध हतना है कि मिध्यादि सेर सासादक सक्यादि गुणस्थानोंमें अद्दारिक्षमिश्च प्रत्यवक्ष कम करना चाहिये। मिध्याद्विक सासादकत्य स्वाद्य होता है। अप व व विरोध होता के स्वाद्य के स्वाद्य स्वाद होता है। मिध्य स्वाद्य के स्वाद स्वाद स्वाद होता है। क्याद व वाद से स्वाद स्वाद होता है। अप व व वाद से से स्वाद स्वाद होता है। अप व वाद से से स्वाद स्वाद होता है। अप व वाद से से स्वाद स्वाद होता है। अप वीर जगुरसाका मिध्याद्विक स्वाद होता है। स्वाद अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, व अधुव बन्ध होता है,

मतुष्यायुका केवल बन्धायुच्छेद ही होता है, क्योंकि, ग्रुक्ललेस्वामें वसका उदय-व्युच्छेद नहीं पाया जाता। परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ग्रुक्ललेस्वामें सर्वव स्केत्वस्वे उसके बन्धका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्भुद्धतेके विका उसके बन्ध-विश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। विश्रोध हतना है कि मिध्यादुस्के, सांसादनकान्यादुष्टि वेठिष्ययम्प्तिः कम्पद्य-इस्पि णउंसयवेदपष्या अवणेदन्या । मणुसगदसंजुत्ता । वेषा सामी ।' मिण्डाइडि-सारणसम्माइडि-जसंजदसम्मादिष्टिणो ति वेषदाणं । वेषवेशिक्डण्यद्वाणं सुगर्म ।' सारि-अञ्जुतो वेषो, अञ्जववेषित्तादो ।

देवाउअस्त पुष्वसुर्यस्त पच्छा षंघस्त वोच्छेदो, अप्यमत्तासंजदसम्मादिद्वीयु 
षंघोदयवीच्छेदुवलंभादो । परोदओ षंघो, सोवएण बंघविरोहादो । णिरंतरी, जंतीसुदुत्तेण
विणा बंधुवरमामावादो । पच्चया सुगमा । णविर मिच्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टि-असंजदसम्मादिद्वीयु वेउव्वियदुगोरालियमिस्स-कम्माइयपच्चया अवणेयव्या । देवगइसंज्ञतो षंषो ।
मिच्छादृष्टिप्पहुढि जाव संजदासंजदा ति तिरिक्ख-मणुसा सामी । उत्तरि मणुसा चेव ।
संपदाणं सुगमं । अप्यमत्तदाए संखेज्जे भागे गंतृण षंघो वोष्टिज्जिदि । सादि-अदुवो,
अदवर्षितादो ।

देवगद्द-चेउव्चियदुगाणं पुव्चसुत्यस्य पच्छा बंधस्स वोच्छेदो, अपुव्वासंबदसमादिहीसु बंधोद्दयवोच्छेदुवरुंमादे। अवसंसाणं पयडीणं बंधवोच्छेदो चेव, सुक्केर्टस्साए उदयवोच्छेदाणुव-रुंमादो । देवगद्द-चेउव्चियदुगाणं परोदञ्जो बंधो, सोदण्ण बंधविरोहादो । पंचिदियजादि-तेजा-

भौर असंयतसम्यष्ट्रिष्ट गुणस्थानोंमें औदारिकहिक, वैक्तियकसिभ, कार्मण काययोग, झांबेद भौर नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है। देव स्वामी हैं। मिध्यादिह, सासादनसम्यग्दिष्टि और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थान बन्धाध्वान है। बन्धस्युच्छेदस्थान सुगम है। सादि व अध्रय बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रवबन्धी है।

देवायुके पूर्वमें उत्यक्त और पश्चाद बण्यका व्युच्छेद होता है, क्योंकि, अम्मस्य और असंयत्तसम्यव्हि गुक्स्यानोंमें कास्ते उत्तके बण्य व उत्यक्त खुच्छेद पाया जाता है। परोत्त्व बण्य होता है, क्योंकि, क्यांकि, ल्यांद्रयसे उसके बण्यका विरोध है। निरन्तर बण्य होता है, क्योंकि, अन्तर्भृद्धके विना उसके बण्यविधासका सभाव है। मत्यय सुराम हैं। विशेष हत्यता है कि मिष्यादाहे, सासादनसम्यग्हिट और असंयतसम्यग्हिट गुणस्यानोंमें वैकिशिकाद्रिक, औदारिकामिस और कार्मण प्रत्यांकों कम करना वाहिये। देवणतिसंयुक्त बण्य होता है। स्थापाहिस्ते अकर संयतासंयत तक तिर्येच व मतुष्य स्वामी हैं। उपर मतुष्य हिसामी हैं। क्याचा सुराम है। अमस्यकालके संख्यात बहुआग जाकर बण्य मुख्य होता है। हिसामी है। वाच्या सुराम क्यांका संव्यात हुआ जाकर व्यव्यात्र सुराम होता है। हात्रि व अध्यव वण्य होता है। क्यांकि, वह अध्यवन्यों है।

देवगतिष्ठिक और वैकियिकद्विकके पूर्वेसे उदयका और यसात् बन्धका न्युच्छेद होता है, क्योंकि, अपूर्वकरण व असंयतसम्बद्धि गुणस्यानोंमें कमशः उनके बन्ध व उदयका स्युच्छेद पाया आता है। शेष प्रकृतियोंका केवल बन्धन्युच्छेद ही है, क्योंकि, शुक्ललेक्यामें जनका उदयस्युच्छेद नहीं पावा जाता। देवगतिष्ठिक और वैकिविकग्रिकका परोव्ह वन्ध इ. इ. ४५. कम्मद्रवसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवरुहुअ-तसं-बादर-पञ्जत-थिर-सुह-णिमिणाणं सोदओ । समच उरससंठाण-पसत्यविद्वायगङ्-सुस्सराणं सोदय-परोदओ, उमयहा वि बंधाविरोहादो । उवचाद-परधादुस्सास-गंत्रयसरीराणं मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि- असंजद्रसम्मादिहिस्तु वंधो सोदय-परोदओ । अण्णत्य सोदओ चेव, अपञ्जतद्धामावादो । णविर पमतसंबदेसु परधादुस्सासाणं सोदय-परोदओ । सुमगादे-जाणं मिच्छादिहि-पहुडि जाव असंजद्रसम्मादिहि वि धंधो सोदय-परोदओ । उविर सोदओ चेव, अधिकस्वसुद्धि परधादुस्सासाणं होत्य-परोदओ । सुमगादे-जाणं मिच्छादिहि-पहुडि जाव असंजद्रसम्मादिहि वि धंधो सोदय-परोदओ । उविर सोदओ चेव, पडिवक्सुद्धमागावादो । देवगाइ-पंचिरवजादि-वेऽव्यव्यत्ते-जा-कम्मद्रयसरीर-वेऽविवयसरीरअंगोवंग-वण्ण-सम्भाद-फास-क्षिमणामाणं णिरंतरी बंधो, एत्य चुवबंधिजुवरुमादि । समच उरससंठाण-पसत्यविद्वायगङ्-सुमग-सुस्सर-आदेज्ञाणं मिच्छाइहि-सासणतम्माइद्वीसु सांतर-णिरंतरी । होद्द णाम सुक्करिस्यप्तु स्तर-पणुस्सेसु देवगइसंजुवं बंधमाणेसु णिरंतरी बंधो, ण सांतरी १ ण, देवेसु सुक्करिस्सप्सु

होता है, क्योंकि, स्वोद्यक्षे इनके वन्धका विरोध है। पंजेन्द्रियजाति, तैजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गण्य, रस, स्पर्दा, अयुरुज्यु, अस, बारर, पर्याप्त, स्पर, गुम और निर्माणका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ये ध्रवेदयाँ हैं। समयनुरुक्तसंख्यात, प्रशस्तिबहायोगिति और सुस्वरका स्वोदय परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारोसे ही हनके बन्धमें कोई विरोध नहीं है। उपधात, परधात, उच्छ्यास और प्रत्येकशरीरका मिथ्याहिंह, सासादतस्ययव्हिं और असंपततस्ययव्हिं गुणस्थानीमें स्वोदय परीदय बन्ध होता है। सम्य प्रथम प्रशास क्याप्त क्याप्त क्याप्त क्याप्त क्याप्त क्याप्त क्याप्त क्याप्त है। सम्य प्रथम प्रशास क्याप्त क्याप्त क्याप्त क्याप्त क्याप्त क्याप्त क्याप्त क्याप्त क्याप्त है। विशेषता हुनी है कि प्रमन्तसंयनोमें परधात और उच्छ्यासका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। सुमग और आदेयका मिथ्याहिंस्त के स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। उपस्य और अप्तयक्ष होता है। क्याप्त क्षेत्र क्याप्त क्याप्त होता है। उपस्य क्षेत्र होता है। अप्तय और अप्तयक्ष होता है।

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिक, तैज्ञस व कार्मण द्वारीर, वैक्रियिकदारीरांगोपांग, वर्ण, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलपु, उपवात, परघात, उक्क्वास, जस, बादर, पर्योन्त, प्रत्येकदारीर और निर्माण नामकर्मोका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनमें धुववन्यीपना पाया जाता है । समजनुरस्नसंस्थान, प्रशस्त-विहापोगति, सुमग, सुस्दर और आहेयका मिध्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

र्शका — इन मछतियाँको देवगतिसे संयुक्त बांघनेवाले शुक्लबेदयाबाले तिर्येख ब मनुष्योमें निरन्तर बन्ध मले ही हो, परन्तु सान्तर बन्ध होना सम्मय नहीं है ?

समाधान--- ऐसा नहीं है, क्योंकि, शुक्छछेश्यावाछे देवोंमें उनका साम्तर कथा

सांतर्वभुवरुंमादो । उतरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडिर्वधामावादो । थिर-मुमाणं मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति सांतरो । उतरि णिरंतरो, पडिवक्खपयडिर्वधामावादो ।

पच्चा सुगमा । देवगइ-वेउव्वियदुगाणं बंधे देवगइसंज्ञतो । सेसाणं पयडीणं मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहिः असंजदसम्मादिहीसु देव-मणुसगइसंज्ञतो । उविर देवगइसंज्ञतो । देवगइ-वेउव्वियदुगाणं दुगईमिच्छादिहि-सासणसम्मादिहिः सम्माभिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहिः संजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । अवसेसाणं पयडीणं बंधस्स तिगइमिच्छादिहिः सासणसम्मादिहिः सम्माभिच्छादिहिः असंजदसम्मादिहिः सासणसम्मादिहिः सम्माभिच्छादिहिः असंजदसम्मादिहिणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधदाणं सुगमं । अपुल्वकरणदाए संखेज्जे भागे गंतृण् बंधो वोच्छिज्जदि । तेजा-कम्माइयसरीर-वण्णचउनकः अगुरुल्हुव-उवधाद-णिमिणाणं मिच्छादिहिन्हं बंधो चउिन्वहो । उवरि तिविहो, धुवबंधितादो । सेसाणं पयडीणं सादि-अदुवो बंधो ।

आहारदुगस्स ओघभंगो । तित्थयरस्स वि ओघभंगो । दुगइअसं जदसम्मादिहिणो मणुस-

#### पाया जाता है।

ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका सभाव है। स्थिर और ग्रुमका मिथ्यादाप्टेसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका सभाव है।

प्रत्यय सुगम हैं। देवगति और वैक्षियिकडिकका बन्ध देवगतिसंयुक्त होता है। होष प्रकृतियोका बन्ध मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्हृष्टि और असंयतसम्यग्हृष्टि गुणस्थानीम देव व मतुष्य गतिसे संयुक्त होता है। ऊपर देवगतिसे संयुक्त होता है।

देवगति मौर वैकिथिकद्विकके दो गतियोंके मिष्याशृष्टि, सासादनसम्बन्धारे, सम्यामिष्याशृष्टि, असंयतसम्बन्धारे व संयतासंयतः तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके वन्येक तीन गतियोंके मिष्याशृष्टि, सासादनसम्बन्धारे, सम्यामिष्या- हि और असंयतसम्बन्धारे, दो गतियोंके संयतासंयत, तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। अपूर्वकरणकालके संक्यात बहुमाग जाकर बन्ध मुस्किस होता है। अपूर्वकरणकालके संक्यात बहुमाग जाकर बन्ध मुस्किस होता है।

तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुख्यु, उपवात और निर्माणका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारी प्रकारका वन्ध होता है। उपर तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वे भुववन्धी हैं। शेष प्रकृतियोंका सादि व स्थुव वन्ध होता है।

आहारकडिककी प्ररूपणा ओधके समान है। तीर्थेकर प्रकृतिकी भी प्ररूपणा ओधके समान है। विशेषता इतनी है कि उसके हो गतियोंके असंयतसम्बद्धाः और

१ प्रतिष '-विभिवस्त ° इति पाठः ।

#### गइसंजदांसजद्ष्यहुढिओ च' सामी ।

### णवरि विसेसो सादावेदणीयस्स मणजोगिभंगो ॥ २७३ ॥

श्रीषादी को एत्य विसेसो ? ण, श्रीषम्म अर्षधगाणमुबळंग्रादो । एत्य पुण ते णत्यि, अजोगीसु ठेस्सामावादो । का ठेस्सा णाम ? जीव-कम्माणं संसिठेसणयेरी, मिन्छतासंजम-कसाय-जीगा' ति मणिदं होदि । सेसं जसकित्तिसंगो ।

# बेद्घाणि-एक्कट्ठाणीणं णवगेवज्जविमाणवासियदेवाणं **मंगो** ॥ २७४ ॥

ष्ट्रस्स देसामासियसुत्तस्स अत्थे। उच्चेट् । तं ब्रह्म — थीणगिद्धितय-अणंताणुकंषि-चउक्कित्थिवेट-चउसंठाण-चउसंघडण-अप्यसत्यविहायगङ्-दुभग—दुस्सर-अणादेऽज-णीचा —

#### मनुष्यगतिके संयतासंयतादिक स्वामी हैं।

परन्तु विशेष इतना है कि सातानेदनीयकी प्ररूपणा मनोयोगियोंके समान है ॥२७३॥ अंका—ओघसे यहां क्या केन है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि ओघमें सातावेदनीयके अवस्थक पांच जाते हैं। किन्तु यहां वे नहीं हैं, कारण कि अयोगी जीवोंमें लेहवाका अभाव है।

शंका-लेक्या किस कहते हैं ?

समाधान—जो जीव व कर्मका सम्बन्ध कराती है वह लेड्या कहलानी है। अभिधाय यह कि मिथ्यात्व, असंयम, कवाय और योगा ये लेड्या हैं।

शेष विवरण यशकीर्ति के समान है।

द्विस्थानिक और एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा नौ ग्रेनेयक विस्ननवासी देवोंके समान है ॥ २७४॥

इस देशामर्शक सूत्रका अर्घ कहते हैं। वह इस प्रकार है – स्पानकृदिश्वन, अनन्तानुविध्वतुष्क, स्रविद, चार संस्थान, चार संहनन, अमहास्तविहायोगति, दुर्भग,

१ नाप्रती 'संजदासंजदणहुब्सिजदाको च ' इति पाठः।

२ अ-नाप्रकोः 'संकिक्ष्टिस्सणगरि ', कापती 'संकिक्षिस्तणेरहण ' इति पाठः ।

१ अत्रती 'कसायाजीमा ' इति पादः।

गोदाणि बेहाणपयदीको । एत्य वर्णताणुवंधिचउक्कस्स वंधोदद्या समं होन्किण्या । सिसानं पयदीणं प्रवंधां प्रवंधां पर्वाधां परवाधां पर्वाधां परवाधां परवाधां पर्वाधां परवाधां पर

दस्बर, अनादेय और नीचगोत्र, वे द्विस्थानिक प्रकृतियां हैं। इनमें अतस्तातुबन्धिकतुष्कका बन्ध और उत्य दोनों सायमें व्यव्छित्र होते हैं। श्रेष प्रकृतियोंका पूर्वमें बन्ध और प्रधान उदय व्युव्यक्त होता है, क्योंकि, वैसा पाया जाता है। इन सह ही प्रकृतियोंका बन्ध परोत्रय होता है। स्त्यानगृक्षित्रय और अनन्तान्बन्धिवनुष्कका बन्ध निरन्तर होता है. क्योंकि, वे अवक्ष्मी हैं। खीवेडका, चार संस्थान, चार संहतन, अप्रधास्तविद्वायोगति, दर्भग. दश्वर. अनादेय और नीचगोत्रका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी इनका बन्धविश्वाम पाया जाता है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि मौदारिकमिश्र प्रत्यवको कम करना चाहिये। स्रीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तविद्वायोगति, बुर्भग, बुच्चर, अनादेय और नीचगोत्रके औदारिकद्विक, स्रोवेद और नपुंसकवेद प्रत्यवीको कम करना चाहिये. क्योंकि, शुक्ललेस्यामें इन प्रकृतियोंके बन्धका श्रमाच है। अन्यासराजित्रय और अनन्तानचनिष्यतत्कका देव व मन्त्यगतिसे संयुक्त वन्त्र होता है। शेष मक्तियोक मानुष्यातिसे संयुक्त वन्य होता है, स्योहि, संयुक्त वन्त्र होता है। शेष मक्तियोक मानुष्यातिसे संयुक्त वन्य होता है, स्योहि, देवततिके साथ उनके बन्धका विरोध है। स्यानगृद्धिषय और जनसानुष्यिखनुष्यक तीन गतियोंके जीव लामी हैं। शेष प्रकृतियोंके कम्बेक देव लामी हैं। बन्धाम्बान और बन्धानुविश्वश्वस्थात सुगम हैं। भ्रवबन्धी प्रकृतियोका मिध्यादि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। सालावन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है. क्योंकि. क्यां मसावि और अब कथका मनाव है। शेव प्रकृतियांका सावि व मधब बन्ध होता है.

१ सं-काश्रत्वोः ' सुन्ककरत्ताप् तिगदसदारतेता एपार्ति ', सामती ' सुन्ककरताप् तिगदसदारत्तरः पुराति ' वृति पातः ।

#### सादि-अदुवी, अदुवबंधितादी ।

भिच्छत-णबुंसयवेद डुंडसंठाण-असंपत्तसेवहसंघडणाणि प्याह्याण्ययहीओ । एत्य भिच्छत्तस्य चंपोदया समं वोच्छिण्णा, भिच्छाहिहिन्द चेव तदुहर्यदंसणादो । णंउसयवेद-असंपत्तसेवहसंघडणाणं पुष्यं चंपो पच्छा उदयो वेच्छिज्यदि, तहेववंत्रमादो । हुंडसंठाणस्य चंपवोच्छेदो चेव, सुक्कतेस्साए उदयवोच्छेदामावादो । भिच्छत्तसः चंपो सोदओ । सेसाणं तिण्णं पि परोदओ । भिच्छत्तस णिरंतरो । सेसाणं सांतरो । भिच्छत्तसः दुगङ्संजुतो । सेसाणं मणुसगदसंजुतो । भिच्छतस्य तिगइया सामी । सेसाणं देवा । चंपद्वाणं चंपवेचिच्छण्णहाणं च सुगमं । भिच्छतस्य चडव्विहो वंघो । सेसाणं सादि-अद्धवो ।

भवियाणुवादेण भविसिद्धियाणमोधं ॥ २७५ ॥
णित्य एत्य भोषपरुवणारो को वि विसेसी, तेण भोषामिदि जडजेटे ।

#### क्योंकि, वे अधुववन्धी हैं।

सिष्यात्व, नपुंतकवेद, हण्डसंस्थान और असंप्राप्तस्यादिकासंहनन, ये एकस्थान प्रकृतियां हैं। इनमें निष्यात्वका बन्ध और उदय दोनों साथमें उगुच्छित्र होते हैं, क्योंकि, सिष्यादिक गुणस्थानमें ही वे दोनों देखे जाते हैं। नपुंतकवद और असंप्राप्त-स्यादिकासंहननका पूर्वमें बन्ध और प्रभात उदय गुण्डिकासंहननका पूर्वमें बन्ध और प्रभात उदय गुण्डिकासंहननका पूर्वमें बन्ध और प्रभात उदय गुण्डिकासंहननका प्रयादका बन्ध स्वीद्य ही है, क्योंकि, गुण्डलेश्व में उसके उदयच्युक्केद्रका आनाव है। मिष्यात्वका बन्ध स्वीद्य हीता है। शेष प्रकृतियांका सान्तर बन्ध होता है। मिष्यात्वका विराद्य और श्रेष प्रकृतियांका सान्तर बन्ध होता है। मिष्यात्वका विरादत और श्रेष प्रकृतियांका मनुष्यगतिस स्युक्त बन्ध होता है। मिष्यात्वक वन्ध होता है। श्रेष प्रकृतियांका मनुष्यगतिस स्युक्त बन्ध होता है। मिष्यात्वक वन्ध होता है। मिष्यात्वक वन्ध होता है। सिष्यात्वक वन्ध होता है। श्रेष प्रकृतियांका साहि व अधुव बन्ध होता है। श्रेष प्रकृतियांका साहि व अधुव बन्ध होता है। श्रेष प्रकृतियांका साहि व अधुव बन्ध होता है।

भव्यमार्गणातुसार भव्यसिदिक जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २७५ ॥ चूंकि यहां ओघप्ररूपणासे कोई मेद नहीं है अत एव ' ओवके समान है 'येसा कहना योग्य है ।

१ थ-काप्रकोः ' तद्भदन- ' इति पादः ।

अभवसिद्धिषु पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय-चदुआउ-चदुगइ-पंचजादि-ओरा-लिय-वेउिवय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालिय-वेउिवयअंगो-वंग-छसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-चत्तारिआणुपुन्वी-अगुरुवलहुव-उव-धाद-परघाद-उस्सास-आदावुज्ञोव-दोविद्यायग्द-तस-बादर-थावर-सुहुम-पञ्जत-अपञ्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-थिराथिर-सुद्वासुद्वस्थ्यग-दुम्य-सुस्सर-दुस्सर-आदेञ्ज-अणोदञ्ज-जसिकिति-अजसिकित-णिमिण-णीचुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ २७६ ॥

सुगम ।

सब्वे एदे बंधा. अवंधा णत्यि ॥ २७७ ॥

पदस्स देसामासिबसुत्तस्स अत्यपद्भवणा कीरदे — एदासु पयडीसु एत्य ण कासि पि षषोदयवोच्छेदो अत्यि, उवलभमाणाण वोच्छेदविरोहादो । पचणाणावरणीय-चउदसणावरणीय-

अभव्यसिदिक जीवों में पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोठह कषाय, नौ नोकषाय, चार आयु, चार गतियां, पांच जातियां, जीदारिक, नैिकियक, तैजस व कार्मण शरीर, छ्ह सस्थान, औदारिक व वैकियिक अगोपांग, छ्ह संहनन, वर्ण, गन्य, रस, स्पर्श, चार आनुप्तीं, अगुफ्ठछ, उपधात, परधात,उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विद्वायोगतियां, त्रत, बादर, स्थावर, स्प्र्स, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारणश्ररीर, स्थिर, अस्थर, ध्रुम, अञ्चम, सुमन, दुर्मग, सुस्तर, दुस्तर, आदेय, अनोदेय यग्रकीर्ति, अयग्रकीर्ति, निर्माण, नीच व ऊच गोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बच्चक और कौन अवन्यक है है।। २७६।।

यह सूत्र सुगम है।

ये सभी बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं।। २७७॥

इस देशामरीक खुबके अर्थकी प्ररूपणा करते हैं— इन प्रकृतियोंमें यहां किन्हीं के भी बच्च और उद्यक्त स्तुष्केद नहीं है, क्योंकि, विद्यमन होनेसे उन दोनोंके खुष्केदका विदोध है। यांच हानावरणीय, चार वर्शनावरणीय, मिण्यास्य, वैकस व कार्मय शरीर, विकंतर रेका के स्वाह्मस्वसीर काणाव उनका अगुरुअञ्ह अ विशिव्य सुद्दासुद्ध विनिध्य न पंतरताहरणां स्वेद्ध्यो वंशो । पंचर् सवावरणीय-सादासाद सोटसकसाय अवणे कसाय तिरिक्त पणुस्तात - तिरिक्त अणुस्तात - तिरिक्त - तिरिक्त - तिर्कत - तिर्वेत -

पंचणाणावरणीव-णवदंसणावरणीय-मिच्छत् सोलसकसाय-भय-दुसुंछा- चत्तारिआउ-तेजा-कम्मइयसरीर-चण्ण-गंध-रस-कास-अगुरुअलहुअ-उवचाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो वंषो, एगसमएण बंधुवरसाभावादो । सादासाद-इस्थि-णउंसयवेद-इस्स-रिट-अरदि-सोग-णिरयगइ-एईदिय-वीईदिय-वीईदिय-चर्डरिदियजादि-यंचसंद्राण-कसंघडण-गिरयगईवाओग्गाणुपुच्ची-आदा-उज्जोव-अप्पसत्यविद्दायगइ-यावर-सुद्धम-अपज्जत-साहारणसरीर-थिराधिर-सुद्धासुद-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-असकिति-अजसकितीणं सांतरी कंषो, एगसमएण बंधुवरस्यदंसणादो ।

वर्णादिक चार, अगुरुलपु, हियर, अस्थिर, ग्रुन, अद्युन, किमांण और पांच अन्तरायका स्वीद्य वन्ध होता है। पांच दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सोलह कथाय, नैंग नेकथाय, तिर्यगाय, अनुष्पाय, तिर्यगायि, अनुष्पाय, पेचेन्द्रिय जाति, श्रीदारिकशरीर, क्रव्यक्ति, पेचेन्द्रिय जाति, श्रीदारिकशरीर, क्रव्यक्ति, पेचेन्द्रिय जाति, श्रीदारिकशरीर, क्रव्यक्ति, पेचेन्द्रिय जाति, श्रीदारिकशरीर, ग्रेवण्यत् प्रायोग्यत् वर्षायः उपवात, परवात, उच्कृदास, आताप, उचोत, हो श्रिहायोग्यतियां, श्रस, स्थावर, बाहर, स्वस्म, पर्यान्त, अपर्यान्त, प्रत्येक व साधारण शरीर, सुभग, दुनंग, सुस्वर, दुस्वर, सुद्धर, अन्तर्य, यशक्तितं, अवशक्ति सेंगर नीच व ऊंच पोशका स्थोदय-परोद्य क्य क्यो होता है। देवायु, नारकायु, देवाति, देवाति प्रत्यक्ति और नीच व ऊंच पोशका स्थोदय-परोद्य क्या होता है। देवायु, नारकायु, देवाति, देवाति प्रत्यक्ति होता है। स्वराप, नारकायु, देवाति, देवाति प्रायोग्यान्यानुपूर्वी, जरकायित सक्तातिवायोग्यानुपूर्वी और वैक्रियकश्रीरागोर्पागका परोदय कथा होता है, स्वाविक, स्वोदयसे इनके सम्बक्ता विरोध है।

पांच बानावरणीय, नी व्यंनावरणीय, प्रिस्तात्व, सालह कवाय, अय, जुगुस्ता, वार आयु, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गण्य, रस, स्पर्यं, अगुरुल्यु, उपधात, निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर बच्च होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बच्चविकामका अभाव है। साता व ससाता वेदनीय, अंबिंद, अपुसंकंबर, हास्य रति, अरति, शोक, नरकाति, प्रकेतिन्द्रय, ग्रीटिट्रय, चारिन्द्रय जाति, पांच संस्थान, छह संहतन, नरकाति, शोक संवेदन स्वाप्त, अर्थाप्त, अर्थाप्त, अर्थाप्त, अर्थाप्त, स्वाप्त, स्वाप्त, व्यंचेप्त, अर्थाप्त, अर्थाप्त, अर्थाप्त, स्वाप्त, व्यंचेप्त, स्वाप्त, व्यंचेप्त, व्

प्रस्तिषेवस्स वंबो सांतर-णिरंतरो । कुदो १ पम्म सुनक्रलेस्सएस् शिरंतरसंशुक्तंबारो । देवगइ-पंचिदियजादि-वेउव्वियसरीर-सम्बउरससंद्राण-वेऽव्वियसरीर-सम्बउरससंद्राण-वेऽव्वियसरीर-सम्बउरससंद्राण-वेऽव्वियसरीर-सुमग-सुस्सर-आदेज्ज-उन्बगोदाणं सांतर-णिरंतरो वंबो । कुदो १ असंखेज्जवासाउअ-सुहतिलेस्सयतिरिन्स-मशुस्ससु च णिरंतरबंधुबलंबादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुज्जीणं वंबो सांतर-णिरंतरो । कुदो १ आणदादिदेवेसु णिरंतरबंधुबलंबादो । तिरिन्खगद्द-तिरिन्खगइपाओग्गाणुपुज्जीणं वंबो सांतर-णिरंतरो । कुदो १ तेउ-वाउकाइएसु सत्तमपुढवीणरहएसु च णिरंतरबंधुबलंबादो । जोरालियसरीर-ओरालियसरीरगोवंगाणं सांतर-णिरंतरो, सणक्कुमारादि-देव-णरइपसु ।

सम्बक्तम्माणं पंचवंचास पञ्चया । णविर तिरिक्ख-मणुस्साउआणं तेवंचास पञ्चया, वेउन्वियमिस्स-कम्मद्रयपञ्चयाणमभावादो । देव-णिरयाउआणं एक्कवंचास पञ्चया, वेउन्वियदुगोराञ्चिपिस्स-कम्मद्रयपञ्चयाणमभावादो । देवगद्द-वेवगद्दपात्राम्माणुपुञ्ची-णिरस्माह-णिरयगद्दपाओग्गाणुपुञ्ची-वेउन्वियसरीर-वेऽन्वियसरीरंगोवंगाणमेक्कवंचास पञ्चया, वेउन्विय-

जाता है। पुरुषवेदका सान्तर-निरम्तर बग्ध होता है, क्योंकि, पद्म श्रीर शुक्क लेक्ट्रपावाले जीवोंमें उसका निरम्तर बग्ध पाया जाता है। देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैकियिकरारीर, समज्जुराक्तांस्थान, वैकियिकरारीरांगोपांग, देवगतिकारोग्यांजुर्खी, परकात, उब्ब्र्ड्सास, प्रशस्त्रीक्दारोग्यांते, ऋत, बादर, पर्याच्त, प्रत्येक्करारीर, सुभग, सुरस्दर, जादेव और उच्चयोगका सान्तर-निरम्तर बग्ध होता है, क्योंकि, असंक्यातवर्षांचुक्क श्रीर सुध तीन लेक्ट्रयावाले विर्यय व सञुष्योंने उनका निरम्तर क्ष्य होता है। सुक्यातिकारोग्याचानुपूर्वीका सान्तर-निरम्तर क्ष्य होता है, अर्थोंके, आनकादिक देवोंग्रे उनका निरम्तर क्ष्य पाया जाता है। तिर्यगारि, तिर्य-गारिकरायोग्याचानुपूर्वी और नीचयोगका सान्तर-निरम्तर क्ष्य क्षा क्षा क्ष्यात्र क्ष्यात्र क्ष्यां क्ष्यात्र क्ष्यात्र क्ष्या क्ष्यात्र क्ष्या क्ष्यात्र क्ष्या वाच्या जाता है। तिर्यगारि, तिर्य-गारिकरायोग्याचानुपूर्वी और नीचयोगका सान्तर-निरम्तर वण्य होता है, क्योंकि, तेज व बायु क्षाचिक्र क्ष्यां क्ष्या सान्तर-निरम्तर वण्य पाया जाता है। नीचरिकरायोगका क्ष्यात्र क्ष्यात्र क्ष्यां क्ष्यात्र क्ष्य क्ष्य क्ष्यात्र क्ष्यात्र क्ष्यात्र क्ष्य क्ष्यात्र क्ष्यात्र क्ष्यात्र क्ष्य क्ष्य क्ष्यात्र क्ष्यात्र क्ष्य क्

सद कर्मोके पवचन प्रत्यव हैं। विशेष इतना है कि तिर्वगायु और अनुष्यायुक्ते विरेषन प्रत्यव हैं, क्योंकि, वैकिविकनिश्र और कार्मण प्रत्ययोक्ता मभाव है। देवालु और कार्मण प्रत्ययोक्ता मभाव है। देवालु और कार्मण मस्त्ययोक्ता प्रत्यावन प्रत्यय हैं, क्योंकि, वैकिविकारिक, औदारिकामिश्र और कार्मण प्रत्ययोक्ता अभाव है। देवतात, देवनातिप्रायोग्यातुपूर्वी, नरकगति, नरकगतिप्रायोग्यातुपूर्वी, विकिविकहारीर और वैकिविकहारीरांगोपांगके इच्यावन प्रत्यय हैं, क्योंकि, वैकिविकहारीर और वैकिविकहारीरांगोपांगके इच्यावन प्रत्यय हैं, क्योंकि, वैकिविकहारीरांगोपांगके इच्यावन प्रत्यय

दुगोरालियमिस्स-कम्मइयपञ्चयाणमभावारो । बीडंदिय-तीडंदिय-चर्डारेंदियजादि-सुदुम-अपज्जत-साहारणाणं तेवंचास पञ्चया, वेउव्वियदुगामावारो ।

सादावदणीय-इस्थि-पुरिसवेद-हस्स-रिट-पस्त्यविद्यायगङ्क् समचउरससंठाण-धिर-सुभन-सुभग-सुक्तर-आदेज्ज-असिकतीणं तिगइसंजुत्तो षंयो, णिरयगईए अभावादो । णिरयाउ-णिरयगई-णिरयगईपाओग्गाणुपुत्वीणं णिरयगईसंजुत्तो । देवाउ-देवगङ्क देवगङ्कपाओग्गाणुपुत्वीणं देवगईसंजुत्तो । मणुसाउ-मणुसगइ मणुसगइपाओग्गाणुपुत्वीणं मणुसगईसंजुत्तो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगई-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुत्वीणं चुदुज्ञादि-आदाजुज्जोव-थावर-सुहुम-साहारणाणं तिरिक्खगईसंजुत्तो । वेदाव्ययसरीर-वेद्यव्ययसरीरअंगोवंगाणं देव-णिरयगईसंजुत्तो । ओराव्यिय-सरीर-ओराव्ययसरीरंगोवंग-चउसंठाण-अर्थवडण-अपक्रामकम्माणं तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो वंचो । हुंडसंठाण-अप्यसर्थविद्यायगई-अधिर-असुह-दुभग-दुस्स-अणादेज्ज-णीचागादाणं तिगइसंजुतो, देवगईए अभावादो । उचागोवस्स दुगइसंजुत्तो, णिरय-तिरिक्खगईणममावादो । अवसेसाणं पद्यशीणं वंधो चउगइसंजुत्तो।

देवाउ-णिरयाउ-देवगइ-णिरयगइ-बीइंदिय-तीइंदिय-च उरिंदियजादि - वे उव्वियस्सरीर-

श्रीदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका अभाव है। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रियः चतुर्गिन्द्रय जाति, सुक्तम, अपयोज्त और साधारणके तिरणन प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके बेकियिकक्रिकका अभाव है।

साताबेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुपवेद, हास्य, राति, प्रशस्तविहायागाति. समस्वतुरस्नसंख्यात, स्थिर, ग्रुम, सुभग, सुस्य, आद्वन और यशकीतंका तीन गतियाँस संयुक्त बन्ध हाता है, स्याँकि, हनके साथ नरकगतिकं वण्यका अभाव है। नारकायु, नरकगति और नरकगति मायोग्यायुपूर्वीका नरकगतिसंयुक्त बन्ध होता है। देवायु, देवगति और व्वयतिप्रायोग्यायुपूर्वीका स्वुप्यतिसंयुक्त वन्ध होता है। मुण्यायु, मुण्याति और मुण्यातिसंयुक्त वन्ध होता है। स्वयंगायु, तियंगाति व तियंग्गतियायोग्यायुपूर्वीका स्युप्यतिसंयुक्त वन्ध होता है। है। त्रियंगाति व तियंग्गतियायोग्यायुपूर्वी तथा स्युप्यतिसंयुक्त वन्ध होता है। क्षेत्र वित्रायायोग्यायुपूर्वी तथा स्याप्यतिसंयुक्त वन्ध होता है। श्रीकृतिकाक्ष्यतिसंयोगियायोग्यायुपूर्वी तथा स्वाप्यतिसंयुक्त वन्ध होता है। श्रीकृतिकारीर श्रीत्यांगिया हो व पर्य नरक गतिसे संयुक्त वन्ध होता है। श्रीदारिकशारीर, औदारिकशारीरगोगियांगिय वार संस्थान, स्त्र संक्षान अप्रसास्त्रिहायोगाति, अस्यर, अग्रुप्यति संयुक्त वन्ध होता है। द्वार संस्थान स्त्र संस्थान, स्त्र संस्थान स

देवायु, नारकायु, देवगति, नरकगाति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति,

अंगोवंग-णिरयगइ-देवगइपाओग्गाणुपुन्नी-सुद्धम-अपञ्जत-साहारणसरीराणं षंघस्स तिरिक्स-मणुसा साभी। एइदियजादि-आदाव-थावराणं तिगइभिच्छाइही साभी, णरहयाणमभावादो। अवसेसाणं पयडीणं चउगइभिच्छाइही साभी, तेसिं तन्त्रंचविरोहाभावादो।

बंघदाणं णस्यि, एनकस्टि गुणहाणे अद्धाणविरोहादो । बंघवोच्छेदो वि णस्यि, एस्य उत्तासेसएयडीणं बंधुवरुंमादो । बज्झमाणपयडीसु धुवबंधीणमणादिओ धुवो बंबो । अवसेसाणं सादि-अदुवो ।

सम्मत्ताणुवादेण सम्माइद्वीसु खइयसम्माइद्वीसु आभिणिबोहिय-णाणिभंगो ॥ २७८ ॥

. जहा आभिणिबे।हियणाणपरूवणा करा तथा णिरवसेसा कायच्या, विसेसाभावादी । णवरि खद्दयसम्माइडिसंजदासंजदेसु उच्चागोदस्स सोदओ णिरंतरो बंधो, तिरिच्खेसु खद्दय-सम्माइडीसु संजदासंजदाणमणुवरुंभादो । मणुसाउअं बंधमाणाणमिरियवेदयच्चओ णारिय,देव-णरदृष्यु इरियंवदखद्यसम्माइडीणमभावादो । एचिओ चव विसेसो । अण्णा जदि आरिय सो

बैकिविकदारीर, वैकिविकदारीरांगोपांग, नरकगति व देवगति प्रायोग्यातुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणदारीर, इनके बन्धके तिर्यंच व मनुष्य स्वामी हैं। पक्रेन्ट्रिय जाति, आताप और स्थावर्क तीन गतियोंके मिध्यादि स्वामी हैं, क्योंकि, नारकियोंके इनका बन्धे नहीं होता। दोग कहतियोंके वन्धके बारो गतियोंके भिष्यादाष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, जनके इन प्रकृतियोंके वन्धक कोई विरोध नहीं हैं।

बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। बन्धव्युच्छेद भी नहीं है, क्योंकि, यहां स्वेतक सब प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। बच्यमान प्रकृतियोंमें भुवबन्धी प्रकृतियोंका समादि व भ्रुव बन्ध होता है। रोप प्रकृतियोंका सादि व सभुव बन्ध होता है।

सम्यत्तवसार्गणानुसार सम्यग्दिष्ट और क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंमें आभिनिवोषिक-ज्ञानिकोंके समान प्ररूपणा है ॥ २०८ ॥

त्रिस प्रकार आभिनिशेषिकहानी जीवोंकी प्रक्रपण की गई है उसी प्रकार पूर्णक्रपसे यहां भी करना चाहिये, क्योंकि, उनसे यहां कोहें भेद नहीं है। विशेष इतना है कि झांधिकहायग्दाष्टि संयतासंयतींमें उच्चगोत्रका स्वोद्य प्रवं निरम्त दश्य होता है, क्योंकि, तिर्यंच झांपिकसम्यग्दाष्टियोंमें संयतासंयत जीव पाये नहीं जाते। मुच्चगायुको बांधनेवाले जीवोंके स्वोवेद प्रत्यकसम्यग्दाष्ट्यों से संयतासंयत जीव पाये नहीं जाते। मुच्चगायुको बांधनेवाले जीवोंके स्वोवेद प्रत्यम नहीं है, क्योंकि, देव व नारिक्यों में स्विवेदी स्वायिकसम्यगद्धियोंका समाव है। इतनी ही यहां विशेषता है। सम्य कोई सिं

वितिय वत्तव्यो । पयडिवंधगयभेदपरूवणद्वमृत्तरसुत्तं मणदि-

णविर सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २७९ ॥ सुगनं।

असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जान सजोगिकेवली नंभा। सजोगिकेविल केविल ब्राए चरिमसमयं गंतूण नंधो नोन्छिज्जदि। एदे नंभा, अवसेसा अनंधा॥ २८०॥

एदं पि सुगमं, बहुसी उत्तत्थतादीं ।

वेदयसम्मादिट्टीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादावेद-णीय-चउसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रिद-भय-दुगुंछ-देवगदि-पांचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगइपाओग्गाणुपुब्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविद्दायगइ-तस-बादर-पजत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-

विशेषता है तो उसे विचारकर कहना चाहिये। प्रकृतिवन्धगत भेदक प्रकृपणार्थ उत्तर सुष कहते हैं—

विशेष यह कि सातावेडनीयका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥२७९॥ यह स्त्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिक्षे लेकर सर्यागकेवली तक बन्धक हैं। सर्यागकेवलिकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २८०॥

बह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, इसका अर्थ बहुत बार कहा जा सुका है।

वेदकसम्यग्दाधियोमं पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, सातावेबनीय, चार संज्यरुन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुन्सा, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रिबेक, तैजस य कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रिवेकअरीशंगोर्पण, वर्ण, गन्च, रस, स्पर्श, देवगति-प्रायोग्यातुपूर्वी, अगुरुरुष्ठ, उपयात, परपात, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्वायोगति, त्रस, सादर,

१ प्रतिषु ' बचंद्वावी ' इति पाठ- ।

युस्सर-आदेष्ज-जसिकति-णिमिण-तित्थयरुज्वागोद-पंत्रंतराइयाणं को वंधो को अवंधो ? ॥ २८१ ॥

एत्व बक्खतंत्रारं राजन वण्यास वण्णवंदा उत्पादवन्दा । केवं क्वणं । असंजदसम्मादिष्टिप्पहुढि जाव अप्यमत्तसंजदा वंदा । एदं वंदा, अवंदा णत्यि ॥ २८२ ॥

एदस्स देसामासियसुत्तस्स परूषणा कीरदे— देवगद्द-वेउव्विवदुबाणमस्वदसम्मा-दिद्विन्द्वि उदवो बोन्छिणणो पुन्तमेव । बंघवोच्छेदो पार्त्य, उत्तरिन्दि बंधुवर्ठमादो । तिरय-यरस्स णार्त्य उदयवोच्छेदो, एदेसु उदयानावादो । बंघवोच्छेदो वि बास्य, उन्तर्ठनमाणतादो । अवसेसावं पयडीणं बंधोदयाणं दोण्यं पि वोच्छेदामावादो उदबादो बंचो पुच्चं पच्छा बा वीच्छण्यो ति ण परीच्छा कीरदे ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिदियजादि-तजा-क-महयसरीर-वण्ण-गंध रस-फास-अगुरुवळहुव-तस-बादर-वज्जत-थिर-मुह-णिमिण-पंचतराह्याणं सोदजो वंघो, एरव धुवो-

वर्याप्त, प्रत्येकसरीर, स्थिर, झुन, सुनग, सुस्वर, आदेय, वशकीर्ति, विर्म्मण, तीर्थकर, डम्बसीब्र और पांच अन्तराय, इनका कीन बन्यक और कीन बबन्यक है ? ॥ २८१ ॥

यहां अस्तरंजार करके चौदह गुणस्थान और शिक्षोंके आश्वयसे एक संयोगी एन्द्रह प्रक्रमंगीको उत्पक्ष करना चाहिये। शेष स्वार्ध शुग्य है।

असंयातसम्पर्यक्षिते लेकर अप्रमत्तसंबत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ २८२॥

इस देशायर्शक सूचकी प्रकाश करते हैं—च्याति और वैक्रिशिक्किक त्र व मसंग्राहक हो साम है। वाक्स्युक्केद नहीं है, क्योंकि, क्रपर वच्य पाया जाता है। तीर्थकर प्रकृतिक उदयन्त्रकेद नहीं है, क्योंकि, क्रपर वच्य पाया जाता है। तीर्थकर प्रकृतिका उदयन्त्रकेद नहीं है, क्योंकि, क्रपर वच्य पाया जाता है। तीर्थकर प्रकृतिक वच्यका प्युक्केद मी नहीं है, क्योंकि, वह पाया जाता है। वोष प्रकृतियोंके वच्य और उदय दोनोंक मी व्युक्केदका नमाव होनेले 'उदयकी अपेक्ष क्या पूर्वेत अपया वक्षाच क्रिकेट 'उदयकी अपेक्ष वस्य पूर्वेत अपया वक्षाच क्रिकेट विकास है। वह प्रतिक सी व्युक्केटका नमाव होनेले 'उदयकी अपेक्ष वस्य पूर्वेत अपया वक्षाच क्रिकेट होता है।

योच झालाबरबीय, बार दर्शनावरजीय, पंत्रेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्यण शरीर, वर्ज, मन्ध, रस, सर्वा, जगुरससू, वस, वादर, वर्जन्त, स्थिर, सुन, निजील कीर वांच दंशकारो । णिरा-पयळा-सादावेदणीय-च उसंजळण-प्रसिवेद-हस्स-रिद-भय-दुगुंछ-समचज्रस-संग्रण-पसत्यविद्यायाद-सुस्सराणं सोदय-परोदओं बंधो, दोहि वि पयोरीह बंधुवरुभादो । देवगइ-वेद्यिवयदुग-तित्ययराणं परोदओं बंधो, सोदएण बंधिवरोहादो । उवधाद-परचाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं असंजदसम्मादिष्टिम्ह बंधो सोदय परोदओ । उविर सोदओं वेच, तत्य अपञ्जतद्वाण् अभावादो । णविर पमत्तसंजदिम परधादुस्सासाणं सोदय-परोदओ । सुभगादेज्ञ-जसिक्तीणमसंजदसम्मादिष्टिम्हि बंधो सोदय-परोदओ । उविर सोदओं वेच, पिडवनस्वदया-भावादो । उच्चागोदस्स असंजदसम्मादिष्टीमु संजदासंजदेसु बंधो सोदय-परोदओं । उविर सोदओं वेच, पिडवनस्वुदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चद्संजठण-पुरिसवेद-भय-दुर्गुङ-देवग्रइ-पंचिदिय-जादि-चेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससंठाण-चेऽव्वियसरीरअंगोयंग-चण्ण-गंध-रस-फास-देवगइपाओरगाणुपुर्वी-अगुरुवठहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविद्यायग्रइ-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-सुभग-सुरसर-आदेज्ज-णिमण-तित्थयरुवागोद-पंचेतराहयाणं बंघो णिरंतरो,

अन्तरायका स्वेदय बन्ध हाता है, क्योंकि, यहां ये धुवेदयी हैं। निद्रा, ग्रचला, स्वतावदतीय, वार संउवका, पुरुपंदर, हास्य, रति, अय, ग्रुपुण्ता, समचतुरका संध्यान, ग्रह्मास्तिवहायेगाति और सुस्वरका स्वेदय-परोदय बन्ध हाता है, क्योंकि, दोनों भी प्रकारों से उनका बन्ध पाया जाता है। देवपातिहक, वैक्षियकदिक और नॉर्थकरका परोच्य बन्ध होता है, क्योंकि, स्वेदयसे हनके बन्धका विरोध है। उपधान, परायान, उच्छवास और अत्येकहारीरका असंयतसम्यवदि ग्रुपस्थानमें स्वेदय-परोदय वन्ध होता है। उत्पर स्वेदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अपर्यानकालका अभाव है। विरोपता रतनी है कि प्रमानसंवत ग्रुपस्थानमें पर्यात और उच्छ्वासका स्वंदय-परोदय बन्ध होता है। सुमान, अवदेव और यद्याक्षित अवदेव प्रवाद क्षित है। सुमान, अवदेव और यद्याक्षित अवदेव क्षित होता है। उत्पर स्वेदय ही बन्ध होता है। क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रछतियोंके बन्धका क्षात है। उच्छानका असंयतसम्यवद्य क्षेत्र स्वात क्षेत्र क्षात है। उच्छानका असंयतसम्यवद्य और संवतास्वनोंमें स्वोदय परोदय वन्ध होता है। उपर स्वेदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उद्यक्त अभाव है। उपर स्वेदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिक उद्यक्त अभाव है।

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, अय, जुगुष्सा, देवगति, पंचेन्त्रिय जाति, वैकिथिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्त्रसंस्थान, वैकिथिक-शरीरांगीयांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशं, देवगतिप्रायोगयानुपूर्वी, अग्रुक्लघु, उपवाल, परधात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सुम्मग, सुस्वर, भावेय, सिर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोव और पांच अन्तरायका निरस्तर बन्ध होता है, क्यींकि, एमसमएण पंशुवरमाभावादो । सादावेदणीय-हस्स-रहि-थिर-सुम-जसकित्रीणं असंजदसम्मादिष्टि-प्यहुडि जाव पमत्तसंजदो ति बंबो सांतरो । उवरि णिरंतरो, पडिवक्सपयिडंबाभावादो ।

पञ्चया मुगमा, जोषपवणाईतो विसेसामावारो । देवगइ-वेउन्वियदुगाणं देवगइ-संजुत्तो । सेसाणं पर्यक्रीणं असंजदसम्मादिद्वीसु बंबो दुगद्रसंजुतो । उविरिमेसु देवगद्रसंजुतो । देवगद्द-वेउन्वियदुगाणं तिरिक्त-मणुसअसंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजदा सामी । तिरम्यरस्स तिगङ्जसंजदसम्मादिद्विणो सामी, तिरिक्तवर्गद्दंग् न्यभावारो । उविरिमा मणुसा बेब, तेसिमण्णत्थामावारो । सेसाणं पयडीणं चउगद्दअसंजदसम्मादिद्विणो दुगङ्कंजदासंजदा मणुसगद्द-संजदा च सामी । बंधदाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो णत्थि, ' अबंबा णत्यि ' ति वयणादो । भुवकंषीणं तिविद्दो कंषो, युवामावारो । सेसाणं स्नादि-अद्भवी, अञ्चवनंषितारो ।

असादावेदणीय-अरदि-सोग-अथिर-असुह-जसिकित्तिणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २८३ ॥

एत्य पण्णभंगा जाणिय वत्तव्वा ।

एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है। साताबदनीय, हास्य, रति, स्थिर, शुभ और यशकीर्तिका असंयतसम्यग्डिश्से लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है।

प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंसे कोई विशेषता नहीं है। देवगतिद्विक और विकियकिक्वका देवगतिसंगुक बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका असंयतसम्यग्हिष्ट्योंमें हो गितियोंसे संयुक्त बन्ध होता है। उपित्र गुणस्थानोंमें देवगितसंगुक्त बन्ध होता है। उपित्र गुणस्थानोंमें देवगितसंगुक्त बन्ध होता है। देवगितियोंक और विकियकिक्वकि तिर्यंच व सगुष्य असंयतस्यग्हिए से स्वतासंग्रत लामी हैं। तीर्थंकर प्रकृतिके तोन गतियोंके असंयतस्यग्रहिए लामी हैं, क्योंकि, तनका अस्य गतियोंमें असाव है। उपित्र गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, उनका अस्य गतियोंमें असाव है। शेष प्रकृतियोंके चारों गतियोंके असंयतसम्यग्हिए, हो गतियोंके संयतासंयत और प्रचुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। क्यांकि, श्रवंचक्युक्तिक्व नहीं हैं। क्यांकि, अनक्यक नहीं हैं थेसा सुकृतियोंका तीन प्रकारका क्यांक होता है, क्योंकि, अवक्यक नहीं हैं। क्यांकिक अभाव है। शेष प्रकृतियोंका तीन प्रकारका क्यांक होता है, क्योंकि, अवक्यक वीं हैं।

असातावेदनीय, अरति, श्रोक, अस्थिर, अशुभ और अथशकिर्ति नामकर्मकः। कौन षन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ २८३ ॥

यहां प्रश्नसंगोंको जानकर कहना चाहिय।

असंजदसम्मादिद्विषहुडि जान पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २८४ ॥

पश्रसारवा तुबदे — करिः सोग-असादावेदणीय-अधिर-अधुसाणं वंववीच्छेदो वेव । हदवकोच्छेदो गान्ति, उनिरिन्द् इदबस्धुन्दमादो । अअसिकतीण पुज्यपुदयस्स पच्छा पंपस्स केच्छेदो, पमतासंवदसम्मादिहीषु पंधोदयवीच्छेदुन्दमादो । असादावेदणीय-अरिद-सोसाणं वंवी सोदय-परीदओ, दोहि वि पयोरिह बंचुन्दमादो । अधिर-असुहाणं सोदओ वेष, पुवोदयक्तदो । अजसिकतीण असंवदसम्मादिहिम्ह सोदय-परीदओ । उनिर परीदो वेष, पदिकक्तसुदयावानादो । एदासिं छण्डं पयडीणं वंधी सांतरी, एगसमण्ण वि बंचुवरमदसणादो ।

पन्चया सुगमा, बहुसे। उत्ततादी । देव-मणुसगइसंज्ञतो चेव, वण्णमध्याभावादी । च<del>ठमहव्यसंबदसम्मा</del>दिहिणो दुमद्दसंबदासंबदा पणुसगइसंबदा च सामी । वयदाणं वय-बोन्किण्णदाणं च सुगमं । सन्वासि वंधो सादि-अद्धतो, अद्धवर्थभिचादो ।

असंयतसम्यन्द्धिसे टेकर प्रमत्तसंयत तक बन्यक हैं। ये बन्यक हैं, शेष अबन्यक हैं॥ २८४॥

इस स्वका अर्थ कहते हैं — अरित, होक असातावेदनीय, अस्थिर और अधुभका वन्ध्रमुख्ये ही है। उदयन्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर उनका उदय पाया जाता है। अयदाकीतिंके पूर्वेमें उदयका और पश्चात् कन्ध्रका ब्युच्छेद होता है, क्योंकि, प्रमत्तसंयत और असंवत्तस्यग्दाहे ग्रुप्यानोंमें कमसे उसके बन्ध और उदयका उपुच्छेद पाया जाता है। असातावेदनीय, अरित और शोकका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, होमों ही ककारोंसे बन्ध पाया जाता है। अस्थिर और अशुभका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, होमों दी बकारोंसे वन्ध्र पाया जाता है। अस्था और अशुभका स्वोदय ही बन्ध्र होता है, क्योंकि, व सुवोदयों हैं। अयदाकीर्तिका असंयतसम्यग्दिय शुणस्यानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। अपराकीर्तिका असंयतसम्यग्दिय शहरीक अहातिक उद्यक्का अभाव है। इन छह प्रकृतिकोंका बन्ध्र सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्ध्रविधाम देखा जाता है।

मत्यय सुगम हैं, क्योंकि, बहुत वार कहे जा चुके हें । देव मौर मनुष्य यसिसे संयुक्त ही क्या होता है, स्योंकि, यहां सम्य गतियोंके बन्धका मभाव है। **कारों गतियोंके** जसंयतसंस्यन्ताहे, हो गतियोंके संयतासंयत, और जनुष्यगतिके संकत स्वामी हैं। बन्धाप्वान और बन्धन्युच्छिकस्थान सुगम हैं। सब प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अभुव होता है, क्योंकि, वे अधुवक्यों हैं।

१ प्रतिदु ' उत्तरबादो ' इति पाठः ।

अपन्वनस्ताणावरणीयकोहः माण-माया-छोहः मणुस्साउ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-मणुसाणु-पुर्व्वीणामाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ २८५ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिद्वी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २८६॥

अपन्यक्षाणावरणचउक्त मणुसगङ्गाथोग्गाणुपुत्रीणं बंघोदया समं वोच्छिण्णा, असंबद्समादिद्विन्द्वि तदुह्यवोच्छेदुवर्लमादो । मणुसगङ्गमणुसाउ-नोरालियमरीरअंगोवंग-वर्जारमहृसंघडणाणं वंघवोच्छेद्वे वेव, उर्वार वि' उदयदंसणादो । अपन्यक्षाणचउक्तस्स वंघो सोदय-परोदजो । सेसाण परोदओ चेव, सोदएण वंघविरोहादो । दसण्णं पयडीणं वंघो गिरंतरो, एगसमएण वंधुवरमाभावादो । अपचक्ताणचउद्धस्स चाळीस पच्चा । मणुसाउत्रस्स बादाळीस, ओराज्यिदुग-वेउन्वियमिस्स-कम्मइयपन्चयाणमभावादो । सेसाणं चोदाळीस,

अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ, मनुष्यायु, मनुष्याती, औदास्कि-शरीर, औदास्किश्चरीरांगोपांग, वज्रपेभमंइनन और मनुष्यानुपूर्वी नामकर्मका कौन पन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ २८५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अमंयतमस्यग्दष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २८६॥

अग्रत्याच्यानावरण बतुष्क और मतुष्यगितप्रायोग्यातुपूर्वीका बन्ध व उदय दोनों साधमें उद्युचिछत्त होते हैं क्योंकि, असंयतसम्बद्धि गुणस्थानमें उन दोनोंका ज्युच्छेद पाया जाता है। मतुष्यगित, मतुष्यापु, औदिरिकारीरांगोपांग और वक्रपंभसंसत्तनका केवल क्याब्युच्छेद ही है, क्योंकि, उत्तर भी उनका उदय देखा जाता है। अग्रत्याक्याना वरणबतुष्कका बन्ध स्वादय परीदय होता है। दोष प्रकृतियोंका परोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, स्वादयसे इनके बन्धका विरोध है। दशों प्रकृतियोंका वन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धकामका अभाव है। अग्रत्याक्यानावरणवतुष्कके बालीस सम्वय है। मतुष्यातुकं क्याक्षिप्त और कार्यक्ष होता विराय है। इसे महत्यांकि, भीदारिकाद्विक, वैक्रिकिकियिक और कार्यक समयसे है। अनुष्यातुकं व्यक्ति सम्वय है। इसे कहित्योंके बालीस प्रस्य है, क्योंकि, उनके औदा-

र प्रतिषु ' व ' इति पाठ ।

जैसीलियहुँगांभाषादी । अपन्यक्षाण्यउन्तरस्य देष-गणुतगृहसंखतो । सेसार्य मणुसेयदसंख्तो, स्माक्षमियादो । अपन्यक्षाण्यउनकस्य चउगदअसंबदसम्मादिष्टिणो सामी । सेसार्य हेर्ष-णरह्या । षंघदाणं पारिय, एक्कस्टि अद्धाणविरोहादो । यंषवीच्छिण्याद्वाणं सुगर्य । अक्षय-क्साणवउक्कस्स तिविहो षंघो, सुवामावादो । सेसार्ण सादि-अद्धवी, अद्धवर्षपितादो ।

पच्चनस्राणावरणीयकोइ-माण-माया-छोभाणं को बंधी को अबंधी ? ॥ २८७ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्टी संजदासंजदा वंधा । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २८८ ॥

ण्दासिं संजदासंजदिम्ह अक्कमेण वोच्छिण्णवंघोदयाणं, सोदय-परोद्दपृष्टे िक्संतर-वैयोकं, असंजदसम्मादिक्वि-संजदासंजदेसु जहाक्रमेण छादाल-सत्ततीसपण्चयाणं, हेव-मणुसन्तर-संक्षेत्रवेषाणं, वजार-दुगङ्जसंजदसम्मादिक्व-संजदासंजदसामीयाणं, असंजदसम्मादिक्व-संज्ञ्या

रिकड़िकका नभाव है। अप्रत्याच्यानावरणचतुष्कका देय व मतुष्य गतिले संयुक्त बण्य होता है। होव प्रकृतियाँका मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्याँकि, ऐसा स्वभाव है। अप्रत्या-वयानावरणचतुष्कके चारों गतियोंके असंयतसम्यग्राप्ट सामी हैं। होव प्रकृतियोंके देव ब नारकी सामी हैं। बावपायान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विशेष है। वण्यप्यानिक क्षण्यानिक सम्बद्ध है। व्याप्यान्यानावरणचतुष्कका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, सुब बन्धका अमाव है। होव प्रकृतियोंका सादि व असुव बन्धका स्राव है।

प्रत्याल्यानावरणीय कोध, मान, माया और लोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ?।। २८७॥

बह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यन्धिष्टे और संयतासंयत चन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं ॥ २८८॥

हुन बार प्रकृतियोंका बन्च और उद्दर्ध होनों एक साथ संयतासंख्य गुणस्थावर्षे म्बुच्छित्र होते हैं। स्वादय परोदय सहित बिरस्तर बन्ध होता है। असंयत्तवक्यन्द्रिह्म गुणस्थानमें छवालीस और संयतासंयत गुणस्थानमें सैंतीस प्रत्यव हैं। देव और प्रतुप्त गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। बारों गतियोंके असंयतसम्यन्द्रिष्टि और है। गतिबाँके संयता संयत सामी हैं। असंयतसम्यन्द्रिष्टि और संयतासंयत बन्धान्यान हैं। संयतासंयत गुण- क्षंत्रह्मद्भाषाणं, क्षंत्रद्धाकंजदम्मि क्षेत्रिक्षण्यर्थसायं, सुवेष' विषा विविद्दवंशुवगयाणं परूनणा सुगमा ।

देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २८९ ॥ समर्थ ।

असंजदसम्मादिट्टिप्यहुडि जाव अप्यमत्तसंजदा वंधा। अप्यमत्त-द्वाए संसेज्जे भागे गंतूण वंधो वोच्छिज्जदि । एदे वंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २९०॥

एदस्स भरयो उष्चदे । तं जहा — पुष्पबुद्धे पष्ट [ पंघे ] वोन्क्रिज्यक्ति, अप्पमतासंत्रदसम्मादिहीसु वंश्रोदयवोच्छेदुवरुंमादो । पगेद्यो, णितंतरे, व्रसंबद्धसमादिहीसु वंश्रोदयवोच्छेदुवरुंमादो । पगेद्यो, णितंतरे, व्रसंबद्धसमादिहीसु वेउव्विद्दुगोराल्यिमिस्स-कम्मइय-पण्चयाणमभावादो बादाल्रीसपण्ययो, उर्विरिसेसु गुणहाणेसु भाषपण्ययो, देवगहसंख्यो, दुगहशसंबदसमादिहि-संवदासंबद-पण्यत्त अप्पमतसंबद्धाणो, अप्पमतद्वाप संबंज्यसमादिहि-संवदासंबद-पण्यत-अप्पमतसंबद्धाणो, अप्पमतद्वाप संबंज्यसम्मादिहि-संवदासंबद-पण्यत्त अप्मतसंबद्धाणो, अप्पमतद्वाप संबंज्यसम्मादिहि-संवदासंबद-पण्यत्त अप्मतसंबद्धाणो, अप्पमतद्वाप संबंज्यसम्मादिहि-संवदासंबद-पण्यत्त अप्मतसंबद्धाणो, अप्पमतद्वाप संवंज्यस्य प्रसिच्चित्रस्य विद्यास्य विद्य विद्यास्य विद्यास्य विद्

स्थानमें बन्ध व्युव्धित्र होता है। धुव बन्धके जिना दोव तीन प्रकारका बन्ध होता है। इस प्रकार इनकी प्रकपना सुगम है।

देवायुका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २८९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दृष्टिते लेकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं। अप्रमत्तसंयतकालके संख्यात बहुमाग जाकर बन्च व्युन्छित्र होता है। ये बन्यक हैं, श्रेष अवन्यक हैं।। २९०॥

इस सुनका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— देवायुका पूर्वमें उदय और एक्षांत् क्षा क्ष्मिक होता है, क्योंकि, जपमत्त और वसंवतसम्बर्ग्य गुणस्यानोंमें क्रमसे उसके क्ष्म्य व उन्नयका क्ष्मुकेंद्र पाया जाता है। परेत्वय और निरम्तर क्ष्म्य होता है। असंवत-सम्बर्ग्य हिथोंमें वैक्षिपिकक्षिक, जीदारिकस्थिक और कार्मण काययोग प्रत्वयोंका अभाव होनेसे ध्याजीस प्रत्यय हैं। उपरिस्त गुणस्यानोंमें ओयके समान प्रत्यय हैं। देवनात्संयुक्त कथ्य होता है। दो गतियोंके बसंवतसम्बर्ग्य है व संवतासंयत, तथा मनुष्यातिके संवत स्थामी है। अस्वयतसम्बर्ग्य है, संवतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत कथाप्यान हैं। अप्रतन्त-क्षाकके संक्यात बहुभागोंक वीतनेपर वन्यक्ष्युद-देव होता है। सादि व अञ्चव वन्ध होता है। इस प्रकार वेवायके कथ्यकी प्रदर्णण जानना चाहिय। आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंगणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २९१॥

सुगमं ।

अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ २९२॥ एदस्स बस्था सम्मो ।

उवसमसम्मादिद्वीसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जस-कित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अवंधो ? ॥ २९३ ॥ सम्म ।

असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा बंधा । सुहुमसांपराइयउवसमद्धाए चरिमसमयं गंतृण बंधो वोन्छिज्जदि । एरे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २९४ ॥

पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-जमिकति उन्चागाद-पचंतराइयाणं वंधवोच्छेदो

आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांग नामकर्मोका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २९१ ॥

यह सत्र सुगम है।

अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २९२॥ इस सुत्रका अर्थ सुराम है।

उपत्रमसम्यर्धि जीवोमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीतिं, ऊंच-गोत्र और पांच अन्तरायका कौन चन्यक और कौन अजन्यक है ? ॥ २९३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यम्दिष्टिसे लेकर सुक्षमाम्परायिक उपग्रमक तक वन्धक हैं। सुक्ष्मसाम्परा-यिकउपग्रमककालके अन्तिम समयको जाकर कन्ध्र ब्युन्छित्र होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष अवन्धक हैं॥ २९४॥

पांच झालावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यहाकीतिं, उच्चमोत्र और पांच अन्त-

चव । उदयबोच्छेदो णस्थि, खीणकस्मयादिष्ठु वि एदासि पयडीणं उदयदंसणादो ढेण उदय-बोच्छेदादो बंभवोच्छेदो पुन्यं पच्छा वा होदि ति विचारो णस्थि, संतासंताणं सण्णियास-विरोहादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराहयाणं सोदओ वंघो । जसकितीए असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय परोदओ । उत्तरि सोदओ चेव, पिडवक्खु-दयामावादो । उच्चा-गोदस्स असंजदसम्मादिट्ठि-संजदासंजदेमु सोदय-परोदओ । उत्तरि सोदओ चेव, पिडवक्खु-दयामावादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-उच्चागोद-पंचंतराहयाणं वंघो णिरंतरो, धुव-बंधितादो । जसकितीए असंजदसम्मादिट्ठिप्सुडि जात पमत्तसंजदो ति वंघो सांतरो । उत्तरि णिरंतरो, पिडवक्खपयिवेवंघामांवादो । पच्चया सुममा । णविर असंजदसम्मादिद्वीसु ओरा-दियमिस्सपच्चओ, पमत्तसंजदेसु आहारदुगपच्चओ णिरिय । असंजदसम्मादिद्वीसु एदार्सि पयडीणं वंघो देव-मणुसगदसंजुतो । उत्तरिमेसु गुणडाणेसु देवगद्दसंजुतो अगद्दसंजुतो वा । चउगद्रअसंजदसम्मादिट्ठी दुगद्दसंजदासंजदा मणुसगदमंजदा सामीओ । वंघद्वाणं वंघवोच्छिणण-हाणं च सुगं । धुवयंत्रीणं तिविहो वंशो, धुवामावादो । अवसेमाणं सादि-अद्भुवो, अद्भुव-वंधितादो ।

रायका बन्धस्युच्छेद ही है। उद्यब्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, शीणकपायादिक गुजस्थानोंमें भी इन प्रकृतियोंका उदय देखा जाना है। इसी कारण उदयश्युच्छेदसे बन्धस्युच्छेद पूर्वमें या प्रधात होता है, यह विचार नहीं है क्योंकि, सन् और अनवृक्षी तुलनाका विरोध है।

पांच ज्ञान।वरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोद्य पन्ध होता है। यशकीर्तिका असंयतसम्यन्द्राष्ट्रयोमें स्वोद्य परोद्य बन्ध होता है। उत्पर स्वोद्य ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपद्ध महतिके उदयका अमाव है। उच्चनोप्रका असंयतसम्यन्द्रिध और संयतासंयत गुणस्थानोंमें स्वोद्य परोद्य बन्ध होता है। उत्पर स्वोद्य होता है। उत्पर स्वोद्य होता है। उत्पर स्वोद्य होता है।

पांच झानावरकीय, चार दर्शनावरकीय, उच्चनोत्च ओर पांच अन्तरायका बच्च निरन्तर होता है, क्योंकि, वे अवगच्ची हैं। यशकीर्तिका असंतयसम्प्राटिसे लेकर प्रमत्तवंयत तक सान्तर बच्च होता है। ऊपर निरन्तर बच्च होता है, क्योंकि, ऊपर प्रतिपन्न प्रकृतिके बच्चका अभाव है।

अत्यव सुपाम हैं। विशेष इतना है कि असंयतसम्यग्दाध्यों में जात्।रिकस्थि प्रत्यय भीर प्रमत्त संयतों में बाहारकद्विक प्रत्यय नहीं हैं। असंयतसम्यग्दिध्यों दन मकृतियों का बन्ध देव व समुख्य गतिसंयुक्त होता है। उपरिम गुणस्थानों में देवगतिसंयुक्त या अगति संयुक्त बन्ध होता है। वारों गतियों के असंयतसम्यग्दि हो गतियों के संयत्यत्यत, और प्रमुख्यतिक संयत स्वामी हैं। वन्धात्यान और वन्धपुष्टिक्रस्थान सुपाम हैं। सुववन्धी मकृतियोंका तीन प्रकारका बन्ध होता है, वर्यों कि, उनके सुव बन्धका अमाव है। शेष मकृतियोंका सादि व असुव बन्ध होता है, वर्यों कि, वे असुववन्धी हैं।

**बिदा-पयलाणं की बंधी को अबंधो** ? ॥ २९५ ॥ <sub>सगर्व ।</sub>

असंजदसम्मादिट्टिप्पहुिंद जाव अषुव्यकरमञ्जवसमा मंभा । अषुव्यकरणउवसमद्धाए संखेज्जदिमं भागं गंतूल मंभी वोच्छिज्जिद । एदे वंभा, अवसेसा अवंभा ॥ २९६ ॥

एदासि वंधो दुव्यं वोच्छन्जदि । उदयवोच्छेट्रा व्यत्थि, सीवकसायस् वि इदय-र्दसवादो । सोदय-परेदियो वंधो, अञ्चलोदयतादो । निरंतरा, पुत्रवंधितादो । असंजदसम्मा-दिद्वीसु पंचेताळीस पच्चया, बोरालियमिस्सपच्चयाभावादो । पमससंजदस्दि वावीसं पच्चया, आहारदुगामावादो । सेसगुणहावसु कोचवच्चको, विसेसाभावादो । असंजदसम्बादिहिन्दि देव-मनुसगदसंहत्तो, उत्तरिमेसु देवगहसंजदो, चउनहवसंजदसम्मादिहिन्दुगृहसंजदासंजद-

निहा और प्रचलका कौन बन्धक और कौन अवश्वक है ? २९५ ॥ यह सुत्र सुगम है।

असंवतसम्यन्दिक्षे ठेकर अपूर्वकरण उपझमक तक बन्धक हैं। अपूर्वकरण उपझम-कारुका संस्थातवां भाग जाकर बन्ध म्युच्छित्र होता है । ये बन्धक हैं, रोष अबन्धक हैं॥ २९६॥

इनका बन्ध पूर्वमें ध्युच्छित होता है। उरयम्बुच्छेर नहीं है, क्योंकि, झेणकवास वीवोंमें मी उनका उदय देखा जाता है। स्वारय-परोत्तय बन्ध होता है, क्योंकि, वे अञ्चल उदय होता है, ह्योंकि, वे अञ्चल होता है, ह्योंकि, अववारी हैं। मेलवेरतस्वयदाधियोंमें वैताकील प्रत्यय हैं, क्योंकि, मैलारिकामिश्र प्रत्यका यहां समाब है। मस्ततसंवर ग्रुण-स्थानों से वोच्यान वार्त प्रत्यय हैं, क्योंकि, मेलारिकामिश्र प्रत्यका यहां समाब है। येष ग्रुणस्थानों से बोच स्थायने वार्त्त प्रत्यय हैं, क्योंकि, वार्त्त आहारकिकका समाव है। येष ग्रुणस्थानों से बोच स्थायने संयुक्त वार्त्त प्रत्यक्र वन्ध होता है। क्यांस्वरक्त सम्यविद्य ग्रुणस्थानों है वेष प्रत्यक्ष संयुक्त होता वर्ष्ट प्रत्या अपरीम ग्रुणस्थानों है देवगति-संयुक्त होता है। बारों गतियोंके संयालंबर, क्यांस ग्रुणस्थानों है व्यालंबर, क्यांस ग्रुणस्थानों है व्यालंबर, क्यांस ग्रुणस्थानों है व्यालंबर, क्यांस ग्रुणस्थानों है व्यालंबर, क्यांस ग्रुणस्थान होता है। बारों गतियोंके संयालंबर, क्यांस ग्रुणस्थान होता है। क्यांस ग्रुणस्थान होता है। क्यांस प्रत्यक्ष संयुक्त होता है। क्यांस गतियोंके संयुक्त होता है। क्यांस प्रत्यक्ष स्थाने स्थाने

१ जनतो ' प्रस्तवनयः। दि गृत्वीत ?, जामती ' यग्रसव्यद» शारीत ', जामती प्रस्तवन्यः नामीतः ' इति पाटः |

ब्युक्तमक्षंत्रदशायोगः, जनगवर्षम्बरायो, वयुन्तकारमञ्ज्ञाष् संखेनन्त्रदिके सांगे नमविणासो, युक्तमिकको विविद्याणो णिहा-पथठाणं वंधो ।

सादावेदणीयस्स को वं**षो को अवं**षो ॥ २९७ ॥ वर्षाः

असंजदसम्मादिहिप्पहुडि जाव उक्संतकसायकीयरागछदुमत्वा वंधा । एदे वंधा, अवंधा णत्यि ॥ २९८ ॥

वंपनोच्छेदं मोतृण उदयनोच्छेदापाकारो, सोत्य-परोह्वकंषाको, सर्वज्रस्पहृहि जाव पमतसंबदो ति सांतरं वंधिद्युवरि विरत्तरकंपितारो, जोक्यच्यक्टिंतो वर्कनद्तम्मादिष्टि-पमतसंबदे शेतृण अध्यस्य समाधपन्वकत्तरो, वर्कनद्तम्मादिष्टि-पमतसंबदेसु कोरात्यव-नित्ताहरुद्वयावावारो, अर्कज्रदसम्मादिष्टीसु दुगर्हकंज्रत्तारो उपरि देवण्यकंज्रत्वचर्याः, च उगहजसंजदसम्मादिष्टि-दुगर्शकंज्रदासंबद्य-ब्युसगर्हसंजदस्माविकारो, वंषेण सादि-अञ्चय-तारो सुगममेदं।

गतिके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्वान कात ही है। अपूर्वकरणकालका संस्थातवां आग बीतनेपर बन्ध स्युष्टिक होता है। ध्रुवबन्धी होनेसे निद्रा व प्रचळाका तीन प्रकार बन्ध होता है।

सातावेदनीयका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ २९७ ॥ यह सुत्र सुगम है।

असंयतसम्पन्दष्टिसे लेकर उपशान्तकथाय बीतराग छद्मस्य तक मुन्यक हैं। ये मन्यक हैं, अवन्यक नहीं है ॥ २९८ ॥

क्षालांबदनीनके बन्बन्युच्छेन्को छोन्कर उदयन्युच्छेन्का न्याय होनेसे, स्वोदय-परोद्य बन्ध होनेसे, ससंवृतसम्बद्धाःसे छेकर प्रमण्तसंयत तक साम्तर बंधकर ऊक्र निरम्तरवन्धी होनेसे, सर्वयतसम्बद्धाः निरम्पतंत्रको छोक्कर सम्यत्र भोगके समान प्रमाय युक्त होनेसे, सर्वयतसम्बद्धाः निर्मे नीदारिकाम और प्रमणसंयतीं नाह्यरहिकका समाव होनेसे, सर्वयतसम्बद्धाः यो नीदांसि संयुक्त तथा ऊपर देवपतिसंयुक्त सम्बद्ध होनेसे, वारी गतियांके सम्बयतसम्बद्धाः दो गतियांके संयतसंयत, और सनुष्यातिके संयत स्वामी होनेसे, तथा बन्बसे सादि व सहुव होनेको वह सुक्त हुक्का है। असादावेदणीय-अरदि-सोग-अधिर-असुह-अजसिकतिणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २९९ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्टिपहुडि जाव पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३०० ॥

सुगममदं, मदिषाणमग्गणाए परूविदत्थत्तादो ।

अपन्चनखाणावरणीयमोहिणाणिभंगो ॥ ३०१ ॥

अपन्चनस्वाणचउनक-मणुसगइ-ओराठियसरीर-ओराठियसरीरअंगोवंग-वज्जारिसह-संघडण-मणुसगइनाओन्गाणुपुञ्चीणं एत्थ गहुणं कायन्त्रं, देसामासियचादो । सेसं सुगमं । गृविर ओराठियमिस्सपन्चओ अन्णेयन्त्रो । कत्रं नेउन्नियमिस्स-कम्मह्याणमुन्नदंभों ? उन-समसम्मतेण उनसम्प्रेडि चडिय काठं काठ्य देसुप्पण्णाणं बदुन्नदंभोदो ।

असातावेदनीय, अराने, श्लोक, अस्थिर, अशुप और अयशकीर्ति नामकर्मोंका कौन बन्यक और कीन अबन्यक है ? ॥ २९९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।। ३००।।

यह सूत्र सुराम है, क्योंकि, मिनिहान मार्गणामें इसके अर्थकी प्रकृषणा की अञ्चली है।

अप्रत्याख्यानावरणीयकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ ३०१ ॥

अवस्यार्थ्यानावरणचतुष्क, मनुष्यानि, औदारिकशारीर, औदारिकशारीरांगोपांग, वक्रवंभसंहरन और मनुष्यानिप्रायोग्यानुपूर्वीका यहां प्रहण करना चाहिय, क्योंकि, यह सूत्र दशामर्शक हैं। शेष प्रकल्पणा सुगम है। विशेष इतना है कि औदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहियं।

शंका - विकिथिकामध्य ओर कार्मण काययोग यहां केस पाय जाते हैं ?

समाधान—उपरामसम्यक्त्यके साथ उमरामश्रेणि वदकर और मरकर देवॉम उत्पन्न हुव जीवोंके व दोनों प्रत्यय पाथे जात हैं।

र प्रतिषु ' सुवळमादो ' इति पाठः ।

णवरि आउवं णत्थि ॥ ३०२ ॥

कुदो ? सम्मामिच्छाइहिस्तेव सञ्जवसमसम्माइहीणमाष्ठशस्स वंधामानादो । पच्चक्साणावरणचउक्कस्स को बंधो को अवंधो ? ३०३ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्टी संजदासंजदा [बंधा] । एदे वंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३०४ ॥

एदं पि सुगमं, सुद्रणाणपरूवणापरूविदत्यतादो ।

पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३०५ ॥ सुगमं।

असंजदसम्मादिट्टिपहुडि जाव अणियट्टी उवसमा वंधा। अणि-यट्टिउवसमद्धाए सेसे संखेज्जे भागे गंतूण वंधो वोच्छिज्जदि। एदे वंधा, अवसेसा अवंघा॥ ३०६॥

विशेष इतना है कि उनके आयु कर्मका बन्ध नही है ॥ ३०२॥

क्योंकि, सम्यामध्यादृष्टिके समान ही सर्व उपरामसम्यग्दृष्टियोंके आयुके दन्धका अभाव है।

प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ ३०३ ॥ यह सुत्र सुराम है ।

असंयतसम्यग्राष्टि और संयतासयत [ बन्धक ] हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ३०४ ॥

यह भी सूत्र शुराम है, क्योंकि, इसके अर्थकी प्रकरणणा अतहानप्रकरणामें की जा चुकी है।

पुरुषवेद और संज्वलन क्रोधका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २०५ ॥ यह सब सगम है ।

असंयतसम्यग्दष्टिसे ठेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक तक बन्धक हैं । अनिवृत्तिकरण-उपशमककारुके शेषमें संस्थात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ३०६ ॥ सुगममेदं ।

माण-मायसंजरुणाणं को बंधो को अवंधो ? 11 ३०७ 11 <sub>सगरं</sub>।

असंजदसम्मादिहिप्पहुडि जाव अणियट्टी उवसमा बंधा। अणि-यट्टिउवसमद्वाए सेसे सेसे संस्वेज्जे भागे गंतूण बंधो वोन्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ३०८ ॥

एदं 9ि सुगमं, बहुनो परुविदत्तादो । स्टोभसंजलणस्स को बंधो को अवंधो ? ॥ ३०९ ॥ सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्टिप्पहुडि जाव अणियट्टी उवसमा बंधा । अणियट्टिउनसमदाए चरिमसमयं गंतूण वंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ३१०॥

यह सूत्र सुगम है।

संज्वलन मान और मायाका कौन बन्धक और कौन अवन्वक है ? ॥ २०७ ॥ यह सृत्र सुगम है ।

असंयतसम्यन्दियमे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशामक तक बन्धक हैं। अनिवृत्तिकरण-उपशामकालेके श्रेष शेषमें संस्थात बहुभाग जन्कर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, श्रेष अबन्धक हैं॥ २०८॥

यह स्वत्र भी सुगम है, क्योंकि, बहुत बार इसकी मरूपणा की जाचुकी है। संज्ञञन छोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है १॥ २०९॥ यह स्वत्र सुगम है।

. असंयतसम्यम्दृष्टिमे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक तक बन्धक हैं। अनिवृत्तिकरण-उपशमकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युन्छित्र होता है।ये बन्धक **हैं, श्रेष अबन्धक** हैं॥ ३१०॥ एदं पि सुगमं।

हस्स-रदि-भय-दुगुंछाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३११ ॥ मगमं ।

1 800

असंजदसम्माइद्विषद्विः जाव अपुब्बकरणउवसमा बंधा । अपुञ्चकरणुवसमद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो बोच्छिजदि । एदे बंधा अवसेमा अबंधा ॥ ३१२ ॥

एदं पि सुगमं ।

देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउब्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-सम<del>च</del>डरस-संठाण-वेउव्वियअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवाणुपुव्वी-अगुरुअलहुअ-जवघाद-परघाद-जस्सास-पसत्थविद्दायगदि-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-तित्थयरणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३१३ ॥

सुगमं ।

यह सुत्र भी सुगम है।

हास्य. रति, भय और जुगुप्साका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है? ।। ३११ ॥ यह सत्र सगम है।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अपूर्वकरण उपरामक तक बन्धक हैं । अपूर्वकरण उपराम-कालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध न्युन्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ३१२ ॥

यह सत्र भी सगम है।

देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैकिथिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवानुपूर्वी, अगुरुठघु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविद्वायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकश्चरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, भादेय, निर्माण और तीर्थिकर नामकर्मका कीन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ३ २ ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंजसम्मादिद्विषहुि जाव अपुव्वकरणउवसमा बंधा । अपुव्वकरणुवसमद्धाए संस्वेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जिदि। एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ३१४ ॥

एदं पि सुगमं, बहुसी कयपरूवणादी।

आहारसरीर-आहारसरीरअंगोवंगाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३१५ ॥

सुगर्म ।

अप्पमत्तापुव्वकरणउवसमा बंधा। अपुव्वकरणुवसमद्धाए संक्षेजे भागे गंतूण बंधो वोन्छिज्जिद । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ३१६॥

एदं पि सुगम ।

सासणसम्मादिद्वी मदिणाणिभंगो ॥ ३१७ ॥

असंयतसम्यरहाष्टिसे ठेकर अपूर्वकरण उपरामक तक वन्त्रक हैं । अपूर्वकरण उपराम-काठके संख्यात बहुमाग जाकर बन्ध व्युच्छित्र होता है । ये वन्त्रक हैं, शेप अवन्यक हैं । ३ ४ ॥

यह सुत्र भी सुगम है, क्योकि, बहुत बार इसकी प्ररुपणा की जासुकी है। आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांगका कीन बन्बक और कीन अबन्धक है ? ॥ २१५॥

यह सूत्र सुगम है।

अप्रमत्त और अपूर्वकरण उपरामक चन्चक हैं । अपूर्वकरण उपरामकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्च व्युच्छिन्न होता है । ये बन्चक हैं, श्रंप अबन्यक हैं ॥ २१६ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

सासादनसम्यग्दृष्टियोंकी प्ररूपणा मतिज्ञानियोंक समान है ॥ ३१७ ॥

R. 280. 1

पंचणाणावरणीय-जबदंसणावरणीय-सादासाद-सोठसकसाय-अट्टणोकसाय-तिरिक्ख-मणुस-देवाद-विरिक्ख-मणुस-देवाद-विरिक्ख-मणुस-देवाद-विरिक्ख-मणुस-देवाद-विरिक्ख-मणुस-देवाद-विरिक्ख-मणुस-देवाद-विरिक्ख-मणुस-देवाद-विरिक्ख-मणुस-देवादपाओ-गणुपुड्वी-अगुरुवठहुअ-उवधाद-परधाद-उस्सास-उज्जीव-दीविद्यायाद-तस-मादर-पञ्जत-पत्तय-सरीर-थिराधिर-सुद्वासुद्व-सुमग-दुमग-सुस्सर-दुस्सर-आंदेज्ज-अणादेज्ज-जसिकित-अजसिकित-विरिक्ख-मणुप्रविद्यादी विराधिर-सुद्वासुद्व-सुमग-दुमग-सुस्सर-दुस्सर-आंदेज्ज-अणादेज्ज-जसिकित-अजसिकित-विराधिर-पद्वासुद्व-सुमग-दुमग-सुस्सर-दुस्सर-आंदेज्ज-अणादेज्ज-जसिकित-अजसिकित-विराधिसुद्वयादो विराधि पुळ्व पञ्छा [वा] वीच्छिणो ति विचारो णस्थि, एस्थ एदासि वंधीदयवीच्छेदाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-विचिद्यजादिन्तेजा-कम्मइयसरीर-चण्ण-मंघ-रस-फास-अगुरुअठहुअन्तस-चादर-पञ्जत-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-वंचंतराइयाणं सोदओ कंघो, धुवीदयतादो । देवाउ-देवगइ-वेउन्यियदुगाणं परोदओ वंबो, सोदएण वंधविरोहादो । अव-सेसाणं पयडीणं वंघो सोदय-परोदओ, उदयहा वि वंधवर्ठमादो ।

पंचणाणावरणीय-णवर्दमणावरणीय-योठत्रकृताय-मय-दुर्गुङा-तिरिकृत्व-मणुस-देवाउ— पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंच-स-फास-अगुरुवळहुअ-उवचाद-परचाद-उस्सास -

पांच श्रानावरणीय, नै। दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सीलह कवाय, श्राह नोकपाय, तिर्ययायु. मनुष्यायु, द्वार. तिर्यगाति, मनुष्याति, देवाति, पेवेदिद्रय जाति, श्रीदारिक, विकिथक, नैजस व कार्मण रारीर, पांच संस्थान, श्रीदारिक वे वैकिषक संगोपांग, पांच संहनन, वर्ण, गम्य, रस, स्पर्श, तिर्यगातिप्रायोग्यानुष्वी, मनुष्याति-प्रायोग्यानुष्वी, देवातिप्रायोग्यानुष्वी, अगुरुल्ख, उपवात, परधात, उड्ख्वास, उद्योत, दे। विहायोगतियां, त्रस, बादर, पर्याप्त, अस्वेकग्रारीर, स्थिर, अस्थिर, गुभ, अगुभ, सुमा, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, अदिय, अनत्थ्य, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, तिर्माण, नीच व ऊंच गोत्र और पांच अनतराय, ये प्रहतियां साकादनसम्यग्दिष्ट जीवों द्वारा वच्यमान हैं। इनका बन्ध दुर्मके पूर्वमें या पक्षात् व्युच्छित्र होता है, यह विचार नहीं हैं, क्योंकि, यहां इनके बन्ध और उदयके व्युच्छेद्रका अभाव है।

पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, क्ष्मी, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, काद्रर, पर्योप्त, स्थिर, अस्पर, अगुरुलघु, त्रस, काद्रर, पर्योप्त, स्थिर, अस्पर, अगुरुल, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वोद्रय बन्ध होता है, क्योंकि, ये धुवोद्रयी हैं । देवायु, वेवगतिहिक और वेक्शियकहिकका परोद्दय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोद्रयसे इनके बन्धका विरोध है । शेष प्रकृतियाँका बन्ध स्वोद्रय-परोद्रयसे होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारीयाँकी अध्यापन कादा है।

पांच झानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, सोलक्ष कवाय, मय, खुगुप्ता, तिर्यगायु, मञ्जूष्यायु, देवायु, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अग्रुव- तस् साह्यः पुञ्ज्वन्यत्तेयसरीरः णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो वंघो, एगसमएण वंधुवरमाणुव-ढंसादो । सादासाद-इस्स-रि-अरिद-डोगिरियवेद-मञ्ज्ञिम व उसंठाण-पंचसंघडण-उञ्जोव-दो-विह्यायगृह-थिरायिर-सुहासुह-दुभग-दुस्सर-अणादेञ्ज जविकिति जवलिकतीणं सांतरो षंघो, एग-सम्एण वि वंधुवरमदंसणादे । पुरिसवेदस्स वंघो सांतर-णिरंतरो, पम्म-सुवक्केंद्रिसण्सु तिरिक्ष्व-मणुस्सेसु णिरंतर्थभुवरुंभादो । देवगृह-विज्ञ्ञवासावण्यः सुहतिर्देसियाितिरिक्ख-मणुस्सर-आदेञ्ज्ञच्यागोदाणं वंघो सांतर-णिरंतरो, असंखेञ्ज्ञवासाउण्सु सुहतिर्देसियाितिरिक्ख-मणुस्सर् च भिरंतर्थभुवरुंभादो । मणुसगइदुगस्स वंघो सांतर-णिरंतरो, आणदािददेवेसु णिरंतर्थभुव-छंभादो । तिरिक्खगइदुग-णीचागोदाणं चंघो सांतर-णिरंतरो, सत्तमपुदवीणरहण्सु जिरंतर-वंधुवरुंभादो । ओरािठ्यसरिरदुगस्स वि सांतर-णिरंतरो वंघो, देव-णाइण्या णिरंतरभुव-

देवाउ-देवगइ-वेउन्वियदुगाणं छादाठीस पन्चया, वेउन्वियदुगोराठियमिस्स-कम्म-इयाणमभावादो ! मणुस-तिरिन्खाउत्राणं सतेताठीस पन्चया, ओराठिय-वेउन्वियमिस्स-कम्म-इयपन्चयाणमभावादो । अवसेसाणं पयडीणं पंचास पन्चया, पंचामन्छत्तपन्चयाणमभावादो ।

लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, तिर्माण और पांच सन्तरायको निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धिविधाम नहीं पाया जाता। साख्य व असाता वेदनीय, हास्य, रित, अरात, शोक, क्रांविद, मध्यम चार संस्थान, पांच संहतन, उद्योत, हो विहायोगतियां, स्थिर, अस्यर, गुम, अगुअ, दुमंग, दुस्यर, पांच संहतन, उद्योत, हो विहायोगतियां, स्थिर, अस्यर, हुम, अगुअ, दुमंग, दुस्यर, अन्वादेय, यशकीर्ति और अयशकीर्तिक। सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयस भी इनका वन्धविधाम देखा जाता है। पुरुवंदका बन्ध सान्तर निरन्तर होता है, क्योंकि, एक और पुरुक लेदपावाले तिर्यंच व मनुष्यों अनका निरन्तर वन्ध्य पाया जाता है। द्वातिक्षिक, क्षिप्तिकिक्ष, समयद्वार असंयात्व अपीयुक्त और उच्चाप्तिक्ष के क्षिप्तिकिक्ष, समयद्वार असंयात्व अपीयुक्त और उप्त तीन लेदपावाले तिर्यंच व मनुष्यों उत्तका निरन्तर क्या पाया जाता है। तिर्यमतिक्षिक और नीचगोत्रका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, असंव्यातकपीया जाता है। तिर्यमतिक्षिक और नीचगोत्रका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, सप्त पृथ्विक्षेत्र नारिकरों अनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। तिर्यमतिक्षिक और नीचगोत्रका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, सप्तम पृथ्विक्षेत्र नारिकरोंम उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। अन्वारिकरारीरिक्षका भी सान्तर-निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, देव च नारिकरोंमें उनका निरन्तर स्थापा जाता है।

देवायु देवगतिद्विक और वैकिथिकद्विक छगाठील प्रत्यय हैं, क्योंकि, वैकिथिकद्विक, भौदारिकमिश्र और कार्यण काययोग प्रत्ययोका अजाव है। मनुष्यायु और तिर्यगायुके सैताठील प्रत्यय हैं, क्योंकि, जैदारिकमिश्र, वेंकिथिकमिश्र और कार्यण प्रत्ययोका अजाव है। श्रेष प्रकृतियोंके पत्थास प्रत्यय हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्रदियोंके पांच मिध्यात्व सुस्त्योंका कुकाव है। देवाउ-देवगह-वेउव्वयदुगाणं भंघो देवगहसंज्ञता । मणुसाउ-मणुसगहदुगाणं भंधुर्सनगहसंज्ञता । तीरिक्खाउ-तिरिक्खगहरुगुञ्जोवाणं तिरिक्खगहसंज्ञता । जोराज्यिसर्सरित्नगहसंज्ञता । जोराज्यिसर्सरित्नगित्रमञ्जञ्जाताणं तिरिक्खगहसंज्ञता । जेराज्यसर्दिक्षणोवागोराणं तिरिक्ख-मणुसगहसंज्ञता भंघो । उच्चागोरस्स देव मणुसगहसंज्ञता भंघो । उच्चागोरस्स देव मणुसगहसंज्ञता भंघो । तिरिक्खसुच्चागोराभावादो । अवसंसाणं पयहीणं भंघो तिराहसंज्ञता, णिरवगहभंधामावादो । वेवाउ-देवगह-वेउव्वयदुगाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी । सेसाणं पयहीणं भंघस्स सामी चउनाइ-सासणा । भंघवदाणं मध्यवोच्छदो च णविष । क्ष्याजीसपुवमंघपयडीणं तिरिक्हो भंघो, कुषी-मावादो । अवसंसाणं सादि-अञ्जवो, अङ्गबंधितादो ।

# सम्मामिच्छाइट्टी असंजदभंगों ॥ ३१८ ॥

पंचणाणावरणीय-खदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरिब-स्रोग-भय-दुगुंडा-मणुसगइ-देवगइ-पंचिदियजादि-ओराठिय-वेउव्यिय-तेजा-कंम्महयसरीर समचउ-रससंठाण-ओराठिय-वेउव्यियअंगोवंग-चञ्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंघ-रस-फास-मणुसगइ--देवगई--

देवायु, देवगतिद्विक और वैकियिकद्विकका बन्ध देवगति संयुक्त होता है। मजुष्यायु और मजुष्यातिद्विकका बन्ध मजुष्याति संयुक्त होता है। विषयायु, तिर्वेगातिद्विक और उद्योतका बन्ध तिर्वेगाति संयुक्त होता है। व्यवसाय स्वार संस्थाय अध्यातिका वन्ध तिर्वेगाति संयुक्त होता है। व्यवसाय स्वार संस्थाय आवादिक प्रतिविक्त संयुक्त स्वार क्षेत्र प्रतिविक्त अध्यातिक संयुक्त सम्युक्त स्वार है। उच्चेगोत्रका देव समुख्य गतिसे संयुक्त कन्ध होता है। उच्चेगोत्रका देव समुख्य गतिसे संयुक्त कन्ध होता है। उच्चेगोत्रका क्षेत्र है। देविष्ठ सम्युक्त संयोक्त सम्युक्त सम्युक्त संयोक्त सम्युक्त सम्युक्त स्वार तिर्वेगातिका सम्युक्त सम्युक्त होता है, स्योक्ति, सासादनसम्यन्द्र स्वित्त सम्बन्ध सम्युक्त सम्युक्त

देवायु, देवगतिद्विक मीर वैकियिकद्विकके तिर्यंच व मजुष्य स्वामी हैं। रोष प्रकृतियोंके बन्धके स्वामी चारों गतियोंके सासादन सम्यन्दिष्ट हैं। बन्धाप्यान मीर बन्धस्युच्छेद नहीं है। छपालीस घुवबन्धी प्रकृतियोंका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उनके छुव-क्याका ममाव है। रोष प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुव-बन्धी हैं।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा असंयत जीवोंके समान है ॥ ३१८ ॥

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, **वारह कसंबर,** पुरुषवेद, द्दास्य, रित, अरति, शोक, अय, जुगुन्सा, मनुष्यगति, देवगति, पेचेन्द्रिय जाति, औदारिक, वैकिथिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरकंसंस्थान, औदारिक व वैकिथिक अंगोर्पाग, वज्रपेमसंहनन, वर्ण, गन्ज, रस, स्पर्श, मनुष्यगति व देवगति प्रायोग्यानुः **पाओग्गाणुपु**र्व्शी-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविद्दायगइ-तस-बादर-पजत्त-पत्तेय-सरीर-थिराथिर-सहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज-जसिकति-अजसिकति-णिमिणुचागोद-पंचतराइय--पयडीओ सम्मामिच्छाइडीहि बज्झमाणियाओ । उदयादा बंघो पुच्वं पच्छा [ वा ] वोच्छिण्णो ति एसो विचारो णस्यि. पयडीणमेस्य बंधोदयवोच्छेदाणुवलंभादो ।

पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गृंध - रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सास-तस-बांदर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ वंघो, एत्थ धुवोदयत्तादो । णिहा-पयत्रा-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-इस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकति-अजसिकति-उच्चागोदाणं वंधो सोदय-परोदओ, उहयहा वि बंधुवरुंभादो । मणुसगइ-देवगइ-वेजव्वियसरीर-ओराठिय वेजव्वियसरीरअंगीवंग-वज्जरिसहसंघडण-मणुसगइ -देवगइपाओग्गाणुपुञ्चीणं परोदओ बंधो. सोदएण बंधविरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चारसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-देवगइ--पंचिंदियजादि-ओरालिय-वे उव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालिय-वेउव्वियअंगो-

पूर्वी, अगुरुलयु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगित, त्रस, वाद्र, पर्यप्त, प्रत्येकरारीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, असुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यदाकीति, अयराकीर्ति, निर्माण, उडचगात्र और पांच अन्तराय प्रकृतियां सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवां द्वारा वश्यमान हैं। उदयसे बन्ध पूर्वम या पश्चात् व्युव्छित्र होता है, यह विचार यहां नहीं हैं क्योंकि, यहां उक्त प्रकृतियोंके बन्ध और उदयका व्युच्छेद नहीं पाया जाता है।

पांच हानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तजस व कार्मण हारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बाहर, पर्योप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्रवोदयी हैं। निद्रा, प्रचला, साता व असाना वेदनीय, बारह कषाय, पुरुपवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त-विहाथोगात, सुमग, सुस्वर, आदेय, यदाकीर्ति, अयदाकीर्ति और उच्चगोत्रका बन्ध स्वोदय परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे भी इनका बन्ध पाया जाता है। मनुष्य-गति, देवगति, वैक्रिथिकशरीर, औदारिक व वैक्रिथिक शरीरांमोषांग, वज्जर्यससंहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुष्वीं और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परादय बन्ध होता है, क्योंिक, स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है।

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कवाय, पुरुषवेद, अय, खुगुप्सा, मनुष्यभति, देवमति, पेचेन्द्रिय जाति, औदारिक, वैक्रियिक, तेजस च कार्मण शरीर,

वंग-वज्वरिसहसंघडण-वण्ण-गंघ-रस-फास-मणुसगइ-देवगङ्गाआग्गाणुपुञ्जी-अगुरुवल्ट्रअ-उव-भाद-परघाद-उस्सास-पसत्यविद्यायगइ-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणुष्चागोद-पंचंतराइयाणं णिरंतरो षंघो, एत्य धुवषंघदंसणादो । सादासाद-इस्स-रि-अरिद-सोग-थिराथिर-सुद्यासुद-जसकित्ति-अजसिकत्तीणं सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरम-दंसणादो ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओगगाणुपुष्वी-ओराठियसरीर-ओराठियसरीरोावंग-वज्जिस्सइ-संघडणाणं बादाठीस पष्टया, जाराठियकायजोगाभावादो । देवगइ-देवगइपाओगगाणुपुत्वी-वेडन्वियसरीर-बेडव्वियसरीरजंगोवगाणं पि बादाठीस पच्चया, वेडन्वियकाषजोगा-भावादो । अवसेसाणं तेदाठीस पच्चया, पंचमिन्छत्ताणुषंचिचउनकोराठिय-वेडिव्वय-भिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो । मणुसगइदुगोराठियदुग-वज्जिरसहसंघडणाणं बंघो मणुसगइसंग्रतो । देवगइ-वेटन्वियदुगाणं देवगइसंग्रतो । सेससञ्वपयडीणं देव-मणुसगइसंग्रतो । मणुसगइद्वोराठियदुग-वज्जिरसहसंघडणाणं देव-णरइया सामी । देवगइ-वेउन्वियदुगाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी । सेसाणं पयडीणं बंधस्स सामी

समखतुरससंख्यान, औदारिक व वैकिथिक शरीरांगोपांग, वज्रवंभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्झ, मनुष्यगति व देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुळ्यु, उपवात, परधात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगाति, वस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सुमग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनका धुवबन्ध देखा जाता है। साना व असाता वेदनीय, हास्य, रित, अरित, शोक, स्थिर, अस्थिर, क्षाम्भ, अञ्चुभ, यशकीति बीर अयशकीतिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसं भी इनका बन्धविकाम वेसा जाता है।

मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिक दारीर, औदारिकदारीरांगो-पांग और वक्वर्यमसंहननके व्यालीस मत्यय हैं, क्योंकि, औदारिककाययोगका समाव है। देववाति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैक्षियिकदारीर और वैक्षियिक-दारीरांगोपांगके भी व्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां वैक्षियिकनाययोगका आया है। दोष प्रकृतियोंके तेतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, पांच मिप्यात्व, अनन्तानुविध्वनुष्क, औदारिक-मिश्र, वैक्षियिकमिश्र और कार्मण प्रत्योंका मिश्रगुणस्थानमें अभाव है।

मनुष्यगतिद्विक, भीदारिकद्विक और वक्षवैमसंहननका बन्ध मनुष्यगतिसे संयुक्त होता है। देवगतिद्विक और वैकियिकद्विकका बन्ध देवगति संयुक्त होता है। रोष सब प्रष्टु-सियोंका बन्ध देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है। मनुष्यगतिद्विक, भौदारिकद्विक व बक्त पंमसहननके देव व नारकी सामी हैं। देवगतिद्विक और वैकियिकद्विकके तिर्येच व मनुष्य सामी हैं। होष प्रकृतिर्योक्त बन्धके स्वामी वारों गतियोंके सम्यग्निप्रयादिष्टि हैं। बन्धाश्वान

चउमइसम्मामिन्छाहाङ्गेषो । बंधदाणं णत्यि, एक्किम्हि अदाणविरोहादो । बंधवेम्छिदो वि णत्यि, एत्य सन्वासि बंधुवतंभादो' । धुवबंधिपयङीणं तिविहो बंधो, धुवाभावादो । सेसाणं सादि-अद्धवो, अद्धववंधित्तादो ।

## मिच्छाइद्वीणमभवसिद्धियभंगो ॥ ३१९ ॥

सुगमेमेदं सुर्पं, विसेसामावादो । णवरि धुवयंशिषयडीणं चउत्र्विहो येथो, सादि-सांतर-षंधुवरुंभादो ।

सण्णियाणुवादेण सण्णीसु जाव तित्थयरे ति ओघभंगो ॥ ३२० ॥

एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्जिर्सयजादि-भादाब-थावर-सुद्दुम-साहारणाणं परादयत्तुव-रुभादो पंचिंदियजादि-तस-बारराणं सोदयबंधुवरुंभादो णेदं सुर्त खुञ्जदे ? ण, देसामासिय-

नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। बन्धजुट्छेद भी नहीं हैं, क्योंकि, यहां सब महतियाँका बच्च पाया जाता है। धुवबच्ची महतियाँका तीन प्रकारका बच्च होता है, क्योंकि, धुवबच्चका यहां अभ्यव है। रोष प्रहृतियाँका सादि व अधुव बच्च होता है, क्योंकि, वे अधुववच्ची हैं।

मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा अभव्यसिद्धिक जीवोंके समान है ॥ ३१९ ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, यहां कोई विशेषता नहीं है। भेर इतना है कि भुक बन्धी प्रकृतियोंका यहां चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, सादि व सान्तर अर्थात् अभुव बन्ध पाया जाता है।

संज्ञिमार्गणानुसार संज्ञी जीवोंमें तीर्थकर प्रकृति तक ओषके समान प्ररूपणा है।। ३२०।।

शंका — चूंकि यहां एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, जाताप, स्थायर, सुरुम और साधारण प्रकृतियोंका बन्च परोदयसे और पंचेन्द्रिय जाति, त्रस व बादरका बन्च स्वोदयसे पाया जाता है, अतपव यह सुत्र युक्त नहीं है ?

समाधान यह कोई दोप नहीं हैं, क्योंकि, देशामार्शक स्वोंमें इस प्रकारकी

१ प्रतिषु अतोऽमे ' एग्णचार्डासपण्चया ' इत्यधिकः पाठः समुप्रक्रम्बते ।

सुरोसु एवंविहमेदाविरोहादो । पयिवविश्वद्धाणिविवेषणभेदपदुष्पायणहमाह—

णवरि विसेसो' सादावेदणीयस्स चन्खुदंसिणभंगो ॥ ३२१॥ सुगमनेदं।

असण्णीसु अभवसिद्धियमंगो ॥ ३२२ ॥

पंचणाणावरणीय-जवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त सोठसकसाय-जवणोकसाय-चर्ठ-आउ-चउग्रह-पंचजादि-ओराठिय-चेउव्वियं तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओराठिय-चेउव्वियं कंगो-वंग-छसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-चउआणुपुर्वी-अगुरुवठहुज-उवधाद-परधाद-उस्सास-आदा-उज्जोव-दोविहायगद्द-तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जतापच्जत-पत्तय-साहारणसरीर-थिराथिर-सुह्य-सुद्द-सुभग-दूमग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज-अणादेज्ज-जसिकति-अजसिकति-णिमिण-णीचुच्चागोद-पंचतराह्यपयदीओ असण्णीहि बज्हमाणियाओ । उदयादो बंधो पुन्वं पच्छा वा वोच्छिण्णो ति परिस्खा णरिय, एरोयदासि बंधोदयवीच्छेदाभावादो ।

#### विशेषता विरोधसे रहित है।

प्रकृतियोंके बन्धाध्वानमिमित्तक भेदके प्रकरणार्थ सत्र कहते हैं—

परन्तु विशेषता इतनी है कि साताबेदनीयकी प्रकरणा चक्षुदर्शनी जीवेंकि समान
है ॥ ३२१ ॥

वह सूत्र सुगम है।

असंज्ञी जीवोंमें बन्धोदयन्युच्छेदादिकी प्ररूपणा अभन्यसिद्धिक जीवोंके समान है ॥ ३२२ ॥

पांच हानावरणीय, नी दर्शनावरणीय, साता व असाता बेदनीय, मिध्यात्य, सोजह क्षाय, नी नोकपाय, जार आयु, जार गतियां, पांच जातियां, श्रीदारिक, बेक्तियेक, तेजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, जीदारिक व बेक्षियेक शरीरांगोपांग, छह संस्थान, जीदारिक व बेक्षियेक शरीरांगोपांग, उच्छ संहमन, वर्ष, गम्य, रस, रस्त्रां, जार आनुपूर्वें, अगुरुकछु, उपधात, परधात, उच्छ्यास, आताय, उप्योत, हो विहायोगितियां, त्रस, स्थावर, बादर, सुरुम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रस्थेक व साधारण शरीर, स्थिर, असियर, ग्रुम, अग्रुम, सुमंग, सुस्वर, दुखर आदेय, अनादेय अश्वादे प्रसादे कीर्ति, अपराक्षीतिं, निर्माण, नीच व ऊंच गोत्र और पांच अन्तराय, ये प्रकृतियां असंबी अधिके द्वारा बच्यमान हैं। उदस्ये रूप पर्यमें या पक्षात् ग्युन्धिक होता है, यह परीक्षा बहां नर्शकि, पहां इन प्रकृतियांक बच्च और उदयके ग्युन्धेक् स्थार असाद है।

१ मतित्र ' विसेशा ' इति पाढः ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-मिञ्चल-तेजा-कम्महयसरीर-वण्ण-गंघ-रस-फसस-अगुक्कलकुक्ष-विराधिर-सुद्धासुह-णिमिण-णीचागोद-पंचंतराहय-तिरिक्खगईणं षंघो सीदवो । णिरय-देवाउ-णिरय-देवगइ-वेजिब्बयसरीर-वेजिव्यसरीरकंगोवग-णिरय-देवगइराकोगगाणुपुन्ती -उन्चरागीद-मणुसाउ-पणुससददुगाणं परोदजो वंघो । पंचरंसणावरणीय-सादासाद-सोठ्यस-कसाय-णवणोकसाय-पंचजादि-जोगाठियसरीर-कंक्षटाण-जोगाठियसरीरकंगोवग-कंसवहण-तिरि -क्खासुपुज्वी-आदाउज्जोव-दोविहायगह-तस-धावर-वादर-सुहुम-पज्जवापवज्जव-पंचय-साहारण-सरिर-सुमग-दूमग-सुस्सर-दुस्सर-बादंज्ज- जाविज्ज- जसिकित्ति-जजसिकतीणं वंघो सोदय-परोदजो, उदयहा वि वंधविहोहामावादो। उनचाद-परपाद-उस्सासाणं पि सोदय-परोदजो, अपज्जवकाठे उदएण विणा वि वंधवरुंगादो।

पंचणाणावरणीय-णवरंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलधकसाय-भय-दुगुंछ-चउआउ-तेजा— कम्मइयसरीर-चण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवल्हुअ-उवचाद-णिमिण-पंचेतराइयाणं णिरंतरो पंघी, एगसमएण वंधुवरमाभावादो । सादासाद-सत्तणोकसाय-णिरय-मणुस-देवगइ-पंचिदियजादि-वेउन्वियसरीर-छसंठाण-ओरालिय-वेउन्वियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-णिरय-मणुस-देवाणुडुव्वी-पर-

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिण्यात्व, तैजल व काम्रण शरीर, वर्ण, मान्य, रस, स्यां, अगुरुल्य, स्विर, अस्थिर, शुम, अशुम, निमाण, नीचगोज, पांच अन्तराय और तियंगातिका वन्य स्वेद्रय होता है। जारकायु, देवायु, नरकमति, देवगति, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीर, गेमिल्य स्वाद्य होता है। पांच दर्शनावरणीय, साता व अवसात केदनाय, सेल्य स्वाद्य स्वाद्य

पांच ज्ञानावरणीय, नी इर्शनावरणीय, बिष्यास्व, सोलह कपाय, अय, खुराुप्सा, बार आयु, तैजस व कार्मण रारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुकञ्ज, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायकां निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविद्यासक समाव है। साता व असाता वेदनीय, सात नोकपाय, नरकगित, मनुष्यगित, देवगित, पंचीनिव्य जाति, वैद्याति, ज्ञह संस्थान, औदारिक व वैकिथिक वारीरांगीयांग,

चाहुस्सास-आदाखुन्योव-दोविद्यायम् तस-यावर-स्वर-सुदुश्य-यज्यत्तपञ्जत-पत्तय-सादारणस्तीर-थिराधिर-सुद्वासुद्व-सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणदिज्ज-असकित्ति-जज्यसिकिति-उज्या-गोदाणं सांतरो वेचो, एगसमरण वि वेसुन्तसदस्यणादी । तिरिन्खगद्द-तिरिक्खगद्दाओग्गाणु-पुन्ती-ओरातियसरीर-भीचागोदाणं वेचो सांतर-णिरंतरो, तेउ वाउकाद्रएसु णिरंतरवेसुवृद्धमादो ।

असण्णीसु पणदान्तिस पचया सञ्वपयडीणं, वेडन्वियदुग-च उविह्मण-तिविह्वचिजीग-माणसासंजमाभावादो । णवरि णिरय-देवाउअ-णिरय-देवगइ-णिरयगइ-देवगइपानोग्गाणुपुन्वी-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीरअंगोवंगाणं तेदान्तीस पञ्चया, ओरान्तियमिस्स-कम्भद्दयपञ्चयाण-मभावादो । मणुस्स-तिरिक्स्वाउआणं चीदान्तीस पञ्चया, कम्भद्दयपञ्चयाभावादो । सादा-वेदणीय-इरिश-पुरिसवेद-हस्स-रदि-समचउरससंठाण-यसत्थविद्दायगइ-थिर-खुद-सुभग-सुस्सर-आदेउज-जसिकतीणं बंधी तिगद्संजुत्तो, णिरयगईए अभावादो । णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइ-पाओग्गाणुपुन्वीणं णिरयगइसंजुत्तो । मणुसाउ-मणुसगइ-मणुसगद्दाओग्गाणुपुन्वीणं मणुसगद्द-संजुत्ते । देवाउ-देवगइ-देवगद्दाओग्गाणुपुन्वीणं देवगद्संजुत्तो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगद्द-

छह सहबन, नारकानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, परघात, उच्हवास, बाताप, उद्योत, हो बिहायोगातियां, त्रस, स्यावर, बादर, सुक्स, पर्यान्त, अपर्यान्त, प्रस्थेक व साभारण द्यारीर, स्थिर, अस्थिर, युज, अद्युम, सुभग, दुमंग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, बजादेय, यद्याकीर्ति, अयदाकीर्ति और उच्चयोत्रका सान्तर क्य होता है, क्यांकि, एक समयसे भी उनका क्यविद्यास देखा जाता है। तिर्यंगाति, तिर्यंगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिकाशीर और नीचगोत्रका क्या सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, तेज य वायुकायिक जीवॉर्मे इनका तिरन्तर क्या पाया जाता है।

असंब्री जीवोंमें सब मक्तियोंके पैतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके वैकियिकद्विक, बार प्रकारका मन, अनुभय वचनयोगके विना तीन प्रकारका वचन योग भीर मन जनित असंयम प्रत्यांका अभाव है। विशेषता यह है कि नारकायु, वेवायु, नरकारि, वेवारिः, नरकारित वेवनतायोग्यायुर्यी, वैकियिकशरीर और वैकियिकशरीरांगोगंगके तेतालीस प्रत्या हैं, क्योंकि, औदारिकािश्र और कार्मण प्रत्ययोंका अभाव है। मनुष्यायु और तिर्यगायुक्के चवालीस प्रत्या हैं, क्योंकि, कार्मण प्रत्ययंका अभाव है।

सातावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषेवंद, हास्य, रति, समजतुरस्न संस्थान, प्रशस्तविद्दयोगति, स्थिर, श्रुम, सुमान, सुस्वर, मादेय मौर यशकीर्तिका बण्य तीन गतियाँसे संयुक्त होता है, वर्षोक्त, हनके साथ नरकातिक केंद्र का मात्रकांय, नरकाति और नरकातियायोग्यातुपूर्वीका बण्य नरकातिक होता है। मात्रकायु, नरकाति और मात्रकायात्यातुपूर्वीका मात्रकाति और स्वाप्ति स्त्रीर स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्त्रीर स्वाप्ति स्त्रीर स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति

तिरिक्सगङ्गाभागाणुपुःनी-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डारेदियजादि-आदावुज्जोब-बावर-सुहुम-बाहारणसरीराणं तिरिक्सगइसंतुत्तो बंचा । वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीरकंगो-वंगाणं देव णिरयगद्दसंतुत्तो । बीरान्टियसरीरजंगोवंग-मञ्डिमचठसंठाण-क्रसंबडण-अवज्जाणं तिरिक्स-मणुसमइसंतुत्तो बंचो । णउँतयवेद-हुंडसंठाण-अप्यसरथविहायगई-दुगग-दुस्सर-अणादेन-जीवागोदाणं तिगइसंतुत्तो बंचो, देवगईए अमावादो । उन्चागोदस्स दुगइसंतुत्तो, जिरय-तिरिक्सगईणं अमावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंचो चउगइसंतुत्तो ।

तिरिक्खा चेव सामी, अण्णत्यासण्णीणमभावादो । बंधद्धाणं णार्त्य, एक्किन्द्धि भद्धाणविरोद्धादो । बंधवोच्छेदो वि णार्त्य, बंधुवरुंमादो । संतेतालीसधुववंधिषयडीणं चउ-चिद्धो बंधो । सेसाणं सादि-अद्धवो, पडिवन्छबंधाणुवरुंमादो ।

### आहाराणुवादेण आहारएस ओघं ॥ ३२३ ॥

एदस्स पुत्तस्स जथा ओषम्मि परुवणा कदा तथा कायव्या । णवरि सव्वत्थ कम्म-इपुरुवचे आवणेयव्यो । चटुण्णमाणुपुर्वीणं बंधो परोदओ । उत्तपादस्स सोदओ ।

पूर्वी, प्रकेन्द्रिय, ब्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, जाति, आताय, उपोत, स्थावर, सुक्स और साक्षणकारीरका तिर्यम्गतिसंयुक्त कथ होता है। विक्रियकशारीर और विक्रियकश्रारीरका तिर्यम्गतिसंयुक्त कथ होता है। वेक्षियकशरीर और विक्रियकश्रारीरकार तिर्यम्गतिसंयुक्त कथ्य होता है। औदारिकशरीरांगोपांग, मध्यस्य सार संस्थान, छह संहतन और अपर्यं, उक्का तिर्यमाति व मयुष्यगतिसं संयुक्त कथ्य होता है। नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्तिवहायोगाति, दुभंग, बुस्वर, अनादेय और नीक्गोनका तीन गतियाँसे संयुक्त होता है, स्थाँकि, इनकं साथ देवगातिक वन्धका क्षमाव है। उक्कागतिका वन्स और तिर्यंगातिका वन्ध नहीं होता। शेष प्रकृतियाँका बन्ध वार्ती गतियाँसे संयुक्त होता है।

तिर्येच जीव ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियों में असंही जीवोंका अभाव है। बन्धाप्तान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। बन्धायुष्ट छेद भी नंहीं है, क्योंकि, बन्ध पाया जाता है। सेंताठीस सुवदन्धी प्रकृतियोंका चारों प्रकारका बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका चारों प्रकारका बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्य बन्ध होता है, क्योंकि, इनके प्रतिपक्ष भर्षान् अनादि व सुव बन्ध नहीं पाये जाते हैं।

आहारमार्गणानुसार आहारक जीवोंमें ओघके समान प्ररूपणा है ॥ ३२३ ॥

इस सुत्रकी जैसे बोधमें प्रक्रपण की गई है उसी प्रकार यहां भी करना चाहिये। विशेषता केवल इतनी है कि सर्वत्र कार्मण प्रत्ययको कम करना चाहिये। चार आनुः पूर्वियोक्य वश्य परोत्य होता है। उपधातका स्वोदय वश्य होता है।

र प्रतिष्ठ " पृथिवनवारं प्रवर्धमायो " इति पाठः"।

## अणाहारएसु कम्मइयभंगो ॥ ३२४ ॥

पंचणाणावरणीय-छर्दसणावरणीय-असादांबरणीय-वारसकसाय - पुरस्तेबर-हस्स-रिद-[अरिद-]सोग-भय-दुगुंडा-मणुसगइ-पॉचिंदियजादि-जोराठिय-तेजा-कम्महयसरीर समच उरससंक्षण-श्रोराठियश्रेगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंघ रस-फास मणुसगद्दाशोग्माणुपुन्ती-अगुरुवरुहुन्दुन-उवधाद-परधाद-उस्सास-पसत्यविद्यागइ-तस-बादर-पज्जत-तेयसरीर-धिराधिर-सुहासुह-सुमंग-सुस्सर-आदेज-जसकिति-जजदाकित-णिमणुबागोद-वंचतराहवययडीजो तीहि गुणझणिहि बज्ड-माणिवाजो । एदासिसुदयपुञ्चावरकाठसंबंधिवंधवोच्छेर्परीक्खा णत्य, सच्चासिमेत्य बंधोदक-दंसणादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-ते जा-कम्बद्धसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अंगुस्द-लहुव-थिराथिर-सुद्दासुद्द-णिमिण-पंचंतराद्दयाणं सोदञो वंदो, धुवोदयत्तादो । ओरालिवसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीरञंगोवंग वज्जरिसद्दसंघडण-उवघाद-परघाद-उस्सास-प्रतर्थ-विद्वायगद्द-पत्तेयसरीर-सुस्सराणं परोदञो वंदो, सोदएण एरथ वंद्यविरोहादो । णिद्दा-पवल-असादावेदणीय-वारसकसाय-पुरिसवेद-इस्स-पदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंख-सुमग-आदेज्ज-जस-

#### अनाहारक जीवोंमें कार्मणकायवोगियोंके समान प्ररूपणा है ॥ ३२४ ॥

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय, बारह कथाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, [अरति], श्रोक, अप, जुण्या, अनुष्याति, पंचेन्द्रिय ज्ञाति, भैदारिक, तेजस व कार्मण हार्रार, समचदुरसांस्थान, अपृरासिक, राजस व कार्मण हार्रार, समचदुरसांस्थान, अपृरासिक, राजस पर्या, अनुष्यातिमायोग्यानुष्वी, अगुरुलु , उपघात, परघात, उच्चेन्ना, अस्ततिबहायोगित, ज्ञान, त्रान्य, अस्ति , अस्ति । अस्ति । अस्ति , अस्ति । अस्ति ।

पांच कालाकरचीय, बार दर्शनावरणीय, तैजल व कार्मण दारीर. वर्ण, गन्धा रस, स्वर्ण, मगुरुलपु, स्थिर, मस्विर, गुन, अगुम, निर्माण और पांच अन्तरायका स्थोदय बच्च होता है, क्योंकि, ये भुडोदवी हैं। आदारिकारीर. समझगुरक्तसंस्थान, ओदारिकारीरानियांन, वर्ण्यक्रसंस्थान, अप्रात्त, उरक्तक्रस, महास्थिवहांवेगाति, अस्थेक्ष हारीर लीर खुस्बरका परोदय बच्च होता है, क्योंकि, स्थोदयक्षे यह इनके कंपका विदेश हैं। सिक्ष, प्रचल, अस्ति वेदकीय, वारह क्याय, पुरुषेवर, हास्थ, रित, क्यति, क्यति, क्याय, पुरुषेवर, हास्थ, रित, क्यति, क्यति, क्याय, क्याय, पुरुषेवर, हास्थ, रित, क्यति, क्यति, क्याय, क्याय,

किति-अबसिकिति-उच्चागोदाणं सोदय-रोहिको, उह्ववह वि वंबविरोहाभावादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओरगाणुपुचीणं वंचे। मिन्बाहिह-सासणसम्मादिहीसु सोदय-परोहिको । असंजद-सम्मादिहीसु परोहिको चेत्, सोदएण वंचिरोहादो । पंचिंदियजादि-तस-बादर-पञ्चाणं मिन्बाइहीसु वंचे। सोदय-परोहिको, पहिवक्सुदयरंसणादो । सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मा-दिहीसु सोदेवो चेत्, पहिवक्सुदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकताय-भय-दुर्गुङ-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवरुहुअ-उवचाद-णिमिण-पंचतराइयाणं णिरंतरा बंघो, धुवबंधितादो । असादावेदणीय-इरस-दि-अरिद-सीग-थिराथिर सुहासुइ-जसिकित-अजसिकतीणं सांतरा बंघो । पुरिखवेदस्स मिच्छाइडि-सासण पम्मादिहीसु सांतरा । असंजदसम्मादिहीसु णिरंतरो, पिडवरुख-पद्मिष्ठवेदस्स मिच्छाइडि-सासण पम्मादिहीसु सांतरा । असंजदसम्मादिहीसु णिरंतरो, पिडवरुख-पद्मिष्ठवेदस्य मिच्छाइडि-सासण पम्मादिहीसु सांतरा । एवं समच उरसस्त्रण-वज्जिरस्तर्म प्रकारिह-सासणसम्मा-दिहीसु सांतरो णिरंतरो, आणदादिदेवसुष्पिजय विग्महगईष बद्दमाणेसु णिरंतरबंधुवरुमादो ।

परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है। मनुष्य-गति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका बन्ध मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्बद्धि गुण-स्थानोंमें स्वोदय-परोदय होता है। असंयतसम्बद्धियोंमें परोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है। पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर और पर्यानका बन्ध मिथ्यादिष्योंमें स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपद्ध मकृतियोंका उदय देखा जाता है। सासादनसम्बद्धि और असंयतसम्बद्धि गुणस्थानमें उनका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपद्ध मकृतियोंके उदयका अमाव है।

पांच झानावरजीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कवाय, मय, जुगुप्सा, तैजस ब कार्मण शारीर, वर्ण, गम्य, रस, स्वर्श, अगुरुख्यु, उपधात, निर्माण और पांच अम्तराय, इनका निरन्तर थम्य होता है, क्योंकि, ये ध्रुवक्ची हैं। असातावेदनीय, हास्य, रित, अराति, शोक, स्थिर, अस्यिर, ग्रुय, यशकीर्ति और अयशकीर्तिमा साम्तर बम्ध होता है। प्रवस्तवस्य स्वर्थन प्रिय्त और सामादनसम्बन्ध होता है। अर्लयतसम्बन्ध मिण्यवाहि और सासादनसम्बन्ध होता है। अर्लयतसम्बन्ध मिण्यवाहि और सासादनसम्बन्ध होता है। अर्लयतसम्बन्ध मिण्यवाहि और सामादनसम्बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष मकृतियोंके बन्धका अभाव है। इसी प्रकार समयतुरुखसंस्थान, वर्षप्रसंहनन, प्रशस्तविद्यायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चाविक्ष में कहना चाहिये। सनुष्याति में सनुष्यातिक्षयोग्यायुव्यंका मिण्यादिष्ट व सासादनसम्बन्धस्य हिस्यों साम्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, भानवादिक वेवोंके उत्पन्न होकर विमहणतिमें वर्तमान जीवोंके उत्पन्न होकर विमहणतिमें वर्तमान जीवोंके उत्पन्न होकर विमहणतिमें वर्तमान जीवोंके उत्पन्न होकर विमहणतिम हो होता है।

भसंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पडिवन्स्वपयडिजंशामावादो । पंचिदियजादि-मोरा<del>ठिवसदीर-</del> जंगोवंग-परचादुस्सास-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीराणं भिन्छाइद्विन्दि सांतर-विरंतरो, सण-क्कुमारादिदेव-गेरइएसु णिरंतरबंपुबर्लग्रादो । विम्मद्वगदीए कथं णिरंतरदा ? ण, सर्ति पक्टूच्य णिरंतरकुवदेसादो । सासणसम्मादिद्वि-असंबदसम्मादिद्वीसु णिरंतरो, पडिवन्स्वपय**दिवंशा**-भावादो । एवमोरालियसरीरस्स वि वत्तन्त्रं ।

मिच्छाइहिस्स तेदाठीस, सासणस्स अहत्तीस, असंजदसम्मादिहिस्स ते**तीस**पच्चया । मणुसगइ-गणुसगइपाओग्गाणुपुञ्जीणं बंधो मणुसगइसंजुतो । ओराठिय-सरीर-जोराठियसरीरंगोवंगाणं मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंजुतो । असंजदसम्मादिहीसु मणुमगइसंजुतो । एवं वञ्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडणस्स वि वत्तव्वं । उञ्चागोदस्स मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु मणुसगइसंजुतो, असंजदसम्मा-दिहीसु देव-मणुसगइसंजुतो । सेसाणं पयडीणं वंधो मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंजुतो, एदेसिमप-जत्तकाठे देव-णिरयगईणं वंधाभावादो । असंजदसम्मादिहीसु देव-

असंयतसम्यन्दष्टियोमं निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें मतिपक्ष म्हतियोंके बन्धका अभाव है। पंचेन्द्रिय जाति, औदारिकदारीरांगोपांग, परघात, उच्हवास, वस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकदारीरका मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्वोंकि, सनकुमाराहि देव और नारिकयोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

शंका विश्वहगतिमें बन्धकी निरन्तरता कैसे सम्भव है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, शकिकी अपेक्षा उसकी निरन्तरताका उपदेश है।

सासादंनसम्यग्डाई और असंयतसम्यग्डाईयों उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनके प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। इसी प्रकार शैवारिकदारीरके भी कहना चाहिये।

मिथ्याइष्टिके तेतालीस, सासादनसम्यग्दृष्टिके अवृतीस, और असंयतसम्यग्दृष्टिके तेतीस प्रत्यय हैं। मनुष्याति और मनुष्यातिमां ने सनुष्यातिमां के मनुष्यातिमां के सिंद्य के होता है। औदारिक दारीर और तीदारिक दारीर में सिंद्य के होता है। औदारिक दारीर और जीदारिक दारीर में सिंद्य के सिंद

मणुसगइसंजुत्तो, तत्थण्णगईणं वंधाभावादो ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुत्रीः ओरालियसरीरः ओरालियसरीरः ओरागणं चउगइ-मिन्छाइडि-सासणसम्मादिडी सामी, देव-णिरयगइअसंजदसम्मादिडी सामी। एवं बन्ज-रिसहसंघडणस्स वि वत्तन्त्रं । सेसाणं पयडीणं चउगडिमिन्छाइडि-सासणसम्मादिडि-असंजद-सम्मादिडिणो सामी। वंधदाणं सुगमं। वंधवीन्छेदो च सुगमो। गुववंशीणं वंधो मिन्छाइडीसु चउन्तिहो, सासणसम्मादिडि-अमंजदसम्मादिडीमु तिविहो । सेसाणं पयडीणं सन्वत्थ सादि-अनुवो।

श्रीणागिद्धित्य-अणंताणुवीचचउक्कित्यवेद-निरिक्खगर्-चउक्षचडण-चउलंठाण-तिरिक्ख-गृहपाओगगाणुदुव्वी-उज्जीव-अण्यसत्यविहायगई-दूभग-दूम्म-अणादेज-णीचागोदाणं दुहाण-पवडीणं बुच्चदे — अणंताणुवीचचउक्कित्यिवदाणं वेवीद्या समे वीच्छिण्णा । दूभगाणादेज-णीचागोद-तिरिक्खदुगाणं पुव्यं वेथी पच्छा उदशी वीच्छिज्जदि । अवसेसाणं पयडीणं बंधवीच्छेदो चेव, एन्युद्यविरोहादो । अणंताणुवीचचउक्कित्यिवंद-निरिक्खगह्दुग-दुमगाणा-देज्ज-णीचागोदाणं वेथी सीदय-परोदशी, उद्दयहा वि वंश्वविरोहाभावादो । सेसाणं परोदशो

ग्डिएयोमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त इन्य होता है, क्योंकि, उनमें अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है।

मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यातृष्यां, श्रीदारिकदारीर और औदारिकदारीरांगो-पांगकं चारों गतियोक भिध्यादिष्ट च सामादृतसम्प्यदिष्ट. तथा द्वयाति च नरक-गतिके असंयत्तमस्प्यदिष्ट स्वामी हैं। इसी प्रकार चर्चांभनंदृतनके मी कहता चाहिये। रोप महतियोके चारों गतियोक मिध्यादिष्ट, सामादृतसम्प्यदिष्ट और असंयत्तसम्प्यदिष्ट स्वामी हैं। बन्धाच्यात सुगम है। बन्धाच्युट्छेद भी सुगम है। धूवयन्धी प्रकृतियोका वस्प्रियादिष्टियोम चारों प्रकारका होता है। सासादृतसम्प्यदिष्ट और असंयत्तसम्ब-व्यक्षियोम तीन प्रकारका बन्ध होता है। तोष्ठ प्रकृतियोका सर्वत्र सादि च अधुव बन्ध होता है।

स्थानमृद्धित्रय, अनन्तानृबन्धिवनुष्क, खोवर, नियंगाति, बार संहतन, बार संस्थान, तिर्थगाति, वार संहतन, बार संस्थान, तिर्थगातिवायोग्यानुषूर्वी, उद्यान, अवशस्त्रविद्यायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इत हिस्थान महित्यांकी प्ररूपणा करते हैं — अनन्तानुबन्धिवनुष्क और कोविष्या वण्य व उद्य दानों साथ श्रृच्छित्र होते हैं। दुर्भग, अनादेय, नीचगोत्र और तिर्यगातिहिकका पूर्वेन वस्थ और पक्षान् उदय श्रृच्छित्र होता है। श्रेण प्रहातिर्योक्त केवल वन्धस्थ्रछेद ही है, क्योंकि, यहां उनके उदयक्त विरोण है। अनन्तानुबन्धिवनुष्क, स्रावेद, तिर्यगातिहिक, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रका वस्य स्वेदस्थरपोद्य होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है। शेष प्रकृतियोंका परोद्दय होता है,

षंभा, एरशुद्रयामावादो । यीणगिद्धितिय-अणंताणुवंधिचउककाणं णिरंतरा वंधी, अणेगसमय-वंधसित्तरंग्रुतत्तादो ।तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुञ्चि-णीचागोदाणं मिच्छाइडीसु सांतर-णिरंतरो, तेउ-वाउकाइएसु विग्गाई काऊणुपणणाणं तदो विग्गादगईए गयाणं सत्तमपुद्धवीदो विग्गाई काऊण णिग्गायाणं च णिरंतरांशुवरुंमादो । सासणिमा सांतरो, एगसमएण वि बंधु-वरमसर्तिदंसणादो । सेमाणं पयडीणं वंधी सम्बद्ध सांतरो, साभावियादो । पच्चाा सुगमा । तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुञ्ची-उज्जोवाणं तिरिक्खगइसंगुतो । वउसंठाण-चउसंघडणाणं तिरिक्ख-मणुसगइसंगुतो । इत्थिवदस्स दग्गइसंजुतो, देव-णिरयगईणमभावादो । अप्सत्यवीद्यायाद्वायाद्वाद्वायाद्व-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं वंधी मिच्छाइड्डिन्ड सासणे दुगहसंजुतो, देव-णिरय-गईणमभावादो । थीणगिद्धितिय-अणंताणुवंधिचउक्काणं मिच्छाइड्डिन्ड सासणे दुगहसंजुतो, णिरय-देवगईणममावादो । चउगइभिच्छाइडिन्सासणसमादिडिणा सामी । वंधदाणं वंध-वोच्छदडाणं च सुगर्म। युववंधीणं वंधी भिच्छाइड्डिन्ड चडिवदो । सासणे तिविद्दो,

होता है. क्योंकि, यहां उनका उदयाभाव है। स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका निरस्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये अनक समयरूप बन्धशक्ति संयुक्त हैं। तिर्थन्गति, तिर्य-गातिप्रायोग्यानपूर्वी और नीचगोत्रका मिथ्यादृष्टियोमें सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंमें विग्रह करके उत्पन्न हुए, उनमेंसे विग्रहमतिसे गये इए, तथा सप्तम पृथिवीसे विग्रह करके निकले इए जीवोंके उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। सासादन गुणस्थानमें उनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी बन्धविश्रामशक्ति देखी जाती है। श्रेप प्रकृतियोंका यन्य सर्वत्र सान्तर होता है, क्योंकि. पेसा स्वभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। तिर्यग्गतिप्रायागपूर्वा और उद्योतका तिर्यग्गतिस संयुक्त बन्ध होता है। चार संस्थान और चार संहननका तियेगाति और मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। स्विवदका दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उक्त दो गुणस्थानोंसे देव व तरक गतिके बन्धका अभाव है। अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्बर, अनोदय और नीचगोत्रका बन्ध मिथ्याहरि व सासादनसम्बन्हरि गुणस्थानमें दो गतियाँसे संयक्त होता है. क्योंकि, देव व नरक गतिके बन्धका अभाव है । स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानबन्धिचतुष्कका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है. क्योंकि. नरक व देव गतिके बन्धका अभाव है। चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्बन्दृष्टि स्वामी हैं । बम्धाध्वान व बन्धन्युच्छेदस्थान सुगम हैं । ध्रवदन्धी प्रकृतियाँका बन्ध मिथ्याइप्रि गुणस्थानमें चारों प्रकारका होता है। सासादन गुणस्थानमें तीन प्रकारका बन्ध

१ प्रतिषु 'सेखंचादी ' इति पाठः । १ प्रतिषु ' तरो ' इति पाठः ।

आप्रती ' मिन्छाइद्विन्डि च उन्तिहो सासणे ' इति पाठः ।

#### धुवाभावादो ।

सिच्छत्त-णहुंसयवेद-चउजादि-हुंडसंद्राण-असंपत्तेवदृसंघडण-आदाव-यावर-मुहुमअप्रज्ञत-साह्राणास्तीराणमेगद्राणाणं चु-चदं — उदयादो षंघो पुन्नं पच्छा वा वोच्छिण्णे। ति
[विचारो] सिच्छत्त-चउजादि-थावर-सुदुम-अपज्ञताणं णिट्य, अक्कमेण बंघोदयवोच्छेददंसणादो ।
णंडस्ययेदस्स पुन्नं षंघो पच्छा उदजो वोच्छिज्जदि, असंजदसम्मादिद्विम्द्व उदयवोच्छेददंसणादो । हुंडसंद्राण-असंपत्तेवद्रसंघडण-आदाव-साह्रारणस्तरीराणं वेववोच्छेदो चेव, उदयबोच्छेदो णित्य, अभावस्स भावपुरंगमनदंसणादो । ण च एदासि पयडीणं विनग्रह्मसीए
इद्यां अदिय, अणुवरुंमादो । सिच्छत्तस्स बंघो सोदण्ण, णंडस्यवेद-चउजादि-यावर-सुहुमअपज्जताणं सोदय-रोदप्ण, हुंडसंद्राण-असंपत्ततेवद्रसंघडण-आदाव-साह्रारणाणं परोद्रप्ण ।
सिच्छत्तस्स बंघो णिरंतरो । सेसाणं सांतरो, णियमाभावादो । पच्चया सुगमा । मिच्छतणर्जसवेद-हुंडसंद्राण-असंपत्तेवद्रसंघडण-अपज्जताणं वंदो तिरिक्त मणुसग्रहसंजुतो । चउजादि-आदाव-यावर-सुहुम-साह्रारणाणं तिरिक्त्वगद्दसंजुतो । मिच्छत-णर्जुसयवेद-हुंडसंद्राणअसंपत्तेस्वद्रसंघडणाणं चउगद्दिमच्छाइडी सामी । एदंदिय आदाव-यावरणं तिगद्दिमच्छाइडी

होता है. क्योंकि, वहां भ्रवबन्धका अभाव है ।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेदः, चार जातियां, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन, आताप, स्थावर, सुक्षम, अपर्याप्त और साधारणदारीर, इन एकस्थान प्रकृतियोंकी मस्यामा करते हैं - उदयसे बन्ध पूर्व या पश्चात् व्युच्छित्र होता है यह विचार मिथ्यात्व. चार जातियां, स्थावर, सुक्त और अपर्याप्त प्रकृतियोंके नहीं है, क्योंकि, इनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद एक साथ देखा जाता है। नयुंसकदेदका पूर्वमें बन्ध और पश्चात उदय व्यव्छित्र होता है, क्योंकि, असंयतसम्यग्द्रीय गुणस्यानमें उसका उदयव्युच्छेद देखा जाता है। इण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्यादिकासंहनन, आताप और साधारणशरीरका केवल बन्धायुच्छेद ही है, उदयन्युच्छेद नहीं है: क्याँकि, अभाव भावपूर्वक देखा जाता है। और इन प्रकृतियोंका विप्रहगतिमें उद्य है नहीं, क्यांकि, वहां वह पाया नहीं जाता। मिच्यात्वका बन्ध लोदयसे; नपुंसकवद, चार जातियां, स्थावर, सुक्तम और अपयोक्तका स्रोहयः परोडयसेः तथा हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन, आताप और साधारणशरीरका परोदयसे बन्ध होता है। मिथ्यात्वका बन्ध निरन्तर होता है। शेव प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनके वन्धका नियम नहीं है। प्रत्यय सुगम हैं। मिथ्यात्य, नवूंसकवेद, इण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्रुपादिकासंहनन और अपर्याप्तका बन्ध निर्यगाति व मनुष्य-गतिसे संयुक्त होता है। बार जातियां, आताप, स्थावर, सुध्म और साधारणका तिर्थगाति-संयक्त बन्ध होता है। मिथ्यात्व, नवुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंमाप्तसपाटिका-संहतनके चारों गतियोंके मिध्यादिष्ट स्वामी हैं। एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरके तीन

साबी, फिरवर्सक् भगानारी । मीरंदिय-वीसंहित-वार्डिहिक-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ट्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड्ड्य-वार्ड

सादावेदणीयस्त अणाहारीषु वंधवोच्छेदो चेव, उदववोच्छेदामावादो । सन्वत्य वंधो सोदय-परेतद्वो । भिच्छादृहि-सासणसम्मादिहि-असंबदसम्मादिहीसु सांतरो, पृष्ठिवृक्तस-पयिहिवृद्धान्तादो । भिच्छादृहि-सासणसम्मादिहि-असंबदसम्मादिहीसु सांतरो, पृष्ठिवृक्तस-पयिहेवृद्धान्तादो । पृच्चया सुगमा । णविर सजोगिम्हि कम्मह्यकायजोगपण्यज्ञो एक्को चेव, अर्ण्णिसमसंभवादो । मिच्छादृहि-सासणसम्मादिहीसु देव मणुसगहसंजुचो । साजेगिमु अगद्रसंजुचो । चउग्रहमिच्छादृहि सासणसम्मादिहि-असंबद्धमम्मदिहिन्ते मणुसगहसंजुचो । साजेगिमु अगद्रसंजुचो । वउग्रहमिच्छादृहि सासणसम्मादिहि-असंबद्धमम्मदिहिन्ते मणुसगह-केविल्णो च सामी । वंधद्धाणं वंधवोन्छिण्णहाणं च सुगर्म । सादि-अद्भवो वंधो, साभावियादो ।

देवगढ-वेउव्वियसरीर वेउव्वियसरीरअंगोवंग-देवगडपाओरगाजपञ्जी-तिरथगरणामाध-

गतियोंके मिष्यादिष्ट स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगतिमें इनके कन्यका ममाव है। द्वीन्द्रय, त्रीन्द्रय, चतुरिन्द्रय, चतुरिन्द्रय, स्वम, अपर्याप्त और साधारणके तिर्यंच और मजुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, देव व नारिकेयोंमें इनके वन्यका ममाव है। वन्याध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्यानमें मध्यानका विरोध है। वन्यय्युच्छेदस्यान सुगम है। मिष्यात्वका वन्ध चारों मकारका होता है। रोप महतियोंका सादि व अञ्चव वन्ध होता है।

देवगति, वैकियिकदारीर, वैकियिकदारीरांगोपांग, देवगतिमायोग्यानुपूर्वी और

मसंबदसम्मादिष्टिणो बञ्चमाणाणं पयडीणं उच्चदे — एदार्सि परोदर्ण बंधो । इन्दें।, साहा-वियादो । णिरंतरो, एरासमण्ण बंधुबरमसत्तीए अथावादो । पच्चया सुमा। । णविर देवणाइ-चउनकस्स वर्डसयपच्चओ णस्यि । तित्ययरस्स देव-मणुसगद्दसंजुतो । तित्ययरस्स तिरिच्खगईए विणा तिगद्दशसंजदसम्मादिद्विणो सामी । सेसाणं तिरिच्ख-मणुसा सामी । बंधदाणं बंध-वोच्छिण्णदाणं च सुमामं । सादि-अञ्चवो बंधो, अञ्चववंधितादो ।

एवं बंधसामित्तविचओ समत्तो ।

तीर्थंकर नामकर्म, इन असंयतसम्बग्धि जीवां द्वारा बच्यमान महतियांकी मक्षणा करते हैंइनका परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि,
एक समयसे इनके बन्धविभामशाकेका अभाव है। मत्यय सुगम हैं। विशेषना इतनी है कि
देवगतिज्ञुष्कके नपुंसकदेद प्रयय नहीं है। तीर्थय सुगम हैं। विशेषना इतनी है कि
देवगतिज्ञुष्कके नपुंसकदेद प्रयय नहीं है। तीर्थय प्रकृतिक देव और मजुष्य गतिस् संयुक्त बन्ध होता है। वीर्थंकर प्रकृतिके तिर्यंगातिके विना तीन गतियोंके असंयतसम्बग्धिः
स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके तिर्यंच व मजुष्य स्वामी हैं। वन्धाप्वान और बन्धज्युष्ठिकः
स्थान सुगम हैं। सादि व अधुष बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुववन्धी प्रकृतियां हैं।

इस प्रकार बन्धस्वामिन्वविचय समाप्त हुआ।

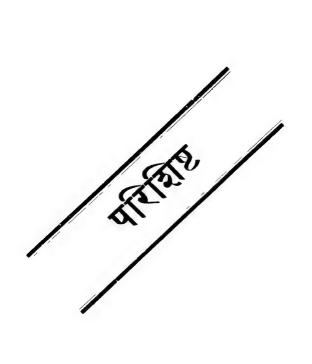

| सूत्र | संख्या                                                                 | सूत्र                                                                                                                                                 | विश्व | सूत्र संह्या                                                                                                                                                                                      | सूत्र                                                                                  | वृष्ठ            |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| •     | जो सो बंधसामित्तविषयो जाम<br>तस्स इमो दुविहो जिहेसो बोधेज<br>आहेसेज य। |                                                                                                                                                       |       | गंतुण बंधो वोच्छिज्जदि । परे<br>बंधा, अवसेसा अबंधा ।<br>७ णिहाणिहा-पयलापयला-धीण<br>गिद्धि-अणंताणुबंधि-कोह-माण                                                                                     |                                                                                        | १३               |
| ٦     | ओघेण वेध<br>चोइसजीयस<br>न्वाणि भवंति                                   |                                                                                                                                                       | ч     | माया ऌो<br>तिरिक्ख                                                                                                                                                                                | जताजुबाय चाह माज-<br>भ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-<br>गइ च उसंठाण-चडसंघ-<br>तरिक्खगइपाओग्गाजु- |                  |
| W.    | सम्मामिच्छा<br>इडी संजदासं<br>अप्यमत्तसंजद                             | नेच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी<br>सम्मामिच्छाइट्टी असंजदसम्मा-<br>इट्टी संजदासंजदा पमत्तसंजदा<br>अप्पमत्तसंजदा अपुव्वकरणपदट्ट-<br>इयसमा खवा अणियट्टिबादर- |       | पुष्टिव उज्जाब-अप्यस्त्यविद्यायादि-<br>पुष्टिव उज्जाब-अप्यस्त्यविद्यायादि-<br>द्यमग-दुस्सर-अपादेज्ज-पीचा-<br>गोदाणं को बंधो को अवंधो ?<br>८ मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी<br>बंधा । एदे बंधा, अवसेसा | ξo                                                                                     |                  |
|       | सांपराइयपइ<br>सुदुमसांपराइ<br>उवसंतकसाय<br>स्त्रीणकसायवै               |                                                                                                                                                       | 1 8   | अवंघा।<br>९ णिद्दा-पर<br>अवंघो १<br>१० मिच्छाइ                                                                                                                                                    | यलाणं को बंधो को                                                                       | <b>૨</b> ૧<br>૨૫ |
| 8     |                                                                        | ाण्हं जीवसमासाणं                                                                                                                                      | 4     | समा स<br>द्वाप सं<br>बंधी वी                                                                                                                                                                      | वा बंधा । अयुव्यक्तरण-<br>खिज्जदिमं भागं गंत्य<br>च्छिज्जदि । पदे बंधा,                | 20               |
| 4     | दंसणावरणी                                                              | पंचण्हमंतराइयाणं                                                                                                                                      | y     | ११ सादावेर<br>अवंघो<br>१२ मिच्छाइ                                                                                                                                                                 | णीयस्स को बंधो को                                                                      | <b>३</b> ६<br>३८ |
| 8     | सांपराइयसुर्व                                                          | पहुंडि जाव सुहुम-<br>देसंजदेसु उवसमा<br>। सुहुमसांपराइय-<br>एए बारमसमयं                                                                               |       | वंधो वो<br>अवसेस                                                                                                                                                                                  | ब्हाए चीरमसमयं गंतूण<br>व्छिज्जादि । एदे बंधा,<br>ग अबंधा ।<br>वेदणीय-अरबि-सोग         | ₹९               |

80

કશ

કર

ઇરે

38

,,

te o

५२

58

- अधिर-असुह-अजसिकति-णामाणं को वंधो को अवंधो ?
- १४ मिच्छादिद्विष्पहुदि जाव पमत्त-संजदा बंधा । एदे बंधा, अव-सेसा अवंधा ।
- १५ मिच्छत्त-णबुंसयवेद-णिरवाड-णिरवगइ-पदंदिय-बेद्दंदिय-ती-दंदिय-चर्डार्देदियजादे-बुंडस्डाण-असंपत्तसेवद्दस्दीरः धेडण --णिरवगइपाओग्गाणुपुद्धि आदाय-धावर-सुदुम-अपज्ञत्त-साहारण-सरीरणामाणं को बंघो को अवंधो ?
- १६ मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।
- १७ अपरुचक्खाणावरणीय कोध माण-माया लोभ मणुसगइ-ओरा-लियसरीर-ओरालियसरीरओनी यंग-बजिरसहरूरणारावणसे-डण-मणुसगद्दपाशेम्माणुपुनिब-णामाणं को बेघो को अर्थुओ ?
- १८ मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असंजद-सम्माइट्टी वंघा । एदे बंधा, अव-सेसा अवंधा ।
- १९ पञ्चक्खाणावरणीयकोध-माण-माया-लोभाणं को बंघो को अवंधी ?
- २० मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव संजदा-संजदा बंधा। एदे बंधा, अव-सेसा अवंधा।
- २१ पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को वंधो को अवंधो ?

२२ मिच्छाइट्टिप्यहुद्धि जाथ अणि-यद्दिशदरसांपराइयपइट्टउचसमा-स्रवा बंधा । अणियद्धि-शदरद्धांप सेसे संखेजजाभागं गंतृण बंधो वीच्छिज्जादि । पदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।

२३ माण-मायसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ?

२४ मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाब अणि-यट्टिबादरसांपराइयपविट्टुडबसमा स्वता बंघा। अणियट्टिबाहरद्धाप सेसे सेस संस्कृताभागं गृंत्य बंघो वोच्छिउनदि। पदे बंघा, अवसेसा अवंधा।

२५ लोभसंजलणस्स को वंधी को अवंधी ?

२६ प्रिच्छारहिष्णमुडि जाव आणि यहिबादरसांपराइयपविद्वज्ज — समा खवा बंधा । आणियहि-बादरद्धाप चरिमसमयं गत्पा बंधा वोच्छिज्जदि । पदे बंधा, अञ्चरेसा अर्थका।

२७ हस्स-रिद-भय-दुगुंछाणं का बंधी को अवंधी?

२८ मिच्छार्द्विप्पहुडि जाव अपुन्स-करणपविद्वउवसमा खवा बंधा। अपुन्यकरणदाप चरिमसमयं गंत्ण बंधो वोच्छिज्जदि। पदे धंधा अवसेसा अवधा।

२९ मणुस्साउअस्स को दंधो को अवंघो?

२० मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा । પર પપ

५६

40

46

Ęo

Ęŧ

६१

६२

63

53

96

,,

१०१

,,

१०२

पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

803

,,

१०४

१०५

तेजा-सम्मद्रयसरीर-समचउरस-संद्राण-श्रोरालियसरीरअंगोवंग-यज्जरिसहसंघडण-यण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाबाग्गाणु-. पुब्बि-अगुरुलङ्ग-उवघाद-पर-घाद-उस्सास पसत्थविद्वायगदि-तस-बादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्ति-अजसिकत्ति-णिमिणुच्यागोद - पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?

४४ मिच्छाइदिप्पहडि जाव असंजद-सम्मादिद्वी बंधा । एदे बंधा, अवंश्वा परिध ।

४५ णिहाणिहा-पयलापयला-र्थाण-गिद्धिअणंताणुबंधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिष्कगइ-चउसंठाण-चउसंघ-डण-तिरिक्खगद्दपाओग्गाण-पुर्वी-उज्जोव-अष्पसत्थविहाय-गा-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ?

४६ मिच्छाइट्टी सासगसमाइद्री बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।

४७ मिच्छत्त-णबुंसयबेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेबद्दसरीरसंघडण--णामाणं की बंधी की अबंधी?

४८ मिच्छाइही बंधा । एदे वंधा, अवसेसा अबंधा ।

४९ मणस्सादशस्स को बंधो को अवंधो ?

५० मिच्छाइटी सासणसम्मारही असंजदसमाइडी बंधा । एदे बंधा. अवसेसा अवंधा।

५१ तित्थयरणामकम्मस्स को बंधो को अवंधो ?

५२ असंजदसम्मादिद्री बंधा । एरे वंघा. अवसेसा अवंधा।

५३ एवं तिस्र उवरिमास पुढवीस णेयव्वं ।

५४ चउत्थीए पंचमीर छई।प पुढवीए एवं चेव णदब्वं । जबारि विसेसी, तित्थयरं णित्थ।

५५ सत्तमाए पढवीए णेरह्या पंच-णाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिस-वद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगंछा-पंचिदियजादि-श्रोरालिय-तजा-कम्मद्रयसरीर-समन्तरस-संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंध--रस-फ/स-अगुरुवलद्वव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसन्धविहाय-गइ-तस-बादर-पञ्जल-पनेय-सरीर-थिराथिर- [सहा- ] सह-सुभग-सुस्सर-आदेज-जसकिति-अजसकित्ति-णिमिण-पंचंतरा-इयाणंको बंघोको अबंधो ?

५६ मिच्छादिद्विष्पद्दति जाव असं-जदसम्मादिट्टी बंधा। एदे बंधा, अवंघा णत्थि।

५७ णिद्वाणिदा-पयलापयला-श्रीण-गिडि-अणंताणुत्रंधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवन-निरिक्क-गर वरसंठाण-चरसंघरण- 904

308

,,

१२६

"

१२७

230

१३४

७१ देवाउअस्स को बंधो को अबंधो?

७२ मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ।

सूत्र

७३ पॅचिदियतिरिश्खअपञ्जत्ता पंच-जाणावरणीय-जवदंसणावरणीय-

सावासाव-भिष्छत्त-सोलस-कसाय-णवणोकसाय-तिरिश्वाउ-मणस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुस-गइ-वइंदिय-शीईदिय-तीइंदिय-च उरिदिय-पंचिदियजादि-आरा-लिय-तेजा-कम्मइयसरीर-छ-संक्षण-ओराहियसरीरअंगे।वंग-ळसंघडण-वण्ण-गंब-रस-फास-तिरिक्खगह-मणुसगइपाओ-म्माणुक्की-अगुरुगलहुग-उव--घाद-परघाद-उस्सास-आदा-उज्जोव दे।विहायगद्द-तस थावर-बादर सुदूम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-थिराधिर-सुहासुह सुभग- [ दुभग- ] सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणा-देउज-जसकित्ति-अजसकिति --णिभिण-णीचुच्चागोव-पंचतराइ-याणं को बंधो को अवंधो ?

७४ सब्वे पदे बंधा, अबंधा णत्थि ।

४५ मणुसगदीए मणुस-मणुसपन्जत्त-मणुसिणीसु ओघं णेयव्यं जाव तित्थयरे सि । णविर विसेसो, बेट्ठाणे अपञ्चक्साणावरणीयं जघा पींचिद्वयतिरिक्समंगो।

७६ मणुसअपज्जत्ताणं पंचिदियः तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । ७७ देवगदीप देवेस पंचणाणावर-णीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय--पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-मणुसग (-पंचिदियजादि-ओरा-लिय-तेजा-कम्मध्यसरीर-सम-चउरससंठाण-ओरालियसरीर-अंगोवंग-चन्जरिसहसंघ**डण —** वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसाणु-पृथ्वि-अगुरुअलहब-उवधाद-पर-वाद-उस्मास-पसत्थविहायगदि-तम-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर सहासह-सुभग-सुस्तर-आदेज्ज जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतरा(याणं को बंधो को अबंधो ?

> तद् घा, १३८

१३७

अट मिच्छाइट्टिप्पट्टडि जाव असंजदः सम्माइट्टी बंधा । पद बंधा, अवंधा णित्य ।

७२ णिहाणिहा ययात्राष्यळा थीण— गिव्हि-अणंताणुषेथिकोध माण— माया लोम-रियेबेट्ट तिरिक्खाउ-तिरिक्खगढ च उतंत्राण-चढर्सघ-डण-तिरिक्खगढ पाओगगाणुण्यी-उज्जोच—अप्पतन्थीवहायगढू— दुमग दुस्सर-अणाहेज्ज-णीचा-गोदाणं को थेयो को अर्थथी ?

८० मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंघा । पदे बंघा, अबसेसा अबंधा ।

८१ मिच्छल-णबुंसयवेद-पद्दंविय-जादि-बुंडसंठाण-असंपत्तसंघट्ट-संघडण-आदाब-धावरणामाणं को बंधो को अवंधो ?

१४३

१४१

,,

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      | •               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| सूत्र संख्या सूत्र                                                                                                                                            | <b>पृष्ठ सूत्र संस्</b> या सूत्र                                                                                                                                     | বৃষ্ট           |
| ८२ मिच्छाइड्डी बंघा । एदे बंधा,<br>अवसेसा अवंधा ।<br>८३ मणुस्साडअस्स को बंघो को<br>अवंघो ?                                                                    | जसिकिचि अजसिकिचि-णिमिण-<br>१७३ उच्चागोद-पंचंतराइयाणं की<br>वंधो को अवंधो ? १<br>१४४ ९१ मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव असंजव-                                                 | કર              |
| ८४ मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी<br>असंजदसम्माइट्टी बंधा । पदे<br>बंधा, अवसेसा अबंधा ।<br>८५ तित्थयरणामकम्मस्स को बंबी<br>को अबंधो ?                             | सम्मादिष्टी बेघा । पदे बंधा,<br>अबंधा णिट्ट ।<br>" २ जिहाणिहा ययकापयका थीण—<br>गिद्धि मर्णताणुवैधिकोध-माण —<br>माया-कोभ इत्थिवर-चउसंजाण-                             | ,,              |
| ८६ असंजदसमाइट्टी बंघा । एदे<br>बंघा, अवसेसा अवंघा ।<br>८७ भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदि-<br>सियदेवाणं देवभंगो । णवरि<br>विसेसो तित्थयरं णश्यि ।                      | च उसंघडण अण्यसः थविहायगरः<br>दुभग दुस्सरः अणादः उम् णीचा-<br>गोदाणं को वेद्यो को अर्थघो ? १<br>९२ मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी<br>बंधा । यदे बंधा, अवसेसा<br>अर्थेया । | (પર             |
| <ul> <li>८८ सोहःमीसाणकथ्पवासियदेवाणं<br/>देवभंगो ।</li> <li>८९ सणक्कुमारप्यहुढि जाव सदर-<br/>सहस्सारकप्यवासियदेवाणं पढ-</li> </ul>                            | ९४ मिच्छत णबुंसयवेद हुंडसंठाण-<br>१४० असंपत्तसंबद्दसंघडणणामाणं को                                                                                                    | ',<br>{낙콕       |
| मार पुढवीर जेरहवाजं संगो। ९० आणद जाव णवगेवज्जिभाज- वास्तियदेवेसु पंचणाणावरजीय- छदंसणावरणीय-सादासाद — बारसकसाय-पुरिसवेद हस्स-                                  | १४८ अवसेसा अवंधा।<br>९६ मणुस्साउअस्स को वंधो को                                                                                                                      | "<br>१५४        |
| रिदः भय-दुर्गुछा मणुसगद्द पंचि -<br>दियजादिः ओरालिय तेजाः कम्म-<br>द्रयसरीरः सम्बउरससंद्राणः ओराः<br>लियसरीर अंगोर्वग-बः जरिसह-<br>संघडण वण्ण-गंध रसः फास     | बंधा, अवसेसा अवंधा।  ९८ तित्थपरणामकम्मस्स को बंधो को अवंधे।?  ९९ असंजदसम्मादिद्वी बंधा। पदे                                                                          | ,,<br>,,<br>१५५ |
| मणुसगर्द्रपाओग्गाणुपुन्दी अगुरुव-<br>छर्द्रव उषघाद परघाद-उस्सास-<br>पसन्द्रविद्वायगर्द्द-सहर<br>पञ्जत्त-पत्तेयसरीर-चिराधिर<br>स्द्रहासुद्द समग-सस्सर-आहे ज्ज- |                                                                                                                                                                      |                 |

કૃષ્ણ

१५६

844

१७०

१७२

몃종

हस्स रिद-अरादि-सोग-अय — दुर्गुछा-मणुस्साड-मणुस्तग्द — पंचिदियजादि ओराडिय-तेजा-कम्मद्राध्यदेग्द- सम्बद्धाय- स्वाच-वंग-वज्जदिसहसंघडण- वण्ण-गंध रस-फास-मणुसान्द्रपाओ-गायुपुञ्ची अगुरुज्ञज्जहुज-जय-घाद परघाद उस्सास-पस्तय-विहायगद्द तस बाद्द-एउज्ज-पस्त्वस्तर्य-पिराधिय-मुहासुह-सुअग-सुस्सर-आदेज्ज-जस-कित्ययर उच्चागोद-पंचेतराइ-याणे को बंधो को अवंधो?

सूत्र

१०१ असंजदसम्मादिद्वीवंघा। अवंघा णात्थि।

१०२ इंदियाणुवादेण पहेंदिया बादरा सुद्रुमा पञ्जता अपज्जता बीईविय-तीईदिय- चर्डारेदिय-पञ्जता अपञ्जता पींचिदिय-अपञ्जताणं पींचिदियातिरिक्ख-अपञ्जतांगों गीं

१०३ पंजित्वय -पेजित्यपण्जस्यस् पंजणाणावरणीय चउदंसणा — वरणीय जसकित्ति-उञ्जागोदः पंजतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?

१०४ मिच्छाइद्विप्पडुडि जाव सुदुम-सांपराइयसुद्धिसंजरेसु उव समा बता वंघा। सुदुमसांप राइयसुद्धिसंजन्दाए बरिज-समयं गंनुण बंघो बोच्छि-ण्जदि। बदे बंघा, जबसंसा अबंधा १०५ जिहाजिहा-पयळापयळा-यीणनिक्ति-अर्णताजुर्वधिकोष-माणमाया-छोभ-इत्थिवेद — तिरि-क्वाड-तिरिक्खगह- चाउसंडाणचाउसंघडण-तिरिक्खगह- चाउसंडाणचाजुरुकी उज्जोब- मण्यस्यविहायगह-चुनम-दुस्सर-अणादेज्ज-जीखागोदाजं की बंघो
को अर्थजो ?

१०६ मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंघा। एदे बंघा, अवसेसा अवंधा।

१०७ जिहा पयलाणं को बंधी की अवंधी?

२०८ मिच्छाइद्विणाइद्वि जाव अयुव्य करणपिद्वसुद्धिसंजदेसु उदः समा खवा बंधा। अयुव्यकरण-संजदद्धाए संख्यजदिमें गेत्ण बंधा बोच्छिज्जदि। पदे बंधा, अवसंसा अबंधा।

१०९ सादावेदणीयस्स को वंधी को अवंबो?

११० मिच्छाइट्रिप्यहुडि जाव सजोगि केवली बंधा। सजोगिकेवलिः भवार चरिमसमयं गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि। पदे बंधा, अव-सेसा अवंधा।

१११ असादावेदणीय-अरदि-स्रोग— अधिर-असुह—अज्ञसकिति— णामाणं को बंधो को अवंधो ?

११२ मिष्णादट्टिप्पहुडि जाव पमत्त-संजदो ति बंधा। ददे यंथा, अवसेसा अवंधा। १७५

ন্য १७७

٠,,,

१७८

१७९

वंधा । अप्यमसद्भाप संखे

वंघा, मबसेसा मवंघा।

१८७

225

22

| 320 | मह्या |
|-----|-------|
|     |       |

अवंधा ।

सूत्र

कादिमं भागं गत्ण बंधो वोष्ठि-ज्जादि । एदे बंधा, अवसेसा

१३१ देवनाः -पंचिदियज्ञादि वेजियन तज्ञा-कम्माद्यसरीर समान उरसः संद्राण-वेजियवसरीर संगीन वण्ण-गंध रस-फास - देवनाः पात्रोनगाणुकुची-अगुरुवलहुब-ज्वाद-परचाद-- उस्तास --पस्तव्यविद्यागाः -- तस्त - वारर-एज्ञस-वेस्टारीर- पिर-सुअ-सुभग-सुस्सर-भारृज-विमिण-णामाणं को वेधो को अवंधा?

१३२ मिच्छाइट्टिपहुडि जाव अपुण्य-करणपद्दुउचसमा खवा बंचा । अपुण्यकरणद्वाए संखेज्जे भागे गंत्ण बंधो बोच्छिज्जदि । पद बंचा, अवसेसा अवंघा ।

१३३ आहारसरीर आहारअंगोवंग — णामाणं को बंधो का अवंधो? १९१

१३४ अप्यमत्तसंजदा अवुव्यकरण-परदृडवसमा स्वग बंघा । अवुव्यकरणदाए संखेज्जे मागे गंतूण बंधो चोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा मर्यधा ।

१३५ तित्थयरणामाप को वंधो को अवंधो ?

१३६ असंजरसम्मादिद्विष्यदृढि जाव अयुज्वकरणपदद्वउवसमा स्ववा बंचा। अयुज्वकरणद्वाप संखेजजे भागे गंतृण बंघो वोव्छिज्जिरि! ददे बंघा, अवसेसा अवंघा। पृष्ठ सूत्र सहया

सूत्र

पृष्ठ

800

200

२०२

२०३

२०५

१३० काषाणुवादेण पुढविकादयः आउकादयः चणप्पतिकादयः णिगोद्दत्रीयः चावदः स्पद्धः स् पञ्जलापः जलाणं वादरवणः प्रतिकादयन्तेयसरीरपञ्जलाः पञ्जलाणं च पर्विदेयभिरिक्षः अपञ्जलभंगाः।

१३८ ते उकाहय-वाउकाहय-बाव्हर-सुद्रुप्त-पाःजसापःजसाणं सो चेव भंगो । जविर विसेसो मणुस्साःउ-मणुसगः मणुसगाः पाओस्यापुर्व्या-उच्चागोरं जान्य ।

१३९ तसकाइय तसकाइयपज्जनाण-मोघं णद्वं जाव तित्ययर

१४० जे|गाणुवादेण पंचमणजे|गि-पंचवचिजे|गि-कायजोगीसु आर्घ णयब्वं जाव तित्धयरे सि । २०१

१५२ साताबेदणीयस्स को बंधो को अवंधो ? सिच्छाइट्टिप्पहुढि जाव सजोगिकेवली बंधा । एदे वंधा, अवंधा णस्थि । १५२ ओरालियकायजोगीणं मणुस-

गर्भगो। १४३ जबरि विसेसो सादावेदः जीवस्स मणजोगिरभंगो।

१४४ ओरालियमिस्सकायजोगीसु पंचणाणावरणीय छदं सणावर -णीय-असादावेदणीय-बारस-कसाय-पुरिस्तेवद् इस्स-रिद-अरिद-सोग-अय-दुगुंछा-पैर्वि-समावदरसंस्क्रण-बण्ण-गैष-

उच्चागोद-पंचंतराह्याणं को

शादाब-थावर-सद्भा-भपउत्तत-

| (34.)                                                    |                                                                                                                          | 4K          | शिष्ट                                        |                                                                                                                             |            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सूत्र संख्या                                             | सूत्र                                                                                                                    | वृष्ट       | सूत्र संस्था                                 | स्प्र                                                                                                                       | 角幕         |
|                                                          | ो अवंधो ?<br>जित्रावंधा। यदेवंधा,                                                                                        | २३९         | अवंधो ?                                      | णीयस्स की बंधी की                                                                                                           | २३८        |
| १५९ कम्मइय<br>वरणीय                                      | णत्थि ।<br>श्वायओगीसु पंचणाणाः<br>                                                                                       | २३०         | असं जर्                                      | ही सासणसम्माद्दी<br>सम्माद्दी सजोगिः<br>घा। एदे बंघा, अबंघा                                                                 |            |
| पुरिसवे<br>सोग-भ<br>पंचिति                               | चेदणीय-बारसकसाय-<br>हि-हस्स-रिद-अरिद-<br>वि-दुर्गुछा-मणुसगद्द-<br>यजादि-ओरालिय-तेजा-<br>।सरीर-समचउरस-                    |             | १६५ मिडलस<br>इंडसंठाण<br>इंग-भाद             | -णवुंसयवेद चउजादि-<br>ग-असंपत्तसेवहृसंघ<br>।व-धावर-सुहुम अप-<br>हारणसरीरणामाणं को                                           |            |
| वज्जरि                                                   | ओरालियसरीरअंगोवंग-<br>सहसंघडण वण्ण-गंध-<br>स-मणुसगइपाओग्गाणु-                                                            |             | १६६ मिच्छाइ                                  | अवंधो ?<br>ट्ठीवंबा। एदेवंबा,                                                                                               | "<br>२४०   |
| युव्वी-व<br>परघादु<br>तस-वा                              | त्य चुत्रवाद्यालानाः व<br>त्युरुवलहुव-उवधादः<br>तास-पसत्यविद्यापादः<br>दर-पञ्जन-पत्तेयसरीर-<br>पर-सुद्वासुद्दः — सुभगः — |             | १६७ देवगइ वे<br>व्यियसर्र<br>पाओग्गा         | । अवंधा ।<br>।उब्बियसरीर-चेड-<br>।रअंगोवंग-देवगइ —<br>णुपुब्वि-तिन्धयर —<br>को बंधो को अवंधो ?                              |            |
| अजसा                                                     | :आदे ज्ज-जसकित्ति-<br>केति-णिमिणुच्चागोद -<br>इयाणं को वंघो को<br>१                                                      | <b>૨</b> ३૨ | १६८ असंजदस्<br>बंघा, सर                      | तम्मादिद्वी बंधा । यदे<br>बसेसा अबंधा ।                                                                                     | ,,         |
| १६० मिच्छा<br>असंजव<br>बंघा, व<br>१६१ णिहाणि             | इट्टी सासणसम्माइट्टी<br>(सम्माइट्टी बंघा। पर्दे<br>भवसेसा अबंघा।<br>गहा-पयलापयला-थोण-<br>भजताणुबंधिकोच-माण-              | ,,          | वेद-गबुंस्<br>वरणीय -<br>सादावेद<br>पुरिसवेद | देण इत्थिवेद्-पुरिस-<br>त्यवेद्रपसु पंचणाणाः<br>-चउदंसणावरणीय —<br>णीयचदुेसंजळण —<br>;-जसकिचि-उद्यागीद्-<br>याणं की बंधी की |            |
| माया-वं<br>ग <b>र-च</b><br>तिरि <del>क्र</del><br>उज्जोब | होम-इत्यिवेद-तिरि क्ख-<br>उसंठाण-चउसंघडण-<br>बगइपाओग्गाणुपुन्वि-<br>-अप्पसत्थीवहायगइ                                     |             | अवंधो ?<br>१७० मिच्छार<br>यष्टिउवस           | टुप्पदुढि जान अणि-<br>समा स्ववा बंघा । पदे<br>बंघा णरिधा                                                                    |            |
| गोद्याणं                                                 | इस्सर-अणादेज्ज-णीचा<br>को बंघो को अबंघो ?<br>इट्टी सासणसम्माइट्टी                                                        | २३७         | १७१ बेड्डाणी व<br>१७२ णिहा पर                |                                                                                                                             | २४५<br>२४८ |
|                                                          | पदे बंधा, अवसेसा                                                                                                         | 11          | १७३ असावाचे<br>१७४ एकडाजी                    |                                                                                                                             | 284        |

|                                  |                                                                                                         |            |                                   | -                                                                                                             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| सूत्र संस्था                     | सूत्र                                                                                                   | 88         | सूत्र संख्या                      | स्त्र                                                                                                         | S.                  |
| १७६ पच्चक्साप                    | ाणावरणीयमोघं।<br>गावरणीयमोघं।<br>जाव तित्थयरे चि                                                        | २५१<br>२५४ | मबंघो !<br>१८७ अभियई<br>अभिया     | ा उवसमा सवा वंधा।<br>वादरदाए चरिमः                                                                            | २६८                 |
| <b>जीय-ब</b> उदं                 | रसु पंचणाणावर-<br>सणावरणीय-ग्रस —<br>हागोद-पंचंतराह्याणं<br>ते भवंची !                                  | २६४        | यदे वंश<br>१८८ कसाया<br>वंचणाव    | त्ण वंघो बोच्छिक्षदि ।<br>ग, अवसेसा अवंघा ।<br>मुवादेण कोघकसार्द्य<br>गवरणीय-[ चउदंसणा-<br>सादावेदणीय-]चदुसंज | <b>२</b> ६ <b>९</b> |
| सांपराइयः<br>सुदुमसांप<br>चरिमसम | महुद्धि जान सुहुम-<br>उनसमा सना नंधा।<br>राह्यसुद्धिसंजद्दाप<br>वंगतृज नंधो नोच्छि-<br>रहे नंधा, अनसेसा |            | रूप-जर<br>राह्यार्थ<br>१८९ मिच्छा | तिकत्ति उच्चागोद् पंवं-<br>र को वंघो को अवंघो ?<br>हिल्पहुडि जाव अणि-<br>र उवसमा सवा वंघा।                    | ,,                  |
| ज्जाद्। य<br>अवंधा।              | (द् वधा, अवसता                                                                                          |            |                                   | ां, अवंद्या जरिय ।                                                                                            | 500                 |
| १८० सादावेदर्ण                   | वस्स की वंभी की                                                                                         | ,,         | १९० बेट्डाणी                      |                                                                                                               | २७२                 |
| अवंधी ?                          |                                                                                                         | ३६५        | 1                                 | <del>व्यक्ताणावर</del> णीयमोधं।                                                                               | २७४                 |
| केवली वं<br>अद्धार व             | पहुंद्धि जाब सजोगि-<br>षा। सजोगिकेवलि-<br>रिमसमयं गंत्णबंधो<br>दि। यदे बंधा, अव-<br>षा।                 | ,,         | ओर्घ।<br>१९४ माणक                 | दि मोघं ।<br>दि जाव तित्ययरे सि<br>साईसु पंचणाणावर-<br>उदंसणाबरणीय सादा∽                                      | 204                 |
| अवंघो ?                          | रणस्स को बंधो को<br>उवसमासवाबंधा।                                                                       | ६६६        | किश्चि:                           | र-तिष्णिसंज्ञस्य-जस-<br>उच्चागोद-पंचंतराह्याणं<br>ते को अवंधो ?                                               | ,,                  |
| भणिषहिः<br>भागे गंत्             | विस्ता स्वा स्वा ।<br>शहरदाए संकेन्त्रे<br>म बंधो बोच्छिन्जदि ।<br>अवसेसा अवंधा ।                       | ,,         | यही उ                             | इट्टिप्पहुडि जाच मणि-<br>वसमा सवा बंधा। परे<br>मबंधा मत्यि।                                                   | २७६                 |
| को अवंधे                         |                                                                                                         | २६७        | संजल                              | जाद पुरिस <b>वेद-कोध</b> -<br>नाणमोर्घ।                                                                       | "                   |
| भणियहिः<br>संबोर्डे              | उवसमा सवा वंघा।<br>ग्रादरद्वाप सेसे सेसे<br>मागे गंत्र्ण वंघी<br>ग्रि। बदे वंधा, जब<br>घा।              | ,,         | ओषं ।<br>१९८ मायक<br>जीय-१        |                                                                                                               | <b>૨</b> ৩0         |

| ( 48             | )                                                                                                                                                                     | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HUME                                               |                                                                                                                                  |                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| सूत्र सं         | स्या सूत्र                                                                                                                                                            | ā8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सूत्र संख्या                                       | स्त्र                                                                                                                            | 58                         |
| 199              | िकक्तिः उच्चागोद् यंबंतराह याप<br>को बंधो को अवंधो ?<br>मिञ्जाहिष्पद्वति जाव अणि<br>यद्दी उवस्तमा सवा बंघा । पर्वे<br>वंधा, अवंघा णरिय ।<br>बेद्राणि जाय माणसंजलणे रि | <b>२७७</b><br>-<br>''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तेजा-कर<br>ओरालिय<br>वंग-पंचर<br>फास-ति<br>देवगश्प | दे-ओराक्षिय-बेडिष्यिय<br>मध्यसरीर-पंचसंद्राः<br>य वेडिव्यसरीरअंगे<br>संघडण वण्ण-गंध-रः<br>रिक्खगइ-मणुसगर्<br>डोगगाणुपृब्दी-अगुरु | ण-<br>रो<br>स-<br>:<br>इअ- |
|                  | ओंघं।                                                                                                                                                                 | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उज्जोब-                                            | व्याद-परघाद-उस्सा<br>दोविहायगृह — तस                                                                                             | -                          |
| २०२              | ह्रस्स-रिद् जाब तित्ययरे त्ति<br>ओषं ।<br>लेश्मकसाईसु पंचणाणावर-<br>र्णाय-चउदंसणावरणीय-सादा-<br>वेदर्णाय-जसकित उच्चागोद्                                              | <b>39</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | थिराथिर<br>दुभग-सुः<br>अणादेज्य<br>कित्ति-णि       | ज्ज्ञत—पत्तेवसरीर-<br>-सुहासुह—सुभग-<br>स्सर-दुस्सर-आदेज्ज<br>ा-जसकित्ति-शज्जस-<br>मिण-पीसुच्चागोद-                              | <br> -<br> -               |
| :                | पंचेतराइयाणं को वंधो को<br>अवंधो?                                                                                                                                     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अवंधो ?                                            | याणं को बंध्यो वं                                                                                                                | 240                        |
| 1                | मिच्छाइद्विष्पद्वुदि जाव सुदुम-<br>सांपराइयउवसमा स्वता बंधा ।<br>रदे बंधा, अवंधा णन्धि ।                                                                              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | ी सासणसम्माद्रहे<br><b>ए</b> दे बंधा, अंबध                                                                                       |                            |
| २०५ व            | सेसं जाव तित्थयरे ति ओधं।<br>शकसाईसु सादावेदणीयस्स<br>को वंधो को अवंधो ?                                                                                              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | । ओघं।<br>हिय-सुद् —ओहि-<br>चणाणावरणीय चड                                                                                        | <b>२</b> ८५                |
| *                | व्यसंतकसायवीद्रागछदुमस्या<br>सीणकसायवीद्रागछदुमस्या<br>तजोगिकेवळी वंधा । सजोगि-<br>क्विलिसद्वादः चिरमसमयं                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दंसणायरः<br>गोद्-पंचेत<br>अवंधो ?                  | र्णाय-जसकित्ति-उद्याः<br>राह्याणं को दंशे को                                                                                     | 1<br>2/4                   |
| र<br>वं<br>२०७ च | ंतुष बंधो वोष्टिञ्जाति । एदे<br>धा, अवसेसा मबंधा ।<br>गणानुवादेन महित्रक्णाणि-<br>दुर्थणाणि-विमंगणाणीसु —<br>वणापावरणीय-णवरंसणा—                                      | २७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सुदुमसांपः<br>वंधा । सु<br>चरिमसम्ब                | मारहिष्पदृष्टि जाव<br>राह्यउवसमा सवा<br>हुमसांपराहयमद्वाप<br>गंगेतृण वंधो बोस्छि<br>रहे वंधा, अवसेसा                             |                            |
| <b>q</b>         | रणीय-सादासाद-सोलस—<br>साय-अटुषोकसाय—तिरि—                                                                                                                             | Miles and the state of the stat | अवधा ।<br>२१२ णि <b>दा-प</b> यस                    | गय ओर्घ।                                                                                                                         | "<br>२८७                   |
|                  | साउ-मशुसाउ-देवाउ-तिरि<br>सगर-मशुसगर-देवगर-पंचि-                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २१३ सादावेदर्ण<br>अवंघो ?                          | व्यस्त्रको बंधो को                                                                                                               | - 766                      |

|             |                                                                                                                                                      |                 |                                                      |                                                                                                   | ,                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| स्त्र व     | संस्था सूत्र                                                                                                                                         | 88              | सूत्र संख्या                                         | सूत्र                                                                                             | 36                  |
|             | ससंजन्नसमाविद्विष्यबृद्धि आव<br>बीधकसाववीवरागछनुमत्वा<br>वंबा। ववे वंबा, अवंधा वित्या<br>सेसमोर्ध जाव तित्यवरे ति।<br>ववरि असंजन्नसमाविद्विष्यबृद्धि | <b>२८८</b><br>- | केवलिब<br>गंत्ज बं<br>वंघा, अ                        | केवली बंधा। सङ्गोणि<br>खाद खरिमसङ्ग<br>घो बोष्टिकम्बादि। परे<br>वसेसा सबंधा।<br>विदेश संबदेस प्रण | वं<br>दे<br>६९७     |
|             | त्ति भाणिदृब्वं ।                                                                                                                                    | २८९             |                                                      | विद्यास्य सञ्जयस्य अया<br>विभिन्नो ।                                                              | २९८                 |
| <b>२१</b> ६ | मणपञ्जवणाणीसु पंचणाणा-<br>वरणीय-चउदंसणावरणीय —<br>जसकिचि उद्यागीद पंचतराइ-                                                                           |                 | को वंधी                                              | सिसो सादावेदणीवर<br>को अवंघी ?<br>इदप्पहुद्धि जाव सजो                                             | "                   |
| २१७         | याणं का बंधो को अबंधो ?<br>पमस्तंत्रवृष्पहुडि जाय सुडुम-<br>सांपदाइयउवसमा स्ववा बंधा ।<br>सुडुमसांपदाइयसंजवृद्धार<br>चरिमसमयं मृतृष वंधो बोव्छि-     | २९५             | केवली वं<br>अद्धाए<br>वंधो वो<br>अवसेस<br>२२८ सामाइय | वंधा । सजोशिकेक्सि<br>चरिमसमयं गंत्रू<br>च्छिज्जदि । एदे वंधा<br>( अवंधा ।<br>छिदोवट्टावणसुद्धि — | ;-<br>ग<br>इ,<br>,, |
| २१८         | ज्जिदि । एदे वैधा, अवसेसा<br>अवंधा ।<br>जिद्दापयलाणं को वंधी को<br>अवंधी ?                                                                           | ,,              | सादावेद<br>जसकि                                      | पंचणाणावरणीय-<br>णीय-लोभसंजलण-<br>ते उच्चागोद-पंचंतरा<br>हो वंधो को अवंधो ?                       | -                   |
| २६९         | पमत्तसंजदःपहुडि जाव अपुटवः<br>करणपद्दुउवसमा खवा बंघा।<br>अपुट्यकरणज्ञाएः संखेजजदिमं<br>भागं गंमूण बंधो वोच्छिजजदि।                                   |                 | यष्ट्रिउव<br>बंधा, अ<br>२३० सेसं मण                  | जदप्पहुडि जाच अधि<br>समा खबा बंधा । परे<br>बंधा णित्थ ।<br>।पज्जवणाणिभंगो ।                       | दे<br>६९९<br>३००    |
| २२०         | पदे बंधा, अवसेसा अवंबा।<br>सादावेदणीयस्स को बंधो को<br>अवंधो?                                                                                        | <b>49</b> 8     | सादावेव                                              | णीय-छत्तं सणावरणीय<br>णीय-च दुसंजुरूण-                                                            | -                   |
| २२१         | पमससंजद्ष्यहुडि जाव सीण-<br>कसायवीयरायछदुमत्या वंघा।<br>पदे वंघा, भवंधा गत्थि।                                                                       | ,,              | दुगुंछ। वे<br>वेउन्विय                               | ६-हस्स - रदि-भय -<br>६व०६-पंचिदियज्ञादिः<br>त्तेजा-कम्महयसरीरः<br>रससंठाण-बेउव्विय-               | -                   |
| २२२         | सेसमोधं जाव तित्थयरे ति ।<br>णवरि पमससंजदप्यहुढि सि<br>भाषिद्ग्यं।                                                                                   | ,,              | सरीरअं<br>कास देव                                    | गोवंग वण्ण गंघ-रस-<br>शणुपृथ्वि अगुरुवलहुर<br>परधादुस्सास-पस्तश्थ                                 | -<br>4-             |
| <b>२</b> २३ | केवस्रणाजीसु सादाबेदकीयस्स                                                                                                                           |                 |                                                      | इ.तस बाहर-वज्जन                                                                                   |                     |

30€

₹०७

11

306

71

306

306

380

.,

सुस्तर-भावेजज-जसिकति — णिमिण तिरथयरुज्जागाव-पंचे-तराइयाणं को बंघो को भवंघो? ३०३

१३२ पमत्त-अप्यमत्ततंत्रदा वंधा। यदे वंधा, अवंधा गत्य। ३०४

२३३ असावावेदणीय-अरदि-सोग-वयरः-असुह-अजसकित्त-णामाणं को वंघो को अवंघो ? ३०५

२३४ पमत्तसंजदा बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अवंधा।

२३५ देवाउअस्स को बंधो का अबंधो?

१३६ पमचसंजदा अप्यमत्तसंजदा बंधा । अप्यमत्तसंजददाए संखेजजे भागे गंतुण बंधो बोच्छिजजदि। एदे बंधा, अव-सेसा अबंधा।

२३७ आहारसरीर-आहारसरीरंगो-वंगणामाणं को बंघो को अवंधो ?

२३८ अप्पमत्तसंजन्। बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा।

२३९ सुडुमसांपराद्रयसुद्धिसंजदेसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणा— वरणीय-सादावेदणीय-जस — कित्ति-उच्चागोद-पंचंतरा(याणं को वंघो को अवंघो ?

२४० सुहुमसांपराह्यउवसमा स्ववा वैघा। पर्दे वैधा, अवैधा णिया।

२४१ जहाक्साद्विहारसुद्धिसंजदेसु सादावेदणीयस्स की वंघी की अवंघी? २४२ उवसंतकसायवीवरागछदुमस्या स्रोणकसायबीयरायछदुमस्या सञ्जोगिकेवयो वंदा। सञ्जोसन्य केवलिअद्धार वरिष्ठज्ञादि। गेतृण [बंघो] वोष्टिज्ज्ञादि। एदे बंघा, अयसेसा अवंघा।

२४३ संजवासंजवेस पंचणाणावर-जीय-छदं सणावरणीय-सादा-सार-अटुकसाय-परिसंबेर-हस्स-रदि-सोग-भय-इगंछ-देवाउ देवगइ पंचिदियजादि--वेउव्विय तेजा- कम्मश्यसरीर-समयउरससंठाण-वेउव्विय-सरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगर्पाओग्गाणुपुब्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्धविद्वायगर-तस-बाहर-परवत्त- पत्तेयसरीर-थिराथिर-सहासह - समग-सुस्सर-आदेज-जसकिचि-अजसकिति-णिमिण-तित्थ--यरुच्चागोद-पंचंतराहयाणं को बंधों को अबंधों ?

२४४ संजदासंजदा बंधा। एदे बंधा, अबंधा जरिय।

२४' असंजदेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-दुस्स-रिद-अरदि-सोग-अय-पुरांका-मणुसगद-देवगद-पंचिदिय-जादि-ओराछिय वेडिव्यय-जेजा-कम्मद्दसरीर-सम्बद्धस्य-संठाण-ओराछिय वेडिव्यवर्जगा-वेग-सज्जिसहस्सम्बद्ध-वच्च-गंच-रस-कास-मणुसगद वेड्गा-

| सूत्र संख्या सूत्र                 | वृष्ट | सूत्र संख्या          | सूत्र                   | 58         |
|------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------|
| पाभोग्गाणुपुन्त्री-अगुरुअलहुअ-     |       |                       | स्तिव-काउलेस्सियाणम     |            |
| उषघाद-परघाद—उस्सास—                |       | संजद्भं               | ागो ।                   | ३६०        |
| पसत्थविद्यायगइ-तस-बादर-            |       | २५९ तेउलेरि           | सव-पम्मलेस्सिपसु        |            |
| पज्जल-पत्तेयसरीर-थिराथिर-          |       | पंचणा                 | गावरणीय-छदंसणावर-       |            |
| सहासुह-सुभग-सुस्तर-आदेज-           |       | णीय-र                 | तादावेदणीय-चउसंज-       |            |
| जसिकत्ति-अजसिकत्ति-णिमिणु-         |       | लष-पुरि               | रेसवेद-इस्स-रदि-मय-     |            |
| ब्बागोद-पंचंतराइयाणं को            |       |                       | देवगर-पंचिदियजादि-      |            |
| वंधो को अवंधो ?                    | રૂશ્ર |                       | य तेजा-कम्मइयसरीर-      |            |
| २४६ मिच्छाराद्विष्पद्वाडे जाव असं- |       |                       | रससंठाण-वेउव्विय-       |            |
| जदसम्मादिही बंधा। एदे वंधा,        |       |                       | गोवंग वण्ण गंध-रस-      |            |
| अवंधा गरिय।                        | 53    |                       | रवगरपाओगगाणुपुञ्ची-     |            |
| २५७ बेट्टाणी ओर्च ।                | ३१७   |                       | लहुव-उषघाद-परघादु-      |            |
| २४८ एकट्टाणी आर्घ ।                | 33    |                       | पसन्थविहायगइ-तस-        |            |
| २४९ मणुस्साउ-देवाउआणं को बंधो      |       |                       | ज्जत-पत्तेयसरीर्-       |            |
| को अबंधी?                          | 11    |                       | (-सुभग-सुस्तर-आदेज-     |            |
| ६५० मिच्छार्ट्डी सासणसम्मार्ट्डी   |       |                       | त्त-, णिमिणुच्चागोद-पंत | •          |
| असंजदसम्माइट्टी बंधा। एद           |       | तराह्या               |                         |            |
| बंघा, अवसेसा अवंघा।                | ३१८   | अवंधो :               |                         | 533        |
| २५१ तित्थयरणामस्य की वंधी की       |       |                       | हिष्पहुडि जाब अप्प-     |            |
| अवंधा ?                            |       |                       | दावंधा। एदेवंधा,        |            |
| २५२ असंजदसम्माइट्टी बंधा। एद       | 22    | अवंधा ।               |                         | 79         |
| बंधा, अवसेसा अवंधा।                |       | <b>२६१ बेट्ठाणी</b> ः | ओघं।                    | ३३७        |
| २५३ दंसणाणुबादेण चक्खुदंसाण-       | 22    | २६२ असादा             | वेदणीयमोघं ।            | ३३९        |
| असक्ख्दंसणीणमाघं णद्व्वं           |       | २६३ मिच्छत्त          | -णबुंसयवेद एइंदिय-      |            |
| जाय तित्थयरे ति ।                  | ,,    | जादि-दुं              | इसंठाण असंपत्तसेवह      |            |
| २५४ णवरि विसेसे।, सादावेदणी-       | "     | संघडण-                | -आदाव-धावरणामाणं        |            |
| यस्स को दंधो को अबंधो ?            | ३१९   | को वंघो               | को अवंधो ?              | ३४०        |
| २५५ मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव खीण     |       | २६४ मिच्छा            | ही वंधा। एदे वंधा,      |            |
| कसायवीयरायछतुमत्था बंधा।           |       |                       | । अवंधा।                | 39         |
| एदे बंधा, अबंधा णत्थि।             | ,,    | २६५ अपच्य             | क्खाणावरणीयमोघं।        | \$88       |
| २५६ ओहिइंसणी ओहिणाणिभंगा।          | ,,    |                       | साणचउक्कमोघं।           | इस्ट       |
| २५७ केबलदंसणी केबलणाणिमंगो।        | "     |                       | ाउथस्स ओघभंगो ।         | "          |
| २५८ लेस्साणुबादेण किण्डलेस्सिय-    | "     |                       | स्स भोषभंगो।            | ₹88<br>*** |
| - 4                                |       |                       |                         |            |

| (10)                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| सूत्र संस्था सूत्र                                                                                                                                                      | पृष्ठ सूत्र सं | ह्या सूत्र                                                                                                                                   | βĝ       |
| २६९ आहारसरीर-आह(रसरीरअंगो-<br>यंगणामार्ण का वैघो को<br>अवंघो? अप्पमनसंजदा वंजा।<br>एदे वेघा, अवसेसा अवंघा।                                                              | ३४४            | अणादेउज-जसिकिस-अजस—<br>कित्ति-णिमिण-णीखुच्चागोद—<br>पंचेतराइयाणं को बंघो का<br>अवंधो ?                                                       | રૂપર     |
| २७० तित्ययरणामाणं को बंबो को<br>अबंघो?असंजदसम्माद्दश्चिताव<br>अप्यमत्तसंजदा बंघा । पदे<br>बंघा, अवसेसा अवघा।                                                            | 1              | <ul> <li>सच्चे पदे बंधा, अवंधा णिय ।</li> <li>सम्मत्ताणुवादेण सम्मारद्वीसु<br/>सहयसम्मारद्वीसु आभिणि<br/>बोहियणाणिभंगा ।</li> </ul>          | "<br>३६३ |
| २७१ पम्मलेस्सिपसु मिच्छत्तर्रेडओ<br>णरहयभंगो।                                                                                                                           | ३४६ २७९        | , णवरि साद्यवेदणीयस्स की<br>बैघो की अबैघो ?                                                                                                  | ३६४      |
| २७२ सुक्कलेस्सिएसु जाव तित्थयरे<br>चि भोघभंगो।                                                                                                                          | ,, २८०         | असंजदसम्मादिहिष्पहृडि जाव<br>सजोगिकेवली बंघा । सजोगि-                                                                                        |          |
| २७३ णवरि विसेसो सादावेदर्णीयस्स<br>मणजोगिभंगो ।                                                                                                                         | ३५६            | केवलिश्रहाए चरिमसम्यं<br>गंतृण वंधा वे।च्छिड्जिद् । एदं                                                                                      |          |
| २७४ बेट्टाणि-ए स्कट्टाणीणं णवगेवज्ञः<br>विमाणवासियदेवाणं भंगो ।                                                                                                         | "              | वंधा, अवससा अवधा ।<br>वेदयसम्मादिद्वीसु पंचणाणाः                                                                                             | 51       |
| २७५ भविषाणुवादेण भवसिद्धियाण-<br>मोधं।                                                                                                                                  | ३५८            | बरणीय छदंसणावरणीय-सादा-<br>वेदणीयचउसंजलण-पुरिस -<br>वेद-हस्स-रदि-भय दुगुछ-देव -                                                              |          |
| २७६ अभवसिद्धिरसु पंचणाणावर-<br>णीय-णवरंसणावरणीय सादा-<br>सादः मिच्छन्त-सोत्यसक्साय-<br>णवणाकसाय-चडुआउ-चडुगार-<br>पंचजादि औरात्यिय-वेडाध्यय-<br>तेजा-कम्मस्यसरीर-छसंटाण- |                | गति-पंचिदियजादि-चेडिक्य-<br>तेजा कम्मश्यसरीर समखडरस-<br>संठाणचेडिक्वयअगोवंग चण्ण-<br>गंध-रस-फास-देवगहपाओ —<br>म्माणुपुन्ती-अगुरुवसमुद्धा उच- |          |
| ओरालिय—चेउिव्ययंत्रगो—<br>वंग-छतंषडण वण्ण-गंध-रस-<br>फास-च्वारिआणुप्रवी-अगुरुव-<br>लड्डव-उवधद-परधाद-उस्तास-<br>आदाखुजोव-दोविद्दायगद्द तस-                               |                | घाद-परघाद उस्मास-पसम्य-<br>विद्यायगर् तसः बादर-पज्जस-<br>पत्तेयसरीर धिर-सुभ-सुभग-<br>सुस्तर आदेज्ज-जसिकति-<br>णिमिण-तित्थयगुरुवागोदः पंज-    |          |
| बादर-थावर-सुडुमः-पज्जत-<br>अपज्जतःपत्तेयःसाहारणसरीरः<br>थिराथिर-सुहासुह — सुमग —<br>दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-                                                          | <b>२</b> ८२    | तराइयाणं को बंधो को अबंधो? असंजदसम्मादिद्विष्यदुद्धि जाव अष्यमससंजदा बंधा । एदे<br>बंधा अबंधा णिटा ।                                         | "<br>384 |

| 44 (4)                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | ```                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| सूत्र संख्या सूत्र                                                                                                                                    | पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र                                                                                                              | মূন্ত                           |
| २८३ असादावेदणीय अरादे सोग —<br>अधिर-असुह — अजसकिति —<br>णामाणं को बंघो को अवंघो ?<br>२८४ असंजदसम्मादिट्टिप्पहुडि जाव                                  | २९३ उवसमसम्मादिद्वीसु पंचप<br>वरणीय-चउदंसणावरणी<br>३६७ जसकित्ति उद्यागोद-पंचत<br>याणं को वंधो को अवंधो                                | य<br>राइ-<br>१ ३७२              |
| पमचसंजदा बंघा। पदे बंधा,<br>अवस्या अवंघा।<br>२८५ अपरुचक्काणावरणीयकोह —<br>माण-माथा-छोह मणुस्साउ-<br>मणुसगह-औरालियसरीर —<br>ओरालियसरीरअंगोर्वग चज्ररि- | २९४ असंजदसम्मादिद्विपाहुडि<br>सुडुमसांपराइय उवसमा<br>सुडुमसांपराइय उवसमा<br>बरिप्तसमं गेतृण कंशो वे<br>जजदि । परे कंशा, अर<br>मकंशा । | बंघा।<br>गप<br>ोच्छि-<br>ग्लेसा |
| सहसंघडण-मणुमाणुपुव्वी<br>णामाणं को वंधो को अवंधो ?                                                                                                    | २९५ णिद्दा-पयलाणं को वंधी<br>३६९ अवंधी ?                                                                                              | को<br>३७४                       |
| २८६ असंजदसम्मादिद्वी वंधा । पदे<br>वंधा, अवसेसा अवंधा।<br>२८७ पच्चक्खाणावरणीयकोह माण-<br>माया लोमाणं को वंधो को<br>अवंधो?                             | २९६ असंजदसम्मादिट्टिपहाडे<br>, अपुड्यकरणउवसमा बं<br>अपुड्यकरणउवसमद्वाप<br>ज्जदिमं भागं गंम्ण<br>वोच्छिजति । पदे वंधा                  | षा ।<br>संस्के-<br>वंधो         |
| २८८ असंजदसम्मादिट्टी संजदा-<br>संजदा बंधा। एदे बंधा, अव-<br>सेसा अवंधा।                                                                               | सेसा अवंधा।<br>२९७ सादावेदणीयस्स को बंधे<br>अवंधो ?                                                                                   | ३७५                             |
| २८९ देवाउअस्स को बंधो को<br>अबंघो?                                                                                                                    | २९८ असंजदसम्मादिद्विष्पद्वि<br>उवसंतकसायवीयरागछः<br>वंघा। पदे वंघाः अवंधा                                                             | दुमत्था                         |
| २९० असंजदसम्मादिहिप्युडि जाव<br>अप्यमत्तसंजदा बंघा । अप्य-<br>मत्तदाप संखेळे भागे गंतृण<br>बंधो बोच्छिज्जदि । पदे बंघा,                               | २९९ असाद्।वेदणीय-अराद्य-<br>अधिरअसुह्-अजसकि<br>णामाणं को वंधी को अवं                                                                  | त्ति                            |
| अवसेसा अवंधा ।<br>२९१ आहारसरीर-आहारसरीरंगी-<br>वंगणामाणं को वंधो को                                                                                   | " ३०० असंजदसम्मादिष्ट्रिप्यहुवि<br>पश्चसंजदा बंधा । यदे<br>अवसंसा अबंधा ।                                                             | वंधा,                           |
| सबंधी !                                                                                                                                               | ३७२ ३०१ अपच्चक्खाणावरणीयमें<br>णाणिभंगो।                                                                                              | .π <b>ε</b> —                   |
| २९२ अव्यमत्तसंज्ञदा वंदा ।                                                                                                                            | ,, ३०२ णवरि आउवं णत्यि।                                                                                                               | ३७७                             |

| सूत्र       | <b>भेस्या</b> सूत्र                                                                                                                                                      | Ā    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Şоў         | षक्वक्लाणावरणच उक्कस्स की<br>बंधों की अबंधों ?                                                                                                                           | 300  |
| <b>≸</b> ∘8 | असंजदसम्मादिट्ठी संजदासंजदा<br>[ बंधा ] । एदं बंधा, अवसेसा<br>भवंधा ।                                                                                                    | ,,   |
| ३०५         | पुरिसंबद-कोधसंज्ञलणाणं को<br>बंधो को अबंधो ?                                                                                                                             |      |
| ३०६         | वया का जवयाः<br>असंजदसम्मादिद्विण्यहुद्धि जाव<br>अणियद्दी उवसमा वंधा। अणि-<br>यद्दिडवसमद्भाग सेसे संबंज्जे<br>भागे गंत्रण वंधो योच्छिज्ज्जदि।<br>पदे वंधा, अवसेसा अवंधा। | ,,   |
| €00§        | माण-मायसंजलणाणं को वंधी<br>को अवंधी?                                                                                                                                     | 304  |
| <b>३</b> ०८ | असंजदसम्मादिद्विप्यहुन्जि जाव<br>अणिषट्टी उवसमा बंधा। अणि-<br>यद्विउवसमद्भाएं सेसे सेसे<br>संसेज्जे भागे गंतृण बंधो<br>बोस्डिज्जिट्टि। यदे बंधा, अव-                     | ąuc. |
| ३०९         | सेसा अबंधा।<br>लोभसंजलणस्स को बंधो को<br>अबंधो?                                                                                                                          | ,,   |
| \$ 0        | असंजदसम्मादिट्टिपहुडि जाव<br>अणियदी उवसमा बंधा। अणि-<br>यष्टिउवसमद्वाप चरिमसमयं<br>गंतृण बंधो बोच्छिज्जदि। एदे                                                           | ,,   |

बंघा, अवसेसा अवंघा। ३११ हस्स-रिद-भय-दुगुंछाणं को वंधो को अवंधो ?

३१२ असंजदसम्माइद्विष्पहुडि जाव भपुव्यकरणउवसमा बंधा ।

अपुब्वकरणुवसमद्वाप चरिम-समयं गंत्ण बंघो वोच्छिज्जदि। पदे बंधा, भवसेसा अवंधा।

३७९

| स्त्र संख्या स्त्र                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ३१३ देखाइ-पॉबिदियजादि-चेड-<br>व्यियनेजा-कम्मायसरीर सम-<br>चडरससंठाण-चेडव्यियकंगो-<br>वंग चण्ण गंघ रस-कास देवाणु-<br>पृथ्वी-अगुरुअळडुळ उच्याद्-<br>प्रसाद इस्तास प्सःथविद्वाय-<br>गरितस बादर पग्जस-पर्सेय- |       |
| सरीर धिर-सुह-सुभग-सुस्सर-<br>आदेज णिमिण तित्थयरणामार्ण<br>को वंघो को अवंघो ?<br>३१४ असंजदसम्मादिङ्गिपदृडि जाव                                                                                             |       |
| अपुष्टकरण उवसमा बंधा ।<br>अपुष्टकरणुवसमद्धाण संखेडके<br>भागे गंतृण बंधी वाचिद्रज्जिदि ।<br>एदे बंधा, अवसेखा बर्धधा ।                                                                                      | 3.45  |
| पद वथा, अवस्त्ता अवस्ता ।<br>३१५ आहारसर्रार आहारसरीरअंगो-<br>वंगाणं के। यंथो को अवंथो ?<br>३१६ अप्यमसायुज्यकरणडवसमा यंथा                                                                                  | 3<0   |
| अपुष्यकरणुयसमद्वाप संखेउजे<br>भागे गंतृण वंधा वास्किः<br>उज्जदि। पदे वंघा, अवसेसा<br>अवंधा।                                                                                                               |       |
| ३१७ सासणसम्मादिङ्की मदि-                                                                                                                                                                                  | "     |
| अण्णाणिभंगो ।                                                                                                                                                                                             | 3 43  |
| ३१८ सम्मामिच्छाइडी असंजद्भंगा।                                                                                                                                                                            | ३८३   |
| ३१९ मिन्छाइट्टीणमभविषद्भियर्भगो।<br>३२० सण्णियाणुवादेण सण्णीसु                                                                                                                                            | 3/5   |
| जाव तित्थयरे ति ओद्यभंगो।<br>३२१ णवरि विसेसो सादावेदः                                                                                                                                                     | ,,    |
| णीयस्य चक्खुदंमणिभंगो।                                                                                                                                                                                    | 320   |
| ३२२ असण्णीसु अभवसिद्धियमंगो।                                                                                                                                                                              | ,.    |
| ३२३ आहाराणुवादेण आहारणसु<br>श्रोषं।                                                                                                                                                                       | 390   |
| ३२४ अणाहारयसु कम्मद्यमंगी।                                                                                                                                                                                | 375   |

## २ अवतरण-गाया-सूची

| 新井         | संख्या गाषा        | पृष्ठ अन्यत्र क <b>हां</b> | काम संख्या     | गाया            | र्वेह | अन्यत्र कही |
|------------|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-------|-------------|
| <b>१</b> ६ | भगुरुभलहु उवघादं   | १७                         | १२ पणत्रण्या   | इर वण्णा        | રષ્ઠ  |             |
| રક         | आगमचक्ख् साह्      | २६४ व. सा. ३-३४            | ९ पण्णरस       | कसाया विष्      | १२    |             |
| १७         | इत्थि-णउंसयवेदा    | १८                         | १८ पंचासुहर    | संघ <b>ड</b> णा | १८    |             |
| ٩ १        | उवरिल्लपंचर पुण    | २४ गो⊹क. ७८८               | १० पुन्तुस्तवः | संसाओ           | १३    |             |
| २०         | चद्रपच्च(गो बंधो   | ., ,, 369                  | १ यंधेण य      | संजे।गो         | 3     |             |
| <b>ર</b> બ | णाणंतरायदसयं       | <b>হ</b> ঙ                 | ३ वंधोदय       | पुरुवं वा       | c     |             |
| গৃহ        | णाणंतरायदंसण       | १५                         | ١,,            | **              | ,,    |             |
| ११         | तित्थयर-णिरय-देवाः | <b>ाअ १</b> ४              | २ वंधो वंघ     | विही पुण        | **    |             |
| , 23       | दस अट्टारस दसयं    | २८ गो.क. ७९२               | ८ मिच्छत्त     | भय-दुगुंछा      | १२    |             |
| દ          | दम चदुरिगि सत्तार  | सार्रः " २६३               | १३ सत्तावीरे   | संदाओं          | १५    |             |
| ی          | देवाउदेवचउक्काहा   | ₹ "                        | १४ सत्तेताल    | धुवाओ           | १६    |             |
| ы          | पञ्चयमामित्तविही   | 4                          | १९ सांतरणि     | रंतरेण य        | १९    |             |
|            |                    |                            |                |                 |       |             |

# ३ न्यायोक्तियां

|             |                                  | _  |                |                                  |    |
|-------------|----------------------------------|----|----------------|----------------------------------|----|
| क्रम संख्या | न्याय                            | бВ | क्रम संस्था    | स्याय                            | бâ |
|             | तिहाणिंदसो 'ति<br>घेणे ति उत्तं। | 8  |                | णए अविलंबिऊण<br>स भावाभावव्यवहार |    |
| -           | द् इयमतिलंग्य वर्तत              | •  | विरोद्दाभावादो |                                  | Ę  |

## ४ प्रन्थोल्लेख

#### १ कसायपाहुड

कसायपाइडसुनेणेदं सुत्तं विरुद्धदि ति उत्ते सच्वं विरुद्धाः किंतु ....। ५६

### २ चृणिसूत्र

खुण्जिसुत्तकत्ताराणमुवरसेण पत्तण्ण पयडीणमुदयवोच्छेदो, चदुनादिः धावराणं सासणसम्मादिद्विस्टि उदयवोच्छेदःसुवगमादो ।

### ३ महाकर्मत्रकृतिप्राभृत

भिच्छत्त प्रदेषिय-बीदेविय-तीदेविय-व अरिवियज्ञादि-आवाव-पावर-सुहुम-शपन्जत्त-साहारणाणं दसण्डं पयजीणं मिच्छादद्विस्स चिरमसमयभ्मि उद्ययोच्छेत्रं। पसो महाकम्मयपत्रिपाहडउवएसो।

#### ४ व्याकरणसत्र

'एए छच्च सामणा 'ति सुत्तेण आदिबुड्डीए कयअकारत्तादी।

#### ५ सूत्र पुस्तक

8,0

६५

अप्यमत्तद्वार संखेळीलु भागेलु गदेलु देव। उत्रस्त वंश्री वी। च्छिङ्जादि सि केलु वि सुत्तरोत्यरसु उवलक्षाः।

## ५ पारिभाषिक शब्दसूची

|                                     | शब्द | वृष्ट                  | शब्द                                                          | ā8                                         |
|-------------------------------------|------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| अगतिसंयुक<br>अगुरुलघु<br>अवधुदर्शनी | अ    | ८<br>१०<br><b>१</b> १८ | अज्ञानमिध्यात्व<br>अतिचार<br>अध्वान<br>अध्रव<br>अनन्तानुबन्धी | ર૦<br>૮૨<br>૮, <b>३</b> १<br>૮<br><b>૧</b> |

| पारिभाषिक     | शम्दस्ची              | ( २३ )               |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| वृष्ठ         | शब्द                  | бâ                   |
| 8             | <b>अ</b> प्टस्थानिक   | २०५                  |
| ۷.            | असंस्थातवर्षायुष्क    | ११६                  |
| 9             | असंबी                 | ₹ ८७                 |
| 398           | वसंवाप्तस्पाटिकासंहनन | <b>१</b> 0           |
| 8             | असंयत                 | 1112                 |
| ર             | असंयतसम्य ग्हाष्टि    | 8                    |
| १४५           | असंयम                 | <b>૨</b> , <b>१૧</b> |
| €3            | असंयम प्रत्यय         | 24                   |
| ५३            | असातादण्डक            | ૨૪૧, ૨૭૬             |
| १०            | अस्थिर                | १०                   |
| २६५, २६६<br>९ | आ                     |                      |
| 8             | आचार्य                | હર, હર્              |
| १९२           | आताप                  | ۹, २००               |
|               | आदेय                  |                      |
| २५१, २७४      | आदेश                  | 69                   |
| 4 1/1 /00     | आनुपूर्वी             | 9                    |
| 346           | आभिनियोधिकज्ञानी      | २८६                  |
| \$ 15.        | आभ्यन्तर तप           | ८६                   |

आवश्यक

आहारक

05

৫९

९२

१७४

१०

२६४ उच्छ्वास

२८६

386

२ उद्योत

१० । उपधात

७९, ८९

१९२, १९९, २००

आवश्यकापरिहीनता

आहारककाययोगी

आहारकशरीरद्विक

इन्द्रियासंयम

उच्चगोत्र

उत्तरप्रकृतिबन्ध

उत्तर प्रत्यय

आहारकमिश्रकाययोगी

₹

3

CR

३९०

23

RR

\*\*

ξo

ą

20

१०

۹, २००

७२, ८३

२२९

হাল্ব

अभीक्ण-अभीक्षणकानोपयोगयुक्तता ७९,९१

अनर्पित अनादिक अनादेय **अनाहारक** अनिवृत्तिकरण अनुभाग बन्ध अनेकान्त अन्तर अन्तरकरण अन्तराय अपगतवेद अपर्याप्त अपूर्वकरण अफायिक अप्रत्यय अप्रत्याख्यानावरणदण्डक अप्रमत्तसंयत अभन्यसिद्धिक अभिधेय

अयशकीर्ति

अरति

अर्चना

वर्थापत्ति

अर्पणासूत्र

अवधिकानी

अवधिवृत्तीनी

अम्बोगाहमूलप्रकृति वंध

अर्पित

अवधि

भग्रुभ

अरहन्त

अयोगिकेवली

अरहस्तभक्ति

अर्धनाराचसंहनन

#### परिशिष्ट

| शब्द                        | <b>মূ</b> ন্ত  | शब्द                       | <b>টু</b> ন্ন                           |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| उपश्मक                      | २६५            | क्षपक                      | 250                                     |
| उपश्रमसभ्यग्दृष्टि          | ३७२            | क्षायिकसम्यग्द्रष्टि       | \$6.8                                   |
| उपशान्तकपाय                 | ક              | क्षीणकवाय                  | ¥                                       |
| उपसंदार                     | ५७             | -                          |                                         |
|                             |                | ग                          |                                         |
| ए                           |                | गतिसंयुक्त                 | ۷                                       |
| एक-एक-मूलप्रकृतिबन्ध        | 2              | गंध                        | ₹0                                      |
| एकस्थानदण्डक                | হঙাঃ           | _                          |                                         |
| पकस्थानिक                   | <b>ર</b> કર    | च                          |                                         |
| <b>पका</b> न्तमिथ्यात्व     | 20             | <b>च</b> शुद्रशनी          | <b>३१</b> ८                             |
| षकेन्द्रिय                  | ٩              | चतुरिन्द्रिय               | ٩                                       |
|                             |                | चारित्रविनय                | ८०, ८१                                  |
| પે                          |                | चूर्णिस्त्र                | ٩                                       |
| <b>पेन्द्र</b> ध्वज         | <b>९</b> २     | <b>অ</b>                   |                                         |
| ઐ                           |                | जीवसमास                    | 8                                       |
|                             |                | जीवस्थान                   | ધ્ય                                     |
| थै।दारिककायये।गी            | २०३            | जुगुप्सा                   | શ્                                      |
| औदारिकमिश्रकाययोगी <b>ः</b> | ३०५            | हानविनय                    | ۷۵                                      |
| <b>औद।रिक</b> दारीर         | १०             | ज्ञानावरणीय<br>ज्ञानावरणीय | Ŷo.                                     |
| औदारिकशरीरांगायांग          | ,,             | ज्योतिपी                   | १४६                                     |
| क                           |                | त                          |                                         |
| कल्पवृक्ष                   | 92             | तिर्थगायु                  | •                                       |
| कवाय                        | 2, 89          | तिर्यम्गीत                 |                                         |
| क्यायप्रत्यय                | <b>२१, २</b> ५ |                            | <b>શ્</b> વર                            |
| कापोतलेश्या                 | ३२०, ३३२       |                            | • • •                                   |
| कार्मणकाययांगी              | 232            |                            | ११, ७२, ७३                              |
| कार्मणदारीर                 | १०             | तीर्थकरनामगात्रकर्म        | ७६, ७८                                  |
| कीलितसंहनन                  | -              | तीर्थकरसन्तकर्मिक          | 232                                     |
| कृति                        | ,,             | तेज                        | <b>₹00</b>                              |
| <b>रू</b> व्यालंड्या        | 320            | तेजकाथिक                   | १९२                                     |
| केवल                        | 268            | तेजोलेश्या                 | 833                                     |
| केबलकानी                    | २९६            | तैजसशरीर                   | ***<br>***                              |
| केबलदर्शनी                  | 388            | त्रस                       | . 88                                    |
| <b>भण</b> -लवप्रतिबोधनता    | ७९, ८५         |                            | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

|                             |          | पारिमाषिक   | <b>⊼-शब्दस्</b> ची           | ( २५ )         |
|-----------------------------|----------|-------------|------------------------------|----------------|
| शब्द                        |          | Sa          | शब्द                         | पृष्ठ          |
|                             | <b>द</b> |             | निरन्तरबन्धप्रकाति           | १७             |
| दर्शनविनय                   |          | <0          | निर्माण                      | ₹o.            |
| दर्शनविशुद्धता              |          | હર          | नीचगोत्र                     | ٩              |
| दर्शनावरणीय                 |          | Şo.         | नीललेश्या                    | 320, 338       |
| दुर्भग                      |          | ,           | नैगमनय                       |                |
| <del>दुस्व</del> र          |          | 10          |                              |                |
| देवगति                      |          | ,,,         | q                            |                |
| देवायु                      |          | -           | पद्मलेखा                     | ३३३, ३४५       |
| देशवती                      |          | २५५, ३११    | परघात                        | ţ•             |
| द्रव्यथुत                   |          | 412 466     | परिद्वारशुद्धिसंयत           | \$0.5          |
| द्रव्यार्थिकनय              |          | 3/          | परोदय                        | •              |
| डिस्थान <b>दण्डक</b>        |          | ২৩৪         | पर्काटन                      | 9.8            |
| <b>द्धिस्था</b> नी          |          | २४५, २७२    | पर्याय                       | ٧, ٤           |
| <b>द्धीन्द्रिय</b>          |          | 163, 131    | पर्यायार्धिकनय               | ₹, ७८          |
| an A a                      |          | `           | पंचेन्द्रियजाति              | ., ₹₹          |
|                             | म        |             | पंचेन्द्रियतिर्यंच           | ११२            |
| धर्म                        |          | 93          | पंचेन्द्रियतिर्येच अपर्याप्त | १२७            |
| <u>ध</u> व                  |          |             | पंचेन्द्रियतिर्यंचपर्याप्त   | ११२            |
| धुववन्ध                     |          | ے<br>وو     | पंचे न्द्रियतिर्येचयोनिमती   |                |
| भुव <b>ब</b> न्धप्रकृति     |          |             | पुरुषवेद                     | "<br>१०        |
| धुवबन्धर<br>धुवबन्धी        |          | 21          | पुरुषचेत्रदण्डक              | રહેવ           |
| सुवसन्या                    |          | 27          | पृथिवीकायिक                  | १९२            |
|                             | न        |             | प्रकृतिबन्ध                  | ર, ૭           |
| नपुंसकवेद                   | •        | <b>ફ</b> ૦  | प्रकृतिबन्धन्यु च्छेद        | ું પ્          |
| नमंसन                       |          | 92          | प्रकृतिसमुत्कीर्तना          |                |
| नरकगति                      |          | •           | प्रकृतिस्थानबन्ध             | 2              |
| नारकायु                     |          |             | प्रचला                       | १०             |
| नाराचसंहनन                  |          | ,,<br>\$0   | <b>भवलाम्बला</b>             | `e             |
| निगोत् जीव                  |          | <b>१</b> ९२ | प्रतिक्रमण                   | c3, c <b>u</b> |
| निदा                        |          | ₹•          | प्रत्यक्ष <b>वा</b> नी       | 40             |
| निद्रादण्डक                 |          | <b>২</b> ৩৪ | प्रत्ययविधि                  |                |
| निद्रानिद्रा                |          | (55         | प्रत्या <del>स्</del> यान    | c3, c4         |
| निरतिचारता                  |          | ત્વે        | प्रत्यास्यानदण्डक            | 50R            |
| निरन्तर                     |          | ٠,          | प्रत्यास्यानावरण             | •              |
| निरन्तर <b>वन्ध</b>         |          | શ્          |                              | ì              |
| । चर्न्तरवन्ध<br>७. वं. ५४. |          | 40          | attidid.                     | •              |
| w. w. 48.                   |          |             |                              |                |

परिशिष्ट

| शब्द                          | वृष्ठ           | शब्द                      | ää          |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| <b>अ</b> त्येकशरीर            | ₹•              | 1 <b>4</b>                |             |
| प्रदेशबन्ध                    | 2               | मतिअञ्चानी                | 2:00        |
| प्रमत्तसंयत                   | ષ્ઠ             | मनःपर्ययहानी              | २७९         |
| <b>प्रमोक्ष</b>               | ą               |                           | <b>२९५</b>  |
| प्रयोजन                       | 8               | मतुष्यअपूर्याप्त          | १३०         |
| प्रवचन                        | ७२, ७३, ९०      | मनुष्यगति                 | 9.9         |
| प्रवचनप्रभावना                | ७९, ९१          | मनुष्यनी                  | १३०         |
| <b>प्रवचनभक्ति</b>            | ७९, ९०          | मनुष्यपर्याप्त            | **          |
| <b>अवचनव</b> त्सलता           |                 | मनुष्यायु                 | ??          |
| त्रा <b>ण्यसंयम</b>           | "<br><b>~</b> ? | महाकर्मप्रकृतिप्राभृत     | •           |
| श्राद्युक्तपरित्यागत <i>।</i> | હર, ૮૭          | महामह                     | • • •       |
| ત્રાસુક્ષવારત્વાગતા           | ٥٠, ده          | महावती                    | २५५, २५६    |
| व                             |                 | मानदण्डक                  | २७५         |
|                               | 0.200           | मार्गणास्था <b>न</b>      | <           |
| बन्ध                          | ર, રૂ, ૮        | मिध्यात्व                 | २, ९, १९    |
| वन्धक                         | ર               | मिथ्यारिष्ट               | ध, ३८६      |
| बन्धन                         | ,,              | मूलप्रकृतिबन्ध            | 3           |
| षन्धनीय                       | **              | मूलप्रत्यय                | ર•          |
| बन्धविधान                     | ,,              | 4                         |             |
| बन्धविधि                      | <               | य                         |             |
| बन्धव्युच्छेद                 | ષ               |                           |             |
| बन्धस्वामित्वविचय             | 3               | यथास्यातसंयत              | 306         |
| बन्धाध्वान                    | ۷               | यथाशकितप                  | ७९, ८६      |
| बहुश्रुत                      | ७२, ७३, ८९      | यशकीर्ति                  | <b>११</b>   |
| बहुश्रुतभक्ति                 | ७९,८९           | योग                       | २, २०       |
| बादर                          | 2.5             | योगप्रत्यय                | <b>२१</b>   |
| बाह्यतप                       | ८६              | _                         |             |
|                               |                 | ₹                         |             |
| म                             |                 | राति                      | १०          |
| भय                            | ₹o              | रस                        | **          |
| भवनवासी                       | १४६             |                           |             |
| भव्यसिद्धिक                   | 346             | रु                        |             |
| भेग                           | १७१             | लिख                       | ८६          |
| भाषश्रुत •                    | 98              | ल <b>िधसंवेगसम्पन्नता</b> | نع. دو<br>ا |
| <b>भुजगारबन्ध</b>             |                 | लंड्या                    | 348         |
| -                             | 1               | रो <b>भर्ण्डक</b>         |             |
|                               | •               |                           | £ 1384      |

| शन्द<br>बज्जनारावसंहनन<br>बज्जकुषमनारावसंहनन<br>बनस्पतिकायिक<br>बन्दना<br>बर्गणा<br>वर्ण | पृष्ठ<br>१०<br>१९२<br>८३, ८४, ९२<br>२ | शब्द<br>भुत अवानी<br>भुतकेवली<br>भुतकानी | पृष्ठ<br>२७१<br>५७ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| यज्ञवृषभनाराचसंहनन<br>यनस्पतिकायिक<br>यन्दना<br>वर्गणा                                   | ,,<br>१९२<br>८३, ८४, ९२               | श्रुतकेवली                               | 40                 |
| यनस्पतिकायिक<br>यस्यना<br>वर्गणा                                                         | १९२<br>८३, ८४, ९२                     | श्रुतकेवली                               | 40                 |
| बन्दना<br>वर्गणा                                                                         | ८३, ८४, ९२                            | भुतज्ञानी                                |                    |
| वर्गणा                                                                                   |                                       | -                                        | २८६                |
|                                                                                          |                                       |                                          |                    |
| वर्ण                                                                                     |                                       | स                                        |                    |
|                                                                                          | १०                                    | समता                                     | €₹, C¥             |
| वानध्यन्तर                                                                               | 848                                   | समाधि                                    | ۷۷, ۷۵             |
| वायुकायिक                                                                                | १९२                                   | सम्बन्ध                                  | ۶, <b>२</b>        |
| विप्रहगति                                                                                | १६०                                   | सम्यग्द्रष्टि                            | ₹६३                |
| विनय '                                                                                   | <0                                    | सम्याग्मध्यादृष्टि                       | 8, 363             |
| विनयसम्पन्नता                                                                            | ७२, ८०                                | सयोगकेवली                                | 8                  |
| विपरीतमिथ्यात्व                                                                          | २०                                    | सर्वतोभद्र                               | 92                 |
| विभंगज्ञानी                                                                              | २७९                                   | संस्थातवर्षायुष्क                        | ११६                |
| विरति                                                                                    | ૮ર                                    | संबी                                     | 328                |
| विद्यायागित                                                                              | १०                                    | संज्वलन                                  | <b>₹</b> 04        |
| वेदकसम्यक्त्व                                                                            | "                                     | संयत                                     | २९८                |
| वेदकसम्यग्दष्टि                                                                          | ३६४                                   | संयतासंयत                                | ध, ३१ <b>०</b>     |
| वेदना                                                                                    | 2                                     | संवेग                                    | در<br>دو           |
| वेदर्नाय                                                                                 | ११                                    | संस्थान                                  | <u>د</u> م<br>وه   |
| वैकियिककाययोगी                                                                           | २१५, २२२                              | सादिक                                    | ζ.                 |
| वैकियिकदारीर                                                                             | •                                     | साधारण                                   | ٩                  |
| वैक्रियिकशरीरांगोपांग                                                                    | "                                     | साधु                                     | ८७, २६४            |
| वैनयिकमिथ्यात्व                                                                          | 30                                    | साधुसमाधि                                | نام, دد            |
| वैयावत्य                                                                                 | 66                                    | सान्तर                                   | ٠, ده              |
| वैयाव्ययोगयुक्तता                                                                        | ७९, ८८                                | सान्तर निरन्तर                           | 4                  |
| व्यभिचार                                                                                 | 306                                   | सान्तरबन्धप्रकृति                        | ર્                 |
| ब्युत्सर्ग                                                                               | <b>८३</b> , ८५                        | सामायिकछेदोपस्थापनशुद्धिसंब              | -                  |
| वत                                                                                       | (રે                                   | सासादनसम्बन्दंष्टि                       | 8, <b>3</b> <0     |
|                                                                                          |                                       | सांशयिकमिथ्यात्व                         | ₹•                 |
| য                                                                                        |                                       | सुभग                                     | 88                 |
| शील                                                                                      | ૮૨                                    | <b>सुस्वर</b>                            | 20                 |
| राजित्रतेषु निरतिचारता                                                                   | UR, CR                                | सुरूप                                    | (4                 |
| श्रुक्ल छेड्या                                                                           | 386                                   | सूच्मसाम्परायिक<br>-                     | è                  |
| गुम<br>गुम                                                                               | ₹o                                    | स्कारपरायिकसंयत                          | 306                |
| शुन<br>शोक                                                                               | ,,                                    | सत्र                                     | 47.0               |

| ( २८ )        | पशि    | शिष्ट        |   |           |
|---------------|--------|--------------|---|-----------|
| शन्द          | पृष्ठ  | য়ৰ্হ        |   | पृष्ट     |
| स्तव          | ८३, ८४ | स्वप्रत्यय   |   | e         |
| स्त्यानगृद्धि | •      | स्वामित्व    |   | **        |
| कविद          | १०     | स्वोदय       |   | •         |
| स्थावर        | ٩      | स्वोदय-परोदय |   | ,,        |
| स्थितिबन्ध    | ٦.     |              |   |           |
| स्थिर         | १०     |              | ₹ |           |
| स्पर्भ        | ,,     | हास्य        |   | <b>?•</b> |

